

श्री हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला २१२

॥ श्रीः ॥

## जातकाभरणम्

सपरिशिष्ट 'विमला' टीकासहितं

Q41:22522 152J1

TADADADADADADADADA



चौरतम्ड। संस्कृत सीरीज मापिन, वारारासी-१

241:22522 5055 152JL Dhundirajdaivagya. Jatakabharanam

### SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIK 641;22522 (LIBRARY) 5055 152J1 JANGAMAWADIMATH, VARANASI

|        | or before the date last stamped                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Please | return this volume on or before the date last stamped Overdue volume will be charged 1/- per day. |
|        | Overdue volume will be street                                                                     |

प्रकाशकः

जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः-चौखम्बा संस्कृत सीरिज श्राफिस बनारस-१

> 941:22522 15271

1 Acc No - 5055

सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः

वद्यावितास प्रेस,

3 1

## मूमिका

तिष्ठन्तीं शवष्रक्षि स्मितमुखीं हस्ताम्बुजैबिंभ्रतीं मुण्डं खर्झवराभयानि विजितारातिव्रज्ञां मीषणाम् । मुण्डस्नकप्रविकाशमानविपुत्तोत्तुङ्गस्तनोद्गासिनीं नत्वा जातकभूमिकां वितमुते नन्दोऽच्युतादिः कृती ॥

प्राचीन श्रौर श्राधुनिक इतिहासों द्वारा यह सर्वथा सिद्ध हो चुका है कि उपलब्ध पुस्तकों में सब से प्राचीन वेद हैं। इसको श्रपौरुषेय कहते हैं श्रर्थात् किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया किन्तु मनुष्यों के कल्याणार्थ सर्वशिकमान् परमेश्वर ने श्रिकालझ श्रुषियों द्वारा सृष्टि के श्रादि में प्रकाशित किया।

इसके ब्याकरण श्रादि है श्रङ्ग हैं, जैसे—व्याकरण मुख, ज्यौतिष-शास्त्र नेत्र, निक्क कान, कल्प हाथ, शिल्वा नासिका श्रीर छुन्द पैर हैं कहा भी है—

शब्दशास्त्रं मुखं ज्यौतिषं चजुषी श्रोत्रमुकं निरुक्तं च कल्पः करौ। या तु शिलाऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं स्नृन्द श्राद्येर्तुधैः॥

वेद का नेत्र होने के कारण ज्यौतिष शास्त्र सब श्रङ्गों में श्रेष्ठ गिना जाता है। क्योंकि श्रन्य सब श्रङ्गों से युत भी मनुष्य नेत्र होन होने पर कुछ भी नहीं कर सकता है। श्रतः श्रीमान् भास्करा-चार्यने सिद्धान्तिश्चारोमणि में कहा है—

वेदचचुः किलेदं स्मृतं ज्यौतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिमि श्चचुषाङ्गेन हीनो न किञ्चित्करः॥

इसके सिद्धान्त, फलित ये प्रधान दो भाग हैं।

सिद्धान्त उसको कहते हैं जिसमें भूगोल, खगाल आदि का

फिलत जन्म समय से ले कर मरण पर्यन्त हरेक मनुष्य की सारो जन्म घटनाओं, प्राकृतिक स्थितियों आदि का वर्णन करता है। इसके जातक, संहिता, प्रथन, ताजिक, मुद्देत ये पांच मुख्य भेद हैं।

इनमें जातक भाग से जन्मपत्रो सम्बन्धी सभी विषयों का काम लिया जाता है। परन्तु यह काम एक पुस्तक साध्य नहीं होने के कारण ज्योतिषियों को अनेक पुस्तकों की जरूरत पड़ती है। किन्तु गोदावरी नदी के निकट पार्थनगर के निवासी ज्योति-विद्यमण्य आदुण्डिराज दैवह द्वारा रचित यह जातकाभरण नामक एक ही पुस्तक इसके लिये पर्याप्त होती है। इस बात को प्रायः सभी आधुनिक फलितह मानते हैं।

इस पुस्तक में जन्मपत्री वनाने के लिये सुगम राति से संवत्सर, श्रयन, ऋतु, मास, पत्न, श्रह्युति, नामस योग, दिएफल श्रादि सभी विषयों का फल वर्णन किया गया है। वस्तुतः जन्मपत्री सम्बन्धी सारी बाते बतलाने के लिये किसी बात को छोड़ा नहीं है। वर्तमान युग में प्रायः श्रधिक तर ज्यौतिषी इसी एक मात्र श्रन्थ के श्राद्यार पर जन्मपत्री बनाते हैं।

इस तरह फलित के अत्यन्त मनोहर प्रन्थ होने पर भी आज-तक इसका कोई ऐसा संस्करण नहीं निकला जिसमें शुद्ध मूल-पाठ, वास्तव अर्थ और उदाहरण हो, जिस से अल्पन से लेकर विद्वान पर्यन्त सर्वों का उपकार हो।

इसिलये उन पूर्वोक्त अनेक त्रुटियों को हटाने के लिये मैंने इस की "विमला" नामक सरल हिन्दो टीका की है। इस अनुपम संस्करण में शुद्ध मूलपांट. वास्तव सरल हिन्दी भाषा में अर्थ, उदाहरण आदि सभो विषय स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। साथ ही साथ अन्थ के अन्त में परिशिष्ट प्रकरण भी दिया गया है। क्योंकि किन्न पेसी मुख्य वार्त इस अन्थ के अन्दर न होने के कारण अधिक लम्बी पत्री बनाने में फलितज्ञों को कुन्न अन्य पुस्तक से सहायता CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri लेनी पड़ती थी। श्रतः इस कठिनता को दूर करने के लिये यह प्रकरण दिया है।

इसमें श्रहों के परस्पर नैसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत श्रधि-मित्रादि, राशियों के स्वामी, होरा, देष्काण, सप्तमांश, नवमांश, जिल्लांश, द्वादशांश, शाहु केतु के गृह मित्र श्रादि का विचार, दशा, श्रिन्तर्दशा की गणित, स्पष्ट श्रायु लाने का प्रकार, भावेशफल श्रादि विषय के ज्ञान प्रकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं।

श्रव सुके दावे के साथ कहना पड़ता है कि कैवल एक इसी श्रन्थ से जन्मपत्री सम्बन्धी सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ सकती। श्रधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है स्वयं पत्तपात रहित वृद्धि से देख कर फलितज्ञ इसका श्रवभव करेंगे।

पतादश इस अनुपम पुरतक की टीका को लिखकर काशे के प्रसिद्ध "चौखम्या संस्कृत सीरीज पुस्तकालयाध्यस वावू श्रीजयकृष्ण दास जी गुप्त महोदय" को साधिकार प्रकाशनार्थ दिया।

आशा है पण्डित लोग इसको देखकर मेरे असीम परिश्रम को सफल करेंगे।

श्चन्त में सिवनय प्रार्थना यही है कि प्रमाद वश या मुद्रण दोष से कहीं त्रुटि रह गयी हो तो पण्डितगण उसे सुधार कर सूचित करें। पुनः श्चगत्ने संस्करण में उसको ठीक कर उन सज्जनों के सामने उपस्थित करूँगा।

#### कहा भी है-

ः गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। इसन्ति दुर्जनास्तत्र समाद्धति सज्जनाः॥

रामनवमी सं० २००८

. 3

विनीत-

पं. श्री अच्युतानन्द सा,

जरिसो

# जातकाभरणस्य विषयसूची

| विषयाः                         | पुष्ठाङ्काः | ावपयाः                                                | बिहाहा:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>मंग्राकाचरणम्</b>           |             | सूर्याद्रिग्रहस्वरूपं तत्प्रयोजनञ्ज                   | £5-£8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| संवत्सरज्ञानप्रकारः            | 8           | अङ्गेषु द्रंप्काणवशेन राशि-                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रमवाद्संवस्तरसंज्ञा          | 9           | विन्यासक्र <b>मः</b>                                  | \$8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रमवाद्संवस्सरफल्म्           | ₹-99        | प्रथमादिद्रेष्काणत्रयचक्रस्                           | £\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>उत्तरायणजन्मफलम्</b>        | 38          | अङ्गेषु वण-मशकादिज्ञानस्                              | इह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वृत्तिणायन ११                  | 22          | व्रणकारणं तन्निश्चयज्ञानञ्च                           | 33-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अयनविचारः                      | 50          | स्वबाहुवलज्ञानादियोगकथनम्                             | ६६-६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वसन्तादिऋतुफलम्                | 80-58       | धनभावे चिन्तनीया विषयाः                               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चैत्रादिमासफलम्                | 51-58       | धनहीनादियोगकथनम्                                      | 190-199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ग्र</b> कुपत्रजन्मफलम्      | 29          | सहजभावे चिन्तनीया विषयाः                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कृष्णपत्त » »                  | " "         | सुहृद् (चतुर्थ) भावे "                                | 22 OS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| दिवा-रात्रि जन्मफलम्           | २५          | कुदुम्बनाशको मातृहायोगश्च                             | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रतिपदादितिथिजन्मफलम्         | 24-58       | सुत भावे चिन्तनीया विषयाः                             | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सूर्योदिवारजन्मफलम्            | 28-30       | पञ्चमभाव वचारः                                        | 08:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अश्विन्यादिन ज्ञजन्मफल्म्      | 30-85       | गत्रणद्वत्रलामधान्यः                                  | ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रथमादिनवांशजन्म <b>फ</b> ळम् | 85-84       | रिपुभावे चिन्तनीया विषयाः                             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विष्कस्मादियोगजन्मफलम्         | 84-43       | जाया (सप्तम) भावे चिन्तनीया                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ववादिकरणजन्मफलम्               | 99-13       | विषयाः स्त्रीलाभयोगश्च                                | 30-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देव-नर-राचस गणजन्मफम्          | . 48        | स्ति (अष्टम ) भावे चिन्तनीय                           | ſ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मेषादिल्झजन्मफलम्              | 48-40       | विषयाः मृत्युयोगश्च                                   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पूर्वीकफलतारतम्यकथनम्          | 99          | भाग्य भावे चिन्तनीया विषयाः                           | 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| संवत्सरादिजन्मफलप्राप्तिसमयः   | "           | भाग्यभावविचारो भाग्यवद्योगश्च                         | E8-65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| डिस्मचक्रे मस्तकादिनज्ञत्रफलम् | ( ५८-६०     | राज्य (दशम) भावे चिन्तनीया                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जन्मलप्ताद्भ्यदीर्घाद्भानम्    | Ęo          | विषयास्तद्विचारश्च                                    | 42-68:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| द्वादशभावानां न्यासकमः         | . 69        | दशमभावनवांशवशाद्वृत्तिज्ञान                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तनुभावे (छप्ते) विचारणीयो      | विषयः "     | लाम (प्काद्श) भावे चिन्तर                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " धनिकादियोगवर्णनम्            | >>          | विषयास्तहिचारश्च<br>ollection. Digitized by eGangotri | <b>૮</b> ફ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CC-0. Jangamwa                 | adi Math C  | ollection. Digitized by eGangotri                     | The state of the s |

|                                            | -3 45 - C C 000 00E                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ब्ययसावे चिन्तनीया विपयाः</b> ८८        | स्वमे भौमे रन्यादिदृष्टिफलम् १४१-१४६ |
| भावफछोपयुक्तत्वाद्रिष्टाध्यायः ८९          | शुक्रगृहे " " " १४६–१४६              |
| ह्यभिचारयोगाः १०-९२                        | बुधगृहे " " १४८-१४९                  |
| वर्षफळज्ञानस् ९२                           | कर्कस्थे " " " १४१-१५०               |
| तन्वादिद्वादशभावस्थसूर्यंफलम् ९३-१६        | सिंहस्थे " " १५०-१५१                 |
| " चन्द्रफलम् १६–९९                         | गुरुभवनस्थे " " " ११२-११३            |
| " औमफलम् ९९-१०२                            | शनिसवनस्थे" " " ११३-१५४              |
| ,, बुधफलस् १०२–१०४                         | भौमभवनस्थे बुधे " " १४४-१४६          |
| " गुरुफलस् १०५-१०८                         | शुक्रमवनस्थे " " " १५६-११७           |
| " शुक्रफलम् १०⊏-११०                        | स्वभवनस्थे " " " १९७-१९८             |
|                                            | कर्कस्थे " " १९९-१६०                 |
|                                            | सिंहस्थे " " " १६०-१६१               |
|                                            | गुरुभवनस्थे " " " १६१-१६३            |
| mouth of                                   | शनिभवनस्थे " " १६३-१६४               |
| तन्वादिभावस्थराहुकेतुफलस् ११३-११९          | भौमभवनस्थेगुरौ " " १६४-१६५           |
| भौसगृहे रवी चन्द्रादिदृष्टिफ० ११६-१२०      | शुक्रभवनस्थे " " " १६६-१६७           |
| शुक्रमृहे " " १२१-१२२                      | बुधभवनस्थे ॥ ॥ ॥ १६७-१६८             |
| सौम्यगृहे " " १२२-१२३                      | 0.0                                  |
| चन्द्रगृहे " १२३-१२५                       |                                      |
| सिंहगते " १२५-१२६                          | 14644                                |
| गुरुगृहे रवौ चन्द्रादिइष्टिफलम् १२६–१२७    |                                      |
| 'शनिगृहे " " १२७–१२९                       | शनिभवनस्ये " " १७२-१७४               |
| मेषस्थे चन्द्रे सूर्यादिदृष्टिफलम् १२६-१३० | भौमभवनस्थे शुक्रेण " १७४-१७५         |
| वृषस्थे " " १३०-१३२                        | स्वभवनस्थे " " " १७४–१७६             |
| मिथुनस्थे" " १३२-१३३                       | बुधमवनस्थे " " " १७७-१७=             |
| कर्कस्थे " " १३३–१३४                       | कर्कस्थे " " " १७८-१७९               |
| सिंहस्थे " " १३४–१३५                       | सिंहस्ये " " " १७९-१८१               |
| कन्यास्थे " " १३६-१३७                      | गुरुभवनस्थे " " " १८१-१८२            |
| 'तुलास्थे " " १३७-१३८                      | श्रानिभवनस्थे " " १८२-१८३            |
| 'चूश्चिकस्थे " " १३८-१३ <b>९</b>           | भौमभवनस्थेशनौ " १८४-१८५              |
| धनुःस्ये ॥ ॥ १४०-१४१                       | शुक्रभवनस्थे " " १८५-१८६             |
| मकरस्थे " " १४१-१४२                        | बुधमवनस्थे " " " १८६-१८७             |
| ंक्रमस्थे » " १४२-१-३                      | क्रकस्थे । " " " १८८-१८९             |
| भीनस्थे » » १४४–१४४                        | सिंहस्ये " " " १८६-१९०               |
| CC-0. Jangamwadi Math Coll                 |                                      |
|                                            |                                      |

| गुरुभवनस्थे शनौ रन्यादि० १९०-१९२<br>स्वभवनस्थे " " १९२-१६३<br>स्वभवनस्थे " " १९२-१६३<br>मेपादिराशिस्थसूर्यफलम् १९३-१९५<br>" चन्द्र " १९६-१९६<br>" भौम " १६६-१०१<br>" बुध " २०१-२०४<br>" गुरु " २०४-२०६<br>" गुरु " २०४-२०६<br>" शुक्र " २०४-२०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मेषादिराशिस्थसूर्यफल्स १९३–१९४ चन्द्रेण सह भौमादियोगे " २२९–२३१ जन्द्र " १९६–१९६ भौमेन सह बुधादियोगे " २३०–२३१ बुधेन सह गुर्वादियोगे " २३१–२३२ गुरुणा सह ग्रुक्रमन्द्योगे " २३१–२३२ गुरुणा सह भौमादियोगे " २३१–२३२ गुरुणा सह ग्रुक्रमन्द्योगे " २३१–२३२ गुरुणा सह ग्रुक्षमन्द्योगे " २३१–२३२ गुरुणा सह ग्रुक्रमन्द्योगे " २४१ गुरुक्रमन्द्योगे " २४१ गुरुक्रमन्द्योगे " २४१ गुरुक्रमन्द्योगे " २४१ गुरुक्रमन्द |
| " चन्द्र " १९६-१९८ सौमेन सह बुधादियोगे " २३०-२३१ " भीम " १६६->०१ " बुध " २०१-२०४ " गुरु " २०४-२-६ " शुक्र " २०७-२०९ " इति " २०६-२१२ " बुधवात्योगे " २३१ " ३३१-२३२ " इति " २०६-२१२ " बुधवात्योगे " २३१ " २३१ " ३३२-२३२ " बुधवोग " २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " भीम " १६६→०१ चुधेन सह गुर्वादियोगे " २३१<br>" बुध " २०१–२०४ गुरुणा सह शुक्रमन्द्योगे " २३१–२३२<br>" गुरु " २०४–२-६ शुक्रेण सह शनियोगे " २३२<br>" शुक्र " २०७–२०९ सूर्यचन्द्रभौमयोगफलम् २३२<br>" शनि " २०६–२१२ " बुधयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " बुध " २०१-२०४ गुरुणा सह श्रुक्रमन्दयोगे " २३१-२३२<br>" गुरु " २०४-२-६ श्रुक्रेण सह शनियोगे " २३१<br>" शुक्र " २०७-२०९<br>" शनि " २०६-२१२ " बुधयोग " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " शुक्र " २०४-२-६ शुक्रेण सह शनियोगे " २३२<br>" शुक्र " २०७-२०९ सूर्यंचन्द्रभौमयोगफल्स २३२<br>" शनि " २०६-२१२ " बुधयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " शुक्र " २०७-२०९ सूर्यंचन्द्रभौमयोगफलम् २३२<br>" शनि " २०६-२१२ " बुधयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| » इानि » २०६—२१२ » बुधयोग » "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| फले न्यूनाधिकत्वकथनम् २१२ " गुरुयोग " २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शनिचक्रम् " " शुक्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नराकारशिनचक्रे नचत्रन्यासप्रकारः " " श्रानियोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| क्रमान्तचत्रन्यासेन फल्सुदाहरणञ्च २१३ सूर्यमङ्गल्ख्ययोगफलस् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सर्वतोभद्रचक्रवर्णनम् " गुरुयोग " २६४ जक्रप्रकारकथनम् " " शुक्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वतीभद्रचक्रस्वरूपम् २१४ » शनियोग »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पापप्रहवेधफलम् " सूर्यवुधगुरुयोगफलम् २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वेधप्रकारकथनसुदाहरणञ्च २११ " शुक्रयोग " २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सूर्यकाळानळचक्रप्रकारः २१६ » शनियोग »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " " स्वरूपम् २१७ सूर्यगुरुशुक्रयोगफरुस् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| » » विचारः » » ज्ञानियोग » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| चन्द्रकालानलचक्रप्रकारः २१८ सूर्यशुक्रशनियोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " नत्तत्रफलम् २१९ चन्द्रमङ्गलबुधयोग " २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " चक्रस्वरूपम् " " गुरुयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गोचरप.लकथनम् " मुक्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गोचरस्थसूर्योद्ग्रहफलानि २२०-२२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गोचरेऽष्टवर्गस्य विशेषताकथनम् २२२ चन्द्रबुधगुरुयोग " २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| फलमेदे हेतुकथनम् " " शुक्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सूर्याचष्टवर्गकथनम् २२३-२२५ » शनियोग »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रेखासङ्ख्याकथनम् २२६ चन्द्रगुरुशुक्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रुग्नाद्यष्टवर्गनिरूपणस् " " ज्ञानियोग » २३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| एकादिरेखाफलकथनम् 🐞 " चन्द्रशुक्रशनियोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कः कदा फलदातेति कथनम् २२७ मङ्गलबुधगुरुयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22/1               | गोलादिसहयोगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245-248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मङ्गलबुधशुक्रयोगफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३८                | पूर्वोक्तरज्वादियोगफलानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹4-70€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| » शनियोग »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.9               | पूर्वाक्तरचाद्यापालाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
| सङ्गलगुरुगुक्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३९                | एकादिरश्मिजातानां फलानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अन्य ३८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » द्यानियोग »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                  | ग्रहाणां दीस-स्वस्थाद्यवस्थाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विवास् रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सङ्गलशुक्रशनियोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                  | दीप्तादिग्रहजातानां फलानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८१-२८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बुघगुरुशुक्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                 | स्थान-दिगादिवल्युक्तप्रह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Melale .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » शनियोग »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 580                | जातानां फळानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २८३-२८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बुधशुक्रशनियोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >>                 | सूर्यस्थानवरोन वोश्यादियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ालचणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गुरुशुक्रशनियोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33                 | and There is a second s | 004-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शुभाशुभयुतचन्द्रसूर्यं फल्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " "                | तत्फळझ<br>चन्द्रस्थानवशेन सुनफादियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २८७-२८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| राजग्रहयोगाध्यायस्य मङ्गळा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nach .             | तत्फळञ्च<br>प्रव्रज्यायोगकथनं तत्फळञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चरणस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 583                | विविधारिष्टयोगकथनं तत्फळा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| राजयोगकथने हेतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                 | रिष्टभङ्गकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303-308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| राजयोगाः भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289-244            | सर्वप्रहरिष्टभङ्गकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०६-३०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| राज्यप्राप्तिकालकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५५                | सदसद्दशविचारप्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सामुद्रिकाध्याये रेखादिफ्छं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294-240            | तत्र देवरतुतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| राजमङ्गयोगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240-249            | उचस्थानादिस्थलप्नेशादिफल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #190-199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पञ्चमहापुरुषवर्णनप्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . २६०              | आरोहिण्यवरोहिणीदशाफल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हचकादियोगानां नामानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9)                 | ककीदिरा शिगतचन्द्रदशाफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>इचकयोगफल्म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 37               | मेषादिद्वादशराशिस्थसूर्यदश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भद्रयोगफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 253                | उच्चरा शिस्थताष्ट्रमभावस्थर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हंसमहापुरुषळचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६२                | आरोहिण्यवरोहिण्यादिचन्द्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मालन्य नृपतिलचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६३                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शशकपुरुपलचणस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रद्द-रद्ध          | चन्द्रद्शाप्रवेशे सामान्यतः<br>फळकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398-390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सफलं प्रहाणां कारकत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | मेषादिरा शस्थचन्द्रफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 390-370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६४-२६५            | मीनराशिस्थवर्गोत्तमस्थ दृष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रज्ज-मुसल-नल्योगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ?६६                | व्ययभावस्थ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| माळा-ज्याळ्योगौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वोगाः भ            | नीचराशिगताष्ट्रमभावस्थ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गदा-शकट-विहज्ज-श्रङ्गाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | ताराग्रहाणां फलप्रदावस्थाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | थनम "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हळयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03G_22G            | शुभाशुभादिस्थानगभौमद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वज्र-यव-कमलयोगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६६-२६७            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322-329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वापीयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २ <b>६७</b><br>२६८ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यूप-शर-शक्ति-दण्डयोगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | वर्गोत्तमस्य "<br>नीचांशस्य "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नौ-कूट-च्छत्र-धनुः-अर्द्धच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रयागाः "         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चक्र-समुद्र्यागा<br>CC-0. Jangamwad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di Math Colle      | मूलत्रिकोणस्य "<br>ction. Digitized by eGangotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon |                    | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 236                                                                 | प्रश्नलग्नुण्डली २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामान्यतो ब्रध-दशाफलम् २३५                                          | नच्नत्रज्ञानकथनम् ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मेषादिसिंहान्तराशिस्थ " ३२६-३२७                                     | स्त्री-पुत्रादीनां नष्टजातप्रकारकथनम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| परमोचराशिस्थ " ३२७                                                  | वर्ष-ऋतु-मास-पत्त-दिवा-निशा-इप्ट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मूलित्रकोणांशस्य " "                                                | कालानां ज्ञानप्रकारकथनम् ३४९-३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कन्यादिशेपराशिस्थ " ३२८–३२९                                         | कालामा ज्ञानमारक स्ट्राव्यक्तिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| duding a comme                                                      | अष्टमसावाज्जातकस्य करणकालिक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सामान्यतो गुरुदशापलम् ३२९  <br>मेषादिवृश्चिकान्तराशिस्थफ्लं ३३०–३३२ | निमित्तकथनम् ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | मरणदेशज्ञानकथनम् ३६१-३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सूलाअका-सरार <b>न</b>                                               | सरणहेतुज्ञानकथनस् ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्वचन्राशस्य                                                        | मेषादिद्वादशराशि-प्रथमादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नाचाशस्य "                                                          | द्रेकाणफ्डम् ३६२-१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नाचाशच्युत                                                          | अन्यान्यविविधसृत्युयोगाः ३६६-३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sad distinct                                                        | स्त्रियाः सतीत्वयोगः ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लामान्त्रता द्विदेशा मक्कान्त्र                                     | यवनोक्तनिर्याणकथनम् ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मेपादिद्वादशराशिस्थ " ३३४-३३६                                       | मेवादिद्वादशराशिस्थ चन्द्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उचांशस्थ " ३३६                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सामान्यतः शनिदशाफलकथनम् ३३७                                         | निर्याणफलम् ३६९-३८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मेपादिद्वादशराशिस्य " ३३७-३४०                                       | स्त्रीणां फले विशेषतायाः कथनम् ३८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चरादेः प्रथमादिद्रेप्काणादीनां                                      | » वैधव्य-सौभाग्यादिविचार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| फलानि ३४०-३४२                                                       | स्थानकथनस् ू र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सामान्यतोऽन्तर्दशाफलकथनम्३४२-३४३                                    | » आकारज्ञान् <u>क्र</u> थनस् »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सूर्यमहाद्शायां ब्रहान्तरफळस्३४३-३४४                                | » पुरुषाकृतियोगः »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चन्द्रस्य " " ३४५-३४६                                               | कुजादिभवने लग्नेन्द्रोखिशांश-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भौमस्य " " " ३४६-३४७                                                | वशात्फलानि ३८३-३८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बुधस्य " " ३४७-३४६                                                  | स्रीस्रीमैथुनयोगकथनम् ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गुरोः " " " ३४९-३४१                                                 | कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शुक्रस्य " " " ३५१–३५२                                              | The banks of the banks of the control of the contro |
| श्रानेः " " ३५२-३५४                                                 | स्फ्लानि च ३८५-३८६<br>सप्तमभावस्थनवांशफ्डम् ३८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विशेषफळकथनम् ३५४                                                    | पुनरीर्प्यान्वितांदियोगाः० ३८७-३८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सूर्योदिनवप्रहाणां दानद्रन्याणि ३५४-३४६                             | नारीचक्रनिर्माणप्रकारस्तत्फळख ३८६-३९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नष्टजातकप्रयोजनं तस्रचणञ्च ३९६                                      | प्रनथाकारस्य देशवर्णनपूर्वकप्रनथ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ळानजातकगुणकविधिकथनम् ३१७<br>प्रहगुणाङ्के विशेषकथनम् "               | समाप्तिसूचनम्<br>परिशिष्ट प्रकरणम् ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अहराक । नरा नक्षा गर्म "                                            | नाराचाळ नवाराच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

18

#### श्रीगरोशाय नमः।

### जातकाभरणम्

### सोदाहरण-'विमला' टीकया विभूषितम्।

तत्र टोकाकर्तृमङ्गलाचरणम्—
करपान्तार्कप्रकाशां प्रतिभटभयदां सोमस्याग्निनेत्रां
कोपादालोलजिह्नां सुविन्नृतवदनां रक्तलितवतंसाम् ।
रक्तान्नीं भीषणाङ्गीं त्रिभुवनमिललं तेजसा पूरयन्तीं
नत्या टोकां मनोञ्चां रचयित विमलामच्युतानन्दनामा ॥ १ ॥
त्रानन्दसंचयनिमं गजतुण्डतुण्डं गण्डस्थकीस्रवदनन्तमद्भवाहम्।
प्रत्यूह्व्यूह्थरमेदनकृत्कुलीशं शम्भूसुतं निखिलविष्नहरं नमामि ॥२॥
ग्रन्थकारकृतमङ्गलाचरणम्—

श्रीदं सदाहं हृदयारिवन्दे पादारिवन्दं वरदस्य वन्दे।

मन्दोऽपि यस्य स्मर्ग्येन सद्यो गीर्वाणवन्द्योपमतां समेति ॥ १ ॥

जिन के स्मरण से मन्द्वृद्धि भी बहुत जल्दी देवताओं से पूज्य वृह-स्पति के समान हो जाता है। ऐसे सब श्रभीष्ट को देने वाले श्रीगणेश जी के चरण कमल को हृद्य से ध्यान करके वन्दना करता हूँ॥ १॥

उदारधीमन्दरभूघरेण प्रमथ्य होरागमसिन्धुराजम् ।

श्रीदुण्ढिराजः कुरुते किलार्श्यमार्यासपर्यामलकोक्तिरत्नैः ॥ २॥

श्री दुण्टिराज नाम के ज्यौतिषी उदारबुद्धिक्र मन्दराचल से श्राष्ट्र ज्यौतिषशास्त्र कप समुद्र को मथ।कर निर्दृष्ट उक्तिक्रप रत्न को बाहर करते हैं ॥ २॥

ज्ञानराजगुरुपादपङ्कजं मानसे खजु विचिन्त्य भक्तितः। जातकाभरुपानामान्त्रातकः॥ स्रातकज्ञसुख्नहं विभ्रोसक्ते ॥ ३॥ भक्तिपूर्वक ग्रपने हृद्य में ज्ञानराज नामक गुरु के चरण कमल का ध्यान कर ज्यौतिषियों को सुख देने वाला "जातकाभरण" नामक जातक ग्रन्थ को बनाते हैं ॥ ३ ॥

शास्त्रपोक्तां जन्मपत्रीं करोति नानाग्रन्थालोकनात्तस्य चित्तम् । अत्युद्धिग्नं स्यात्ततो जातकेऽस्मिन्कुर्वे व्यक्तां जातकोक्तिं च सर्वाम्।।४।।

ज्यौतिषी लोम अनेक अन्य के द्वारा शास्त्रोक्त जन्मपत्री वनाते हैं, इस तरह अनेक अन्यों को देखने से उनका चित्त उद्घिग्न हो जाता है। इस लिये समस्त जातकोक्ति को इस अन्य में हम स्पष्ट करते हैं॥॥ ' विचित्रपत्रीकरणादराणां अमं विनाऽनुक्रमलेखनार्थम् ।

समर्थमेवं प्रकटार्थमेवात्यर्थं ततो नाम यथार्थमस्य ॥ ५॥

विचित्र जन्मपत्रो वनाने वालों को विना श्रम के ऋमपूर्वक लिखने को शक्ति के लिये स्पष्ट यह श्रन्थ पर्याप्त है। इसलिये इस का नाम जातकामरण श्रन्वर्थक सिद्ध हुश्रा॥ ४॥

सन्मङ्गलाशोर्व चनान्त्रितानि पद्यानि चाग्रे समुदीरयन्ते । तान्येन पत्रीकरणे प्रवीणाः श्रेयस्कराणि प्रथमं लिखन्तु ॥ ६ ॥ मङ्गलात्मक और श्राशोर्वादात्मक जो श्लोक श्रागे लिखते हैं, जन्मपत्री बनाने में चतुर ज्यौतिबी उन्हीं श्लोकों को पहले लिखें ॥६॥ जन्मपत्री के श्रादि में लिखने योग्य मङ्गल श्लोक—

शुण्डामण्डलसंप्रसारकरणैयौं लिस्थलान्दोलनै-

र्नेत्रोन्मीलनमोलनैरविरलश्रीकर्णतालक्रमैः । दानालिध्वनितैर्विलासचितैर्वेरूर्ध्वाननोद्दगर्जितै-

र्जातानन्द्रभरः करीन्द्रवदनो नः श्रेयसे कल्पताम् ॥ ७ ॥

सूंड़ को चलाने से, शिर को अलाने से, श्राँखों को खोलने श्रौर मूंदने से, कान को फटफटाने से, मद जल में बैठे अमरों के ध्वनि का सुनने से, मुख को ऊपर उठा कर गर्जने से उत्पन्न नाना प्रकार क्रीडा युक्त श्री गुरोहा जो इसारे क्रियाल क्रिया नानादानविधानयज्ञनिकरैक्ग्रैस्तपोभिश्चरा-त्याप्ते कल्पतरौ प्रकल्पितफलावाप्तिः कथंचिद्धवेत् । तूर्णं यचरणाम्बुजस्मरणतः सम्पूर्णकामः पुमान् ।

सोयं वोऽभिमतं ददातु सततं हेरम्वक्रलपहुमः ॥ ८॥ गाना प्रकार के यदा और कठिन तपस्या से जल्दो यदि कल्पचृत्त की प्राप्ति होती तो किसी प्रकार मनोरथ पूर्ण होता, किन्तु जिनके चरण कमल के स्मरण मात्र से ही सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है, वही श्री गरीवा रूप कल्प चृत्त सदा हमारे मनोरथ को पूर्ण करें॥ प्र॥

सन्मानसावासविलासहंसी कर्णावतं सीकृतपद्मकोशा ।

तोषाद्योषाभिमतं विशेषादेषापि भाषा भवतां ददातु ॥ ६ ॥ स्रज्ञनों के मानस रूप मानस संसेवर में दिलास करने वाली हंसी, कमल कोष को कर्णभूषण वनाने वाली सरस्वती जो भी विशेष

त्र्यानन्द पूर्वक आपके अभीष्टार्थ को दें ॥ ६ ॥

कर्याणानि दिवामणिः सुललितां कान्ति कलानां निधि-र्लक्ष्मीं क्ष्मातनयो बुधश्र बुधतां जीवश्रिरङ्जीविताम् । साम्राज्यं भृगुजोर्कजो विजयतां राहुर्वलोत्कर्षतां केतुर्यच्छति तस्य वाञ्छितमियं पत्री यदीयोत्तमा ॥१०॥

सूर्यं कल्याण परम्परा, चन्द्र सुन्दर कान्ति, मङ्गल लक्मी, वुध पाण्डित्य, गुरु दीर्घायु, शुक्र साम्राज्य, शनि विजय, राहु वल की उत्क-र्षता श्रौर केतु सुवाञ्छित फल को प्रदान करें ॥ १० ॥

जन्मकालतिथिवारतारकाश्चापि योगकरणाः क्षणाभिधाः । मङ्गलाय किल सन्तु पत्रिका यस्य शास्त्रविहिता विरच्यते ॥११॥

जन्मकालिक तिथि, वार, नचत्र, योग, करण, मुद्दर्त ये सव जिस की जन्म पत्री बना रहे हैं उस का कल्याण करें ॥ ११॥

ये वक्ष्यमारणा इह राजसोगा रियम भुता हाणि नाभुसाथ ।

ये कारकाः पूर्णफलं हि पूर्णं यच्छन्तु पत्री क्रियतं यदोया ॥१२॥ वच्यमाण राजयोग, नामसयोग, कारक प्रह ये सब पत्री वाले के सम्पूर्ण फलों को पूर्ण करें ॥ १२॥

यस्यामलेयं किल जन्मपत्री कुत्हलेन क्रियते यथोक्ता । तस्यालये सत्क्रमला सलीलं सुनिश्चला तिष्ठतु दीर्घकालम् ॥१३॥ वड़ी कुत्हल से जिस का जन्मपत्र हम लिखते हैं, उस के घर में लक्मी जी सदा के लिये स्थिरा हो ॥ १३॥

कृतं मया नोदकयन्त्रसाधनं कालेक्षणं चापि न शंकुसाधनम् । परोपदिष्टात्समयात्प्रयत्नतः शुभाशुभं जन्मफलं मयोच्यते ॥१४॥ जन्मकाल जानने के लिये मैंने न तो यन्त्र धारण किया, न शंकु की छाया नापी किन्तु दूसरे के कहे काल से इस जन्म पत्र की लिख रहा हूँ॥ १४॥

श्रादित्यादिग्रहाः सर्वे सनक्षत्राः सराश्रयः ॥ दीर्घं तदायुः कुर्वन्तु यदीया जन्मपत्रिका ॥ १५ ॥ समस्त नक्षत्र श्रीर राशियों के साथ सूर्य श्रादि सब श्रह जन्म-पत्र वाले को दीर्घायु प्रदान करें ॥ १४ ॥

शाक संख्यासे संवत्सर की संज्ञा जानने का प्रकार—
''शकाब्दा द्विकरैर्निघ्ना भूनन्दाश्वियुगैर्युता ।
शरागधृतिभिर्भक्ता लब्धियुक्ताः शकाब्दकाः ॥ १॥
षष्टितष्टा गता श्रेया वत्सरा प्रभवादयः ।
बाहस्पत्येन मानेन वर्तमानस्तद्ग्रिमः ॥ २॥

शाक संख्या को २२ से गुना कर ४२६१ जोड़ने से जो हो उस में १८७४ का भाग देने से जो लिख मिले उस को शाक संख्या में जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेष बचे वह प्रभव आदि कम से गत संवत्सर और उस से अभिम वर्तमान संवत्सर होता है ॥ १-२ ॥ उदाहरण—जैसे शाके १८६८ में संवत्सर का नाम जानना है।

शाके १८६८ को २२ से गुणा किया तो ४१०६६ हुआ, इस में ४२६१ जोड़ने से ४४३८७ हुआ, इस में १८७४ का भाग दिया तो लिख २४ मिलो और शेष ३८७ रहे इनका प्रयोजन नहीं, केवल लिख को लेकर शाके १८६८ में जोड़ने से १८६२ इतना हुआ, इस में ६० का भाग देने से शेष ३२ वचे इसलिये प्रभव आदि कम से ३२ वाँ विलम्बी नाम गत संवत्सर और उस से अग्रिम विकारो नाम वर्तमान संवत्सर हुआ।

प्रस्थान्तर से प्रभवादि संवत्सरों का नाम—
प्रभवो विभवः ग्रुद्धः प्रमोदोऽथ प्रजापितः ।
श्रिद्धराः श्रोमुखो भावो युवा धाता तथेव च ॥
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः ।
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवोऽन्ययः ॥
सर्वेजित्सर्वधारी च विरोधो विकृतिः खरः ।
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥
हेमलम्बी विलम्बी च विकारो शावरो प्लवः ।
श्रुमकृञ्छोभनः क्रोधो विश्वावसुपराभवौ ॥
प्लवङ्गः कोलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत् ।
परिधावी प्रमादो च श्रानन्दो राज्ञसो नलः ॥
पिङ्गलः काल्युकश्च सिद्धार्थो रौद्रदुर्मतो ।
दुन्दुभी विधिरोद्वारी रक्ताचः कोधनः चयः ॥
पिङ्गसं स्था समाख्याता नामतुत्यकला इमे ।

प्रमव १, विभव २, शुक्क ३, प्रमोद ४, प्रजापित ४, श्रिक्करा ६, श्रीमुख ७, भाव ८, युवा ६, धाता १०, ईश्वर ११, बहुधान्य १२, प्रमाधी १३, विक्रम १४, वृष १४, चित्रभातु १६, सुमातु १७, तारण १८, पार्थिव १६, व्यय २०, सर्वजित् २१, सर्वधारी २२, विरोधो २३, विकृति २४, खर २४, नन्दन २६, विजय २८, जय २८, मन्मथ २६, दुर्मुख ३०, हेमलम्बो ३१, विलम्बो ३२, विकारी ३३, शर्वरी ३४, प्लव ३४, श्रुमकृत् ३६, शोमन ३७, कोधो ३८, विश्वावसु ३६, पराभव ४०, प्लवङ्ग ४१, कोलक ४२, सौम्य ४३, साधारण ४४, विरोधकृत् ४४, परिधावी ४६, प्रमालकं ४०, पिङ्गल

४१, कालयुक्त ४२, सिद्धार्थी ४३, रौद्र ४४, दुर्मति ४४, दुन्दुभि ४६, विधरोद्गारी ४७, रक्ताच ४८, फोधन ४६, चय ६०, ये साठौं संवत्सर नाम तुल्य फल के हैं।

प्रभवसंवत्सरजन्मफलम्—

सर्ववस्तुपरिसंग्रहे रतः पुत्रसन्तित्रतीव संमितः।

सर्वभोगयुतदीर्घजीवितो जायते प्रभवसम्भवः पुमान् ॥ १॥ जिस का प्रभव संवस्सर में जन्म हो वह सव वस्तुत्रों का संग्रह करने में तत्पर, बहुत सन्तान वाला, श्रव्ही वुद्धि वाला, सव सुखों का भोग करने वाला श्रोर दीर्घायु होता है ॥ १॥

विभवसंवत्सरजन्मफलम्—

उत्पन्नभोक्ता त्रियदर्शनश्च वलाधिशाली चतुरः कलाजः। राजा भवेदात्मकुले सुशीलो विद्वान्भनुष्यो विभवाब्दजन्मा ॥२॥

विभव संवत्सर में उत्पन्न जातक उत्पन्न विषयः का भोग करने वाला, त्रांतिशय सुन्दर, वलवान् , चतुर, सब कलाश्रों को जानने वाला, त्रपने कुल में राजा (सर्वश्रष्ठ ), सुशोल श्रीर विद्वान् होता है ॥२॥ शुक्रसंवत्सरजन्मफलम्

सदा सहर्षोऽतितरामुदारः सत्पुत्रदारै विभवैः समेतः ।

सद्भाग्यविद्याविनयप्रपञ्जो नूनं पुमाञ्शुक्कसमुद्भवः स्यात् ॥ ३॥

शुक्क संवरसर में उत्पन्न जातक सर्वदा श्रानन्द से युक्त, श्रित उदार, स्त्रो, पुत्र श्रीर विभव से युक्त, तथा सुन्दर भाग्य, विद्या, विनय से युक्त होता है ॥ ३ ॥

प्रमोदसंचत्सरजन्मफलम्—

दाता सुतानन्दयुतोऽतिकान्तः सत्येन नित्यं सहितो गुणी स्यात् । दक्षश्र धूर्तः परकार्यकर्ता प्रमोदजन्मा मनुजोभिमानी ॥ ४ ॥

प्रमाद संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दानी, सन्तान सुख से युक्त, श्रत्यन्त सुन्दर, सदा सत्य बोलने वाला, गुणी, कुशल, धूर्त, परोप-कारो श्रीर श्रिभुमानी होता है ॥ धूर्णी Digitized by eGangotri प्रजापतिसंवत्सरजन्मफलम्—

दूराभिमानः सुतरां दयालुः कुलानुष्टतः किल चारवीलः।

देवद्विजार्चाभिरतो विनीतो मर्त्यः प्रजाधीशसमुद्भवः स्यात् ॥ ५ ॥

प्रजापित संवरसर में उत्पन्न मनुष्य श्रिमान रहित, श्रितशय दयालु, कुलरीति का पालन करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, देवता ब्राह्मण की पूजा करने वाला श्रीर नम्र होता है ॥ ४ ॥ अक्टिरस्संवरसरजन्मफलम्—

काग्तः सुखी भोगयुतश्च मानी प्रियप्रवक्ता वहुपुत्रयुक्तः।

सुगुप्तबुद्धिः खलु दीर्घजीवी नरोऽङ्गिरोवत्सरसंभवः स्यात् ॥ ६ ॥

श्रङ्गिरा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर, सुखी, भोगी, प्रियवक्ता, बहुत पुत्रां से युक्त, श्रपने विचार को गुप्त रखने दाला श्रीर दीर्घ जीवी होता है । ६ ॥

श्रीमुखसंवत्सरजन्मफलम्-

श्रीमान्यतापी बहुजास्त्रवेत्ता सुह्त्प्रियश्रास्मितिर्वेतीयान् ।

सत्कीर्तियुक्तो नितराद्धदारो भवेष्टरः श्रीद्धखसम्भवोऽसौ ॥ ७॥

श्रीमुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धनी, प्रतापी, श्रनेक शास्त्र को जानने वाला, मित्रों का स्नेही, सुन्दर बुद्धि वाला, वलवान, सुन्दर कीर्ति से युक्त श्रीर परम उदार होता है ॥ ७॥

भावसंवत्सरजन्मफलम्-

प्रशस्तचेताः सुतरां यशस्वी गुणान्वितो दानरतो विनीतः । सदा सहर्षोऽभिमतो वहूनां भावाभिधानोद्भवमानवः स्यात् ॥८॥

भाव संवरसर में उत्पन्न मनुष्य उदार चित्त वाला, श्रांत यशस्वी, गुणवान, दान में रत, नम्र, सदा श्रानन्द युक्त श्रीर वहुतों का स्नेही होता है ॥ प ॥ युवसंवत्सरजन्मफलम्—

प्रसन्नमूर्तिर्गुणवान्विनीतः शान्तश्च दानाभिरतो नितान्तम् ।
सुधीश्चिरायुर्दद्वदेद्वभान्ती जातो युवाब्दे पुरुषः सतोषः ॥ ६॥

युवा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य गुणवान् , विनीत, शान्त, श्रत्यन्त दानी, पण्डित, दीर्वायु, नीरोग श्रीर सन्तोबी होता है ॥ ६ ॥

घातृसंवत्सरजन्मफलम्—

सर्वलोकगुणगौरवयुक्तः सुन्दरोऽप्यतितरां गुरुभक्तः।

शिल्पशास्त्रकुशल्य सुशीलो धातृवत्सरभवो हि नरः स्यात् ॥१०॥

धाता संवत्सर में उत्पन्न मर्जुष्य सव प्रकार के गुण, गौरव से युक्त, सुन्दर, अत्यन्त गुरुभक्त, शिल्प शास्त्र में कुशल और सुशील होता है ॥ १० ॥

ईश्वरसंवत्सरजन्मफलम्-

तत्कालसंजातमहाप्रकोपो हर्षाभियुक्तो गुणवान्प्रतापी।

दक्षः कलाकौशलशीलशाली मत्यों भवेदीश्वरजातजन्मा ॥ ११ ॥

ईश्वर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य बहुत शीघ्र कोप करने वाला, हुएँ से युक्त, गुणी, प्रतापी, चतुर, कलाओं का ज्ञाता और अच्छे स्वभाव वाला होता है॥ ११॥

वहुधान्यसंवत्सरजन्मफलम्-

व्यापारदक्षः क्षितिपालमानी दानभिमानी नतु शास्त्रवेता ।

बहुपकारैर्ब हुधान्यवित्तः स्यान्मानवो वै बहुधान्यजन्मा ॥ १२ ॥

बहुधान्य संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य व्यापार करने में चतुर, राज-मान्य, दानी, श्रभिमानी, शास्त्र को जानने वाला श्रीर श्रनेक उपाय के द्वारा बहुत धान्य से युक्त होता है ॥ १२॥

प्रमाथिसंवत्सरजन्मफलम्—

रथध्वजच्छत्रतुरङ्गमाद्यैर्युतश्च शास्त्राभिरतोऽरिहन्ता ।

मन्त्री नरेन्द्रस्य नरः श्रुतिज्ञः प्रमाथिसंवत्सरसंभवः स्यात्।।१३।।

प्रमाथी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य रथ, ध्वज, छत्र, घोड़ा श्रोदि से युक्त, शास्त्र में रत रात्रु को मारने वाला, राजमन्त्री श्रीर वेद को जानने वाला होता है ॥ १३ ॥

विक्रमसंवत्सरजन्मफलम्— अत्युग्रकर्माभिरतो नितान्तमरातिचक्रक्रमणेऽतिदश्वः।

शूरश्च धीरोतितरामुदारः पराक्रमी विक्रमवर्षजातः ॥ १४॥

विक्रम संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कठिन कार्य को करने वाला, रात्रुओं के ऊपर चढ़ाई करने में चतुर, ग्रूर, धीर, उदार और 'पराक्रमी होता है ॥ १४॥

वृषसंवत्सरजन्मफलम्-कार्यप्रलापी किल निन्यशीलः खलानुयातः परकर्मकर्ता । भर्ता वहूनां मिलनोऽलसय जातो रुपाब्दे मनुजोऽतिलुब्यः ॥१५॥ वृष संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्रवम, निन्यस्वभाव वाला, खलों के साथ रहने वाला, दूसरे के कार्य करने वाला, वहुत स्त्री वाला, मिलन हृद्य वाला, श्रालसी श्रीर लोमी होता है ॥ १४ ॥

चित्रभा नुसंवत्सरजन्मफलम्-

चित्रवस्त्रकुसुमैकमानसो मानसोद्भवचयान्वितः सदा ।

चारुशीलविलसत्कलान्वितश्चित्रभानुजननो हि पूरुषः ॥ १६ ॥ चित्रभातु संवत्सर में उत्पन्न मतुष्य नाना प्रकार के वस्त्र श्रीर पुष्प में प्रेम रखने वाला, नाना प्रकार के मनोरथ से युक्त, सुन्दर स्वमाव से शोभित, कलात्रों से गुक होता है ॥ १६॥ सुभानुसंवरसरजन्मफलम्

अरालकेशः सरलः सुकान्तिर्जितारिपक्षो मितमान्विनीतः ।

पसन्नमृतिवित्तसिद्वभूतिः सुभानुसंवत्सरजातजन्मा ॥ १७॥

सुभानु संबरसर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर केश वाला, सरल स्व-भाव वाला, सुन्द्र स्वरूप, वहुत रात्रु वाला, वुद्धिमान्, नम्न, प्रसन्न मूर्ति वाला श्रोर नाना प्रकार के पेश्वर्य से युक्त होता है ॥ १७ ॥

तारणसंवत्सरजन्मफलम्-धृतंत्र शूरश्रपतः कलाजः सुनिष्ठुरो गर्हितकर्मकर्ता । उत्पन्भोक्ता द्वियोन युक्तः स्यात्तारणाव्दोद्भवमानवो यः॥१८॥ तारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धूर्त शूर, चञ्चल, कलाश्रों को जानने वाला, वड़े निदुर, निन्द्य कर्म करने वाला, भोगी श्रीर धन से युक्त होता है ॥ १८॥

पार्थिवसंवरसरजन्मफलम्-

स्वधर्मकर्माभिरतो नितान्तं सच्छास्त्रपारङ्गमतासुपेतः।

कलाकलापे कुशलो विलासी यः पार्थिवाब्दे कुलपार्थिवस्स्यात् १६ पार्थिव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्रपने धर्म कर्म में रत, शास्त्रों में पारङ्गत, कलाश्रों में चतुर, विलास करने वाला श्रीर श्रपने कुल में मुख्य होता है ॥ १६॥

व्ययसंवरसरजन्मफलम्—

सौख्येऽतिरक्तो व्यसनाभिभूतो भीतो न किञ्चिद्वग्रहणाहणी स्यात्। जात: पुमानस्थिरचित्तवृत्तिव्यं याभिधाने व्ययकर्मशील: ॥२०॥ व्यय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुख में रत, व्यसनो में रत, किसो से कुछ योचना करने में भय रहित, इस लिये ऋणी होता है। तथा चञ्चल स्वभाव वाला, व्यय करने वाला होना है॥ २०॥

सर्वजित्संवत्सरजन्मफलम्-

राजगौरवमहोत्सवः शुचिमानवः पृथुतनुर्महीपतिः ।

वैरिवर्गविजयोद्यतः सदा सर्वजिच्छरिद यस्य सम्भवः ॥ २१ ॥ सर्वजित्संवत्सरमें उत्पन्न मनुष्य राजाओं के आदर से युक्त, पवित्र, मोटे शरीर वाला, स्वयं भी राजा और शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है ॥ २१ ॥

सर्वधारिसंवत्सरजन्मफलम्— भूरिमृत्यवहुभोगसंयुतः सुन्द्रश्च मधुराङ्गश्चनसदा ।

धीरतागुणयुतोतिधारणः सर्वधारिणि च यस्य सम्भवः ॥२२॥ सर्वधारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्यव हुत नौकर श्रोर बहुत भोग सुख से युक्त, सुन्दर, सदा मिष्टान्न पाने वाला, धोरता रूप गुण से युक्त, तथा श्रायन्त धारणाशक्ति वाला होता है ॥ २२॥ СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विरोधिसंवत्सरजन्मफलम्—

वक्ता विदेशाटनतां प्रपन्नः कुटुम्बसौख्याय न चातिधूर्तः । जनेन साक्षं गतसख्यद्वत्तिरिरोधिवर्षप्रभवो नरः स्यात्।।२३॥

जनन साक गतस्वयद्वाराविषाविषयन्त्र निर्देश में घूमने वाला, विरोधी संवरसर में उत्पन्न मनुष्य वक्ता, विदेश में घूमने वाला, कुदुम्बों को सुख नहीं देने वाला, ऋत्यन्त धूर्त, श्रीर लोगों के साथ विरोध करने वाला होता है ॥ २३ ॥

विकृतिसंवत्सरजन्मफलम्

निर्धनः किल करालतां गतो दीर्घपूर्ववहुगर्वसंयुतः ।

चास्वुद्धिरहितोऽप्यसौहदो मानवो विकृतिवर्षसम्भवः ॥ २४ ॥

विकृति संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य निधंन, ऋर, श्रधिक श्रहंकारी, सुन्दर वृद्धि से रहित श्रीर किसी से मित्रता न रखने वाला होता है ॥ २४ ॥

खरसंवत्सरजन्मफलम्-

कामातुरो धूसरकायकान्तिः कठोरदीर्घस्वरफल्गुवाक्यः । क्रेशी च लुझाविधिवर्जितः स्याक्षरः खराब्दप्रभवोऽतिदीर्घः॥२५॥ खर संवरसर में उत्पन्न मनुष्य कामातुर, मिलन शरीर वाला, विना प्रयोजन उच्च स्वर से कठोर शब्द बोलने वाला, क्लेश युक्तः श्रीर निर्लं होता है ॥ २५॥

नन्दनसंवत्सरजन्मफलम्-

तडागवापीगृहक्रूपकर्ता सदान्नदानाभिकिचि: शुचि: स्यात् । विलासिनीनन्दनजातहर्षो नरो भवेञ्चन्दनवर्षजात: ॥ २६ ॥ नन्दन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य तड़ाग, वापी, गृह और क्रूप निर्माण करने वाला, सदा अन्न दान करने में रत, पवित्र, स्त्री पुत्रों से आनन्द युक्त होता है ॥ २६ ॥

विजयसंवरसरजन्मफलम्— सङ्ग्रामधीकः सुत्रालो सुत्रीलो अप्रालसान्यो प्रवृद्धां वारेण्यः। दाता द्यालु: किल वैरिहन्ता यस्य प्रसृतिर्विजयाभिधाने ॥२०॥ विजय संवरसर में उत्पन्न मनुष्य रण में विजय पाने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, राजमान्य, वक्ता, दाता, दयालु श्रीर शत्रुश्रों को जीतने वाला होता है ॥ २०॥

जयसंवत्सरजन्मफलम्—

शास्त्रमसङ्गे विदुषां विवादी मान्यो वदान्यो रिप्रवर्गहन्ता ।
जयाभिलाषी विषयानुरक्तो जातो जयाब्दे मनुजो महौजाः॥२८॥
जय संवरसर में उत्पन्न मनुष्य शास्त्र के प्रसङ्ग लेकर घण्डितों
से विवाद करने वाला, लोक मान्य, दानी, शत्रुत्रों को नाश करने
वाला, जय की श्रमिलाषा करने वाला, विषय सुख में लीन श्रीर
तेजस्वी होता है ॥ ५८॥

मन्मथसंवत्सरजन्मफलम्-

भूषाविशेषै: सहितश्च योषाविलासशीलोऽमृतवाकलाज्ञः ।
सद्गीतनृत्याभिरतश्च भोक्ता यो मन्मथाब्दे जननं प्रपन्नः ॥२६॥
मन्मथ संवरसर में उत्पन्न मनुष्य विशेष विभूषण से युक्त, स्त्री
सुख से युक्त प्रिय बोलने वाला नृत्य गीत श्रादि में रत, और भोगी
होता है ॥ २६ ॥

दुर्मुखसंवत्सरजन्मफलम्-

क्रूरोद्धतो निन्धमितश्च लुज्यो वक्रास्यवाहिङ्क्रिस्यिप्रयः स्यात् । विरुद्धभावो वहुदुष्ट्चेष्टो यो हायने दुर्मुखनाम्नि जातः ॥३०॥ दुर्मुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, उदण्ड, निन्ध बुद्धि वाला, लोभी, टेढ़े मुख, भुज, श्रीर पर वाला, पापों में प्रेम रखने वाला, विरुद्ध स्वभाव बाला श्रीर बहुत दुष्ट होता है ॥ ३०॥

हेमलम्बसंवत्सरजन्मफलम्—
तुरङ्गहेमाम्बरधान्यरत्नैर्युतो नितान्तं सुतदारसौख्यः ।
समस्तवस्तुग्रहर्णैकबुद्धिर्यो हेमलम्बे पुरुषोऽभिजातः ॥ ३१॥
हेमलम्बी संवत्सर में जुत्पन्न मनुष्य घोडा हाथो, सुवर्ण, धान्य,

रत इन सवों से युक्त, स्त्रो, पुत्र श्रादि के सुख से युक्त श्रीर सब वस्तुश्रों का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३१ ॥

विलम्बसंबत्सरजन्मफलम्-

धूर्तीऽतिलुब्धोऽलसतां प्रपन्नः इलेष्माधिकः सत्त्वविवर्जितश्च । प्रारब्धकार्ये नितरां प्रलापी विलम्बसंवत्सरसम्भवः स्यात्।।३२।।

विलम्बी संबरसर में उत्पन्न मनुष्य धूर्त, ग्रत्यन्त लोभी, श्रालस्य युक्त, कफाधिक्य दारीर वाला, वलहीन, प्रारव्धवादी श्रीर विनाः प्रयोजन के वोलने वाला होता है ॥ ३२॥

विकारिसंवत्सरजन्मफलम्-

दुराग्रही सर्वकलापवीणः सुसंग्रही चञ्चलधीय धूर्तः।

अनल्पजल्पस्ससुहृद्विकल्पो विकारिसंवत्सरजो नर: स्यात् ॥३३॥ विकारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुराप्रही, सव कलाओं में निपुण, संप्रह करने वाला, चश्चल बुद्धि वाला, धृतं, श्रधिक वोलने वाला, श्रोर मित्रों में विश्वास न रखने वाला होता है ॥ ३३॥

शर्वरासंवत्सरजन्मफलम्-

विणिकित्रयायां कुश्रलो विलासी नैवानुकूलश्च सुदृज्जनानाम् । अनेकविद्याभ्यसनानुरक्तः संवत्सरे शाविरिनाम्नि जातः ॥३४॥ शर्वरो संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वाणिज्य में कुशल, विलास में लीन, मित्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, श्रीर श्रनेक प्रकार की विद्या को जानने वाला होता है ॥ ३४॥

ष्लवसं वरसरजन्मफलम्—

कामी प्रकामं धनवांश्र शरवत्सेवादरो दारजितोऽथ तृप्तः।

सुगुप्तबुद्धिश्चपलस्वभावः प्लवाभिधानाब्दभवो नरः स्यात् ॥३५॥ ब्लव संवत्सर में उरपन्न जातक श्रत्यन्त कामी, धनवान्, सदा सेवा से श्रादर पाने वाला, स्त्री से पराजित, तृप्त, गुप्तवुद्धि वाला, श्रीर चश्चल स्वभाव वाला होता है ॥ ३४ ॥ ८८-०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

शुभकृत्संवत्सरजन्मफलम्-सौभाग्य विद्याविनयै: समेत: पुण्यैरगण्यैरपि दीर्घजीवी । स्यान्मानवः सुनुधनोरुसंपद्यस्य प्रसृतिः शुभकृत्समासु ॥ ३६ ॥ गुभकृत् संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सौभाग्य, विद्या, विनय, उत्क्र-ष्ट पुण्यों से युक्त, दीर्घजीवी स्त्रधिक पुत्र श्रीर धनों से युक्त होता है॥३६॥

शोभनसंवत्सरजन्मफलम्-

सर्वोत्नतश्चारगुणो दयालुः सत्कर्यकर्ता विजयो विशेषात् । कान्तो विनीतः शुभद्दक्पवीणो यः शोभने वत्सरके हि जातः।।३७। शोमन संवत्सर में उत्पन्न मंतुष्य सव प्रकार से उन्नत, सुन्दर गुण वाला, दयालु, शुभ कर्म करने वाला विशेष कर विजयी, सुन्दर, नम्र, सुन्दर दृष्टि वाला श्रीर प्रवीण होता है ॥ ३७ ॥

क्रोधिसंवत्सरजन्मफलम्-

क्रूरेक्षणः क्रूरतरस्वभावः स्त्रीवळ्भः पर्वततुल्यगर्वः।

स्यादन्तरायः परकार्यकाले क्रोधी भवेत्क्रोधिशरत्पस्तः ॥ ३८॥ क्रोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पापदप्टि, पापवुद्धि, स्त्री का स्नेही, वहे श्रहंकारी, दूसरों के कार्य में विध्न डालने वाला श्रीर बड़े कोधी होता है ॥ ३८॥

विश्वावसुसंवत्सरजन्मफलम्-

सपुत्रदारः सुतरासुदारो नरः सदाचाररतोऽतिधीरः।

मिष्टाक्यसम्बर्गणाभिरामो विश्वावसौ यस्य भवेत्प्रसृतिः ॥३६॥ जिस मनुष्य का जन्म विश्वावसु संवत्सर में हो वह स्त्री, पुत्रों से युक्त, बड़े उदार, सदाचार में रत धीर, मिष्टात्रभोक्ता श्रीर सब गुणों से युक्त होता है ॥ ३६॥

पराभवसंवत्सरजन्मफलम्-

धनस्य धान्यस्य च नैव किश्चित्सुसंग्रहोऽत्यन्तकठोरवाक्यः। श्राचारहीनत्वशाद्वयुक्तोः पराभवे यस्य भवेत्प्रस्तिः ॥ ४० ॥ पराभव संवत्सर में उत्पन्न मजुष्य धन, धान्य का नहीं संग्रह CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

करने वाला, कठोर वोलने वाला, श्राचार रहित, श्रोर धूर्तता से युक्त होता है ॥ ४० ॥

सवङ्गसंबरसरजन्मफलम्-

भवेदलं चञ्चलचित्तविर्त्तर्न स्यात्प्रदृत्तः खतु साधुकार्ये ।

धूर्तः सदाचारविचारहीनः प्लवङ्गजो वै मनुजः कृशाङ्गः ॥४१॥
अवङ्ग संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल वृद्धि वाला, अच्छे काम
को नहीं करने वाला, धूर्त, अव्चार विचार से होन और दुर्वल
होता है ॥ ४१ ॥

कोलकसंवरसरजन्मफलम्

रूपेण यय्यः प्रियवाग्दयालुर्जलाभिलापी त्वनुवेलमेव ।

स्थुलाङ्घ्रिसन्मौलिरलं वलीयान्किलारिकीलः किलके प्रस्तः॥४२॥

कोलक संवरसर में उत्पन्न मनुष्य मध्यम स्वस्त वाला प्रिय वोलने वाला, द्यावान, विशेष पाना पाने की श्रिमलाषा रखने वाला, स्थूल पैर वाला, छुन्दर शिर वाला, वलवान श्रीर शत्रुश्रों को नाश करने वाला होता है ॥ ४२ ॥

सौम्यसंवरसरजन्मफलम् —

पण्डितो हि धनवान् बहुभोगी देवतातिथिरुचि: शुचिरुचै:।

सात्विकः क्षत्रकलेवरयष्टिः सौम्यवत्सरभवो हि नरःस्यात्।।४३॥ सौम्य संवत्सर में बत्पन्न मनुष्य पण्डित, धनो, भोगो देवता और अतिथि में प्रेम रखने वाला, पवित्र, सत्त्वगुणी, तथा दुर्वल शरीर वाला होता है ॥ ४३॥

साधारणसंवत्सरजन्मफलम्-

इतस्ततः सञ्चलनानुरक्तो लिपिक्रियायां कुश्चलो विवेकी । क्रोधी शुचिर्भोगनिष्टत्तचेताः प्राणीति साधारणजः प्रणीतः॥४४॥ साधारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य स्रमण शील, लेख करने, में कुश्चल विचारी, क्रोधी, पवित्र श्रीर भोग विलास से निवृत्त होता है४४

विरोधकृत्संवत्सरजन्मफलम्— महेश्वरारम्भनतस्पर्भः स्वास्क्रोधोः विशोधीः स्ततं अक्ट्रनाम्। पराङ्गुसस्तातवचस्यतीव विरोधकुन्नाम्नि च यस्य जन्म ॥४५॥ विरोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शिव जी के श्राराधन में तत्पर, कोबी, बहुतों से विरोध करने वाला श्रीर पिता की श्राज्ञा नहीं मानने वाला होता है ॥ ४४॥ परिधाविसंवत्सरजन्मफलम्—

विद्वान्सुशीलश्च कलाप्रवीणः सुधीश्च मान्यो वसुधाधिपानाम् । व्यापारसम्प्राप्तमहाप्रतिष्ठः पुमान्भवेद्वै परिधाविजन्मा ॥ ४६ ॥

परिधावी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य विद्वान्, सुशील, कलाओं का ज्ञाता, सुन्दर वुद्धि वाला, राजाओं के यहां माननीय श्रीर व्यापार से प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ४६ ॥

प्रमादिसंवरसरजन्मफलम्— दुष्टोऽभिमानी कलहानुरक्तो लुब्धः कुटुम्बाभिरतश्च दीनः ।

स्याद्ल्पधीर्गार्हतकर्मकर्ता प्रमादिजनमा मनुजः प्रमादी ॥ ४७ ॥ प्रमादो संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुष्ट श्राभिमानी, भूगड़ाल, लोभी, कुटुम्बों में स्नेह रखने वाला, दुखी, थोड़ी वुद्धि वाला श्रीर निन्द्य कर्म करने वाला होता है ॥ ४७ ॥

श्रानन्दसंवत्सरजन्मफलम्

स्याद्भृरिदारश्रतुरोऽतिदक्षः शश्वतसुतानन्दभरप्रपूरः ।
प्राज्ञः कृतज्ञः सुतरां विनीतोऽप्यानन्दजातो मनुजो वदान्यः॥४८॥
श्रानन्द संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वहुत स्त्री वाला, चतुर, श्रत्यन्त कुशल, सदा पुत्र सुख से युक्त, पण्डित, कृतज्ञ, नम्र श्रीर दाता होता है ॥ ४८॥

राच्चससंवत्सरजन्मफलम्-

क्र्रस्त्वकर्मा कलहानुरक्तः सन्त्यक्तसद्धर्मविचारसारः । दयाविहोनश्च ससाहसोऽपि भवेत्ररो राक्षसजातजन्मा ॥ ४९ ॥ राक्षस संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, कुत्सित कर्म करने वाला, मगड़ाल , धर्म विचार से हीन, निर्दयी और साहसी होता है ॥४६॥

नलसंवत्सरजन्मफलम्-

सद्भवुद्धिवाता जलसस्यसम्पद्देश्यानुहत्तौ क्ववतः सुवीतः । स्याद्रुपवित्तो वहुपालकथ जातो नलाव्दे चपलो मनुष्य: ॥५०॥ नल संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर वुद्धि वाला, जल से उत्पन्न वस्तु के व्यापार में चतुर, खुन्दर स्वभाव वाला, ग्रह्प धन वाला, चञ्चल और बहुतों का पालक होता है ॥ ५० ॥

पिङ्गलसंवरसरजातफलम्-

पिङ्गेक्षणो गर्हितकर्षकर्ता स्यादुद्धतश्रश्रलवैभवाट्यः।

त्यागी शठोत्यन्तकठोरवाक्यो जातो नरः पिङ्गलनामधेये ॥५१॥

पिङ्गल संशरसर में उत्पन्न मनुष्य पोले नेत्र वाला, निन्द कर्म करने वाला, उद्धत, बञ्चल, सम्पत्ति से युक्त, दाता, शठ श्रीर श्रप्रिय वोलने वाला होता है ॥ ४१ ॥

कालयुकसंवरसरजातफलम्— अनल्पजल्पप्रियतासुपेतस्त्वसाधुबुद्धिर्विधिना वियुक्तः।

कलिपसङ्गे किल कालरूपो यः कालयुक्तप्रभवः क्रशाङ्गः ॥५२॥ कालयुक्त संवरसर में उत्पन्न मनुष्य श्रिविक निष्प्रयोजन वोलने से आनन्दित होने वाला,कृत्सित वुद्धि वाला,भाष्य हीन, भगड़ा करने के समय कालरूप श्रोर दुर्वल रारीर वाला होता है ॥ ४२ ॥

सिद्धार्थिसंवत्सरजातफलम्—

उदारचेता विज्ञसत्त्रसादो रखाङ्गर्णप्राप्तयशाः सुवेषः।

नरेन्द्रमन्त्री बहुपूजितार्थी सिद्धार्थिजातो मनुजः समर्थः ॥५३॥

सिद्धार्थी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार हृद्य वाला, प्रसन्नता से युक्त, रण में कीर्ति को पाने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, राजा का मन्त्री, बहुतों से पुजित श्रीर समर्थ होता है ॥ ५३ ॥

रौद्रसंवरसरजातफलम्—

भयङ्करः पालियता पश्चनां शश्वत्यरीवादपरोऽतिधृतः । ्रजातापकीर्तिः खलचित्तवृत्तिर्गरोऽतिरोदः खलु रौद्रजन्मा ॥५४॥ रौद्र संवत्सर में उत्पन्न मतुष्य अयङ्कर, पशुत्रों का पालन करने वाला, सदा दूसरे को निन्दा करने में तत्पर, धूर्त, दुष्कीर्ति से युक्त, दुष्ट चिच्च वाला श्रीर क्रूर होता है ॥ ४४ ॥ दुर्मतिसंवरसरजातफलम्—

स्ववाक्यनिर्वाहमहाभिमानः मसन्नताहीनतरो नरः स्यात् । कामी प्रकामं दुरितपृष्टत्तियों दुर्घतिर्दुर्घतिवर्षजातः ॥ ५५ ॥

दुर्मित संवरसर में उत्पन्न मनुष्य अपनी बात को पूरा करने में अभिमानी, प्रसन्नता से रहित, अत्यन्त कामी, कुकर्म करने वाला और दुर्दुद्धि होता है ॥ ४४ ॥

दुन्दुभिसंवत्सरजातफलम्—

नित्यं नरेन्द्रार्पितगौरवः स्याद्गजाश्वभूहेमसमन्वितश्च । तौर्यत्रिकपीतिरतीव जातश्चेन्मानवो दुन्दुभिनामधेये ॥ ५६॥

दुन्दुमी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सदा राजाओं से गौरव पाने वाला, हाथी, घोड़ा, पृथियो, सुवर्ण अदि सम्पत्ति से युक्त और नृत्य गीत आदि में प्रेम करने वाला होता है ॥ ४६ ॥

रुधिरोद्गारिसंवत्सरजातफलम् - आरक्ताक्षः कचिदपि महाकामलाद्यामयानां

प्रादुर्भावादतिकृशत्नुर्जायतेऽत्यन्तरोषः।

पादद्वन्द्वे भवति कुनखो हस्तयुग्मेऽथवा स्या-

च्छस्राइदुःखं त्रजित रुधिरोद्रारिजन्मा मनुष्यः ॥५७॥

कियरोद्गारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य लाल नेत्र वाला, कभी र कामला श्रादि रोगों से श्रत्यन्त दुर्बल शरीर वाला, श्रतिकोधी, खराव नस्न वाला श्रीर शस्त्र के प्रहार से कष्ट पाने वाला होता है ॥ ४७॥

रक्ताचोसंवत्सरजातफलग्—

त्राचारधर्माभिरतो नितान्तं मनोभवोत्कर्पतरो नरः स्यात् । त्रान्याधिकत्वं सहते न किञ्चिद्रक्ताक्षिजातोऽक्षिरुजान्वितश्च॥५८॥

रकाक्षो सं बत्सर में उत्पन्न मनुष्य आचार-धर्म से युक्त, अत्यन्त कामी, दृसरों की उन्नति नहीं सहन करने वाला और नेत्ररोगी होता है ॥ ४८॥

क्रोधनसंवत्सरजातफलम्— स्यादन्तरायो हि परस्य कार्ये तमोगुणाधिक्यभयङ्करश्च । परस्य वृद्धिं प्रहरेत्प्रकामं यो हायने क्रोधननाम्नि जातः ॥५६॥ क्रोधन संवत्सर में उत्पन्न जातक दूसरों के कामों में विज्न डालने वाला, तमोगुण से अत्यन्त भयङ्कर और दूसरों को ठगने वाला होता है॥ ४६॥

चयसंवत्सरजातफलम्—
उपार्जितार्थव्ययकृष्मितान्तं सेवारतो निष्ठुरचित्तवृत्तिः ।
सत्कर्षमार्गेऽल्पमनः प्रवृत्तिः क्षयाभिधाने जननं हि यस्य ॥६०॥
चय संवत्सर में जिस का जन्म हो वह उपार्जन कर व्यय करने
चाला, नौकरी करने वाला, कठोर और अच्छे कामों में थोड़ा मन
देने वाला होता है ॥ ६० ॥

इति प्रभवादिसंवत्सरोत्पन्नफलम्॥

त्रवाऽयनफलम्, तत्रोत्तरायणजन्मफलम्

शश्वत्प्रसन्नो ननु सूनुकान्तासंतोषयुक्तोऽतितरां चिरायुः ।

नरः सदाचारपरोप्युदारो धीरश्च सौम्यायनजातजन्मा ॥ १ ॥

सौम्यायन में उत्पन्न मनुष्य सर्वदा प्रसन्न, स्त्रो पुत्र के द्वारा हर्ष

युक्त, दीर्घायु, सदाचारी, उदार श्रीर धीर होता है ॥ १॥

द्विणायनजन्मफलम्

ग्रास्वर्गार्वः कृषिकर्मकर्ता चतुष्पदाढ्योऽतिकठोरचित्तः ।

शठोप्यसद्यो नतु मानवानां याम्यायने ना जननं प्रपन्नः ॥ २॥

दिव्यणायन में उत्पन्न मनुष्य बड्डे श्रद्धंकारी, खेती करने वाला,

पश्चर्यों से युक्त, कठोर दृदय वाला, धूर्त श्रौर किसी का नहीं सहने वाला होता है ॥ २॥

श्रथ प्रसङ्गाद्यनविचारः—

मकराद्राशिषटकेऽर्के प्रोक्तं चैवोत्तरायनम् । षटसु कर्कादितो बेयं दत्तिणं ह्ययनं रवेः॥

मकर त्रादि ६ राशियों में सूर्य हो तो सौम्यायन त्रौर कर्क त्राहि ६ राशियों में हो तो दक्षिणायन होता है।

त्रथर्तुफलम्, तत्र वसन्तर्तुजनमफलम्

कन्दर्परूपो मतिमान्यतापी सङ्गीतशास्त्रे गणिते प्रवीखः।

शास्त्रमस्तामलचैलचेता वसन्तजन्मा मनुजः प्रसन्धः ॥ १॥

वसन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य काम के सहश सुन्दर, बुद्धिमान, प्रतापी, सङ्गीत और गणित शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र के अभ्यास से निर्मल हृदय वाला और प्रसन्न होता है ॥ १॥

ग्रीष्मऋतुजनमफलम्—

ऐश्वर्यविद्याधनधान्ययुक्ती वक्ता प्रलम्बामलकेशपाशः।

भोगी भवेत्रीरविहारशीलो यो ग्रीष्मकालोद्भवतां प्रपन्न:।। २ ॥

जिस का जन्म श्रीष्म ऋतु में हो वह ऐश्वर्य, विद्या, धन, धान्यों से युक्त, उपदेश करने वाला, लम्बा तथा स्वच्छ केश वाला, भोगी श्रीर जल में कीड़ा करने वाला होता है॥ २॥

वर्षर्तुजन्मफलम्—

संग्रामधीरो मतिमान्त्रतापी तुरङ्गमत्रेमकरः सुरूपः।

कफानिलात्मा ललनाविलासी वर्षोद्भवो वै पुरुषः सहर्षः ॥३॥

वर्षा ऋतु में उत्पन्न मनुष्य बुद्धिमान् , प्रतापी, घोड़े से प्रेम करने वाला, सुन्दर, कफ वायु प्रकृति वाला, स्त्री के साथ विलास करने वाला और विचित्र विचार करने वाला होता है ॥ ३॥

शरदतुजनमफलम्-

अपूर्णरोषः पुरुषोनिलात्मा मानी धनी कर्मरुचिः शुचिः स्यात् ।

रणिषयो बाहनसंयुतश्च ऋतौ करन्नाम्नि च यस्य जन्म ॥४॥

शरद् ऋतु में उत्पन्न मनुष्य थोड़े क्रोव वाला, वायु प्रकृति, मानी, धनी, सत्कर्म में रुचि रखने वाला, पवित्र, रणिय और वाहनों से युक्त होता है। ४॥

हेमन्तर्तुजन्मफलम्— नरेन्द्रयन्त्री चतुरोप्युदारो नरो भवेचारुगुणोपपन्नः । सत्कर्मधर्मानुरतो मनस्त्री हेमन्तजातः सततं विनोतः ॥ ५ ॥

हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य राजमन्त्री, चतुर, श्रति उदार, सुन्दर गुणों से युक्त, श्रम कर्म धर्म में निरत श्रीर मनस्वी होता है ॥ ४॥

विशिर्वजन्मफलम्-

मिष्टाञ्चपानानुरतो नितान्तं चुधान्वितः पुत्रकलत्रसौख्यः। सत्कर्मवेषः पुरुषः सरोषो वलाधिशाली शिरिर्तुजन्मा । ६ ॥

शिशिर ऋतु में उत्पन्न मनुष्य मिष्टान्न खाने में निरत, अत्यन्त क्षुधातुर, पुत्र, स्त्री के सुख से युक्त, सुन्दर कर्म करने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, कोधी और महावली होता है। ६॥

> श्रथ प्रसङ्गादतुज्ञानमाह— मीनमेषगते सूर्ये वसन्तः परिकीर्तितः। वृषमे मिथुने ग्रीष्मो चर्षा कर्कटसिंहयोः॥ कन्यायां च तुलायां च शरदतुरुदाहृतः। हेमन्तो वृश्चिकद्वन्द्वे शिशिरो सृगकुम्मयोः॥

मीन, मेच का सूर्य हो तो वसन्त, व्रूप, मिथुन का श्रीष्म, कर्क, सिंह का वर्षा, कन्या, तुला का शरत, वृश्चिक, वर्त का हेमन्त और मकर, कुम्म का सूर्य हो तो शिशिर ऋतु होता है।

त्रथ मासफलम्, तत्रादौ चैत्रमासफलम्— सत्कर्म्विद्याविनयोपपन्नो भोगी नरः स्यान्मधुरान्नभोजी । सत्पात्रमित्रानुरत्रथः मन्त्री ज्यैत्रोद्भवस्मानि विज्ञित्रमन्त्रः सीः

चैत्र मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कर्म, विद्या, नम्रता इन सबों से युक्त, भोगो, मिष्टात्र भोजन करने वाला, सज्जन, मित्र में प्रम रखने वाला, राजमन्त्री और विचित्र विचार करने वाला होता है ॥ १॥ वैशाखमासजन्मफलम्-

सुलक्षणः पुण्यगुणानुत्रीतः पुमान्वलीयान्द्रिजदेवयक्तः। कामी चिरायुर्जलपानशीलः स्यान्माधवे बान्धवसौख्ययुक्तः ॥२॥

वैशाख मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम लवणों से युक्त, पुण्य और गुण का अन्वेषण करने वाला, वली, देव वाह्यण में भक्ति रखने वांला, कामी, दीर्घायु, त्वार्त और वन्धुओं के सुख से युक्त होता है ॥ २ ॥

ज्येष्ठमासजन्मफलम्-

क्षमान्वितश्रञ्जलचित्तवृत्तिर्विदेशवासाभिरुचिश्र तीत्रः।

विचित्रबुद्धिः खतु दीर्घसूत्रो ज्येष्ठोद्भवः श्रेष्ठतरो नरः स्यात् ॥३॥

ज्येष्ठ मास में उत्पन्न मनुष्य समाशील, चञ्चल, विदेश वास में रुचि रखने वाला, तीव, विचित्र वुद्धिवाला, कर्म की देर से करने वाला और लोगों में माननीय होता है ॥ ३॥

श्रवादमासजन्मफलम्-

वहुव्ययोऽनल्पवचोविलासः प्रमादशीलो गुरुवत्सलश्च ।

सदाग्रिमान्यः शुभकर्मकृत्स्यादाषाढजो गाढतराभिमानः । ४॥

श्राषाढ मास में उत्पन्न मनुष्य श्रधिक व्यय करने वाला, वहुत वोलने वाला, स्त्री के समान स्वभाव वाला, गुरु का त्रिय, मन्दाग्नि वाला, उत्तम कर्म करने वाला श्रीर श्रत्यन्त श्रमिमानी होता है ॥ ४॥ श्रावणमासजन्मफलम्-

पुत्रैश्च पौत्रैश्च कलत्रमित्रैः सुखी च तातस्य निदेशकर्ता ।

लोकप्रसिद्धः कफवान्वदान्यो गुणान्वितः श्रावणमासजन्मा ॥५॥

श्रावण मास में उत्पन्न मनुष्य पुत्र, पौत्र, स्त्री, मित्र इन सबों से सुखी, पिता की त्राज्ञा मानने वाला, लोक में विख्यात, कफी, दाता श्रीर गुणी होता है ॥ ४ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

#### भाद्रमास्जन्मफलम्—

श्रीपान् भवेत्सी एक लेवरश्च दाता च कान्ताश्रुतजातसी ख्यः ।
सुखे च दुःखे विकृतो हि मत्यों भवेनरो भाद्रपदात्तजन्मा ॥ ६ ॥
भाद्र मास में उत्पन्न मनुष्य धनवान्, दुर्वल, दाता, स्त्री, पुत्र के

सुख से युक्त और सुख-दुःख दोनों में समान रूप होता है ॥ ६॥

आश्वनमासजन्मफलम्-

विद्वान् धनी राजकुलिप्रयस्य संस्कार्यकर्ता वहुशृत्ययुक्तः । दाता गुणको वहुपुत्रसम्पत्स्यादाधिवनेऽस्वादिसमृद्धियुक्तः ॥ ७ ॥ आश्विन मास में उत्पन्न मनुष्य विद्वान् , धनी, राजकुल के प्रिय,

आश्विन मास में उत्पन्न मनुष्य विद्वान् , धनी, राजकुल के प्रिय, अच्छे काम को करने वाला, बहुत नौकरों से युक्त, दाता, गुणझाता, बहुत पुत्र वाला ओर घोड़ा आदि सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ७॥

कार्तिकमासजन्मफलम्-

सत्कर्मकर्ता वहुवाग्विलासो धनी लसत्कुश्चितकेशपाशः । काम सकामः क्रयविक्रयार्थी सत्कृत्यकृतकार्तिकजातजन्मा ॥८॥

कार्तिक मास में उत्पन्न मनुष्य अच्छे काम को करने वाला, अधिक बोलने वाला, धनी, सुन्दर केश वाला, कामी और कय विकय में चतुर होता है ॥ द ॥

#### **अप्रहणमासजन्मफलम्**

सत्तीर्थयात्रानिरतः सुशीलः कलाकलापे कुशलो विलासी। परोपकर्ता धृतसाधुमार्गो मार्गोद्भवो वै विभवैः समेतः ॥ ९ ॥

मार्गशोर्ष में उत्पन्न मेनुष्य तीर्थ यात्रा करने में निरत, सुशील, कलाओं में कुशल, विलास करने वाला, परोपकारी, सज्जनमार्गा-नुगामी और धन धान्य युक्त होता है ॥ ६ ॥

पौषमासजन्मफलम्-

परोपकारी पितृ वित्तहीनः कष्टार्जितार्थव्ययकृद्धिधनः।
सुगुप्तमन्त्रः कृतुज्ञास्त्रयुवनः पौषे विशेषात्पुरुषः कृञाङ्गः ॥ १०॥
सुगुप्तमन्त्रः कृतुज्ञास्त्रयुवनः पौषे विशेषात्पुरुषः कृञाङ्गः ॥ १०॥

पौष मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, पिता के धन से रहित, कष्ट से धन को उपार्जन कर व्यय करने वाला, कार्य में चतुर, गुप्त विचार रखने वाला, शास्त्राम्यासी श्रौर दुवल शरीर वाला होता है॥१०॥

माघमांसजन्मफलम्— सन्मन्त्रविद्वैदिकसाधुयोगो योगोक्तविद्याभ्यसनानुरक्तः। बुद्धेविशेषा क्षिहतारिसंघो मघोद्भवः स्यादनघो मनुष्यः ॥११॥

माघ मास में उत्पन्न मनुष्य मन्त्र शास्त्र को जानने वाला, नेद्जाता, साधुत्रों का सङ्ग करने वाला, योगिकया में रत, बुद्धि की विशेषता से रातुत्रों को जीतने वाला श्रीर पुण्यवान होता है ॥ ११॥

फाल्गुनमासजन्मफलम्-

परोपकारी कुशलो दयालुवलान्वितः क्रोमलकायशाली।

विलासनीकेलिविधानकीलो यः फाल्गुने फल्गुवचो विलासः ॥१२॥

फाल्गुन मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, चतुर, दयालु, वली, कोमल शरीर वाला, स्त्री के साथ विलास करने में चतुर श्रीर विना प्रयोजन के वात करने वाला होता है ॥ १२॥

मलमासजन्मफलम्

विषयहीनमितः सुचरित्रहग् विविधतीर्थकरश्चानिरामयः।

सकलवछ्रभ आत्महितंकरं स्वतु मिल्मिनुचमासभवो नरः ॥१३॥

अधिकमास ( मलमास = पुरुषोत्तममास ) में उत्पन्न मनुष्य विषय के ज्ञान से रहित, सचरित्र, अनेक तीर्थ में घूमने वाला, नीरोग, सवों का प्रिय और अपना हितेषी होता है।। १३॥

भारता विकास <mark>गुक्तपत्रजन्मकलम्</mark> स्थान

चश्चचिरायुः सुतरां सुशीलः श्रीपुत्रवान् कोमलकायकान्तिः। सदा सदानन्दविनीतकालश्रेजन्मकालस्तु वलक्षपद्ये ॥ १ ॥

शुक्क पक्ष में उत्पन्न मनुष्य दीर्घायु, सुशील, धनवान्, कोमल शरीर चाला श्रीरं सदा सुंख से समय बिताने चाला होता है॥१॥

कृष्णपद्यजन्मफलम्-

मतापशीलो निवलश्च लोलाः कलिप्रियः स्वीयकुलोद्धतश्च ।

मनोधवाधिकपयुतो नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म ॥ २ ॥

कृष्ण पत्त में उत्पन्न मनुष्य प्रतापी, दुर्वल, चञ्चल, मगड़ालु, श्रपने कुल में उद्धत श्रीर श्रत्यन्त कामी होता है॥ २॥ दिवाजः मफलम् —

तेनस्वी पितृसादश्यश्राहदृष्टिर्नुपित्रयः।

वन्धुपूज्यो धनाढ्यश्च दिवाजातो नरो, भवेत्।। १।।

जिसका जन्म दिन में हो चह तेजस्वी, पिता के समान गुण चाला, सुन्दर दृष्टि वाला, राजा का प्रिय, चन्धुओं से पूजित श्रीर धनवान होता है ॥ १ ॥

रात्रिजन्मफलम्—

यन्द्दक् वहुकामार्तः सदा रोगी मलीमसः।

क्रुरात्मा छन्नपापश्च निशि जातो नरो भवेत् ॥ २ ॥

जिसका जन्म रात्रि में हो वह मन्द दृष्टि, काम से अधिक पीड़ित, सर्वदा रोगी, मलिन, करूर और गुप्त पाप करने वाला होता है ॥२॥

अथितिथिफलम् , तत्रादौ प्रतिपज्जन्मफलम्

बहुजनपरिवारश्चारुविद्यो विवेकी

कंनकमिणिविश्रवावेषशाली सुशीलः।

अतिसुल लितकान्तिर्भूमिपालाप्तवित्राः

प्रतिपद् यदीस्त्रतितर्जायते यस्य जन्तोः ॥ १ ॥

जिसका जन्म प्रतिपदा में हो वह मनुष्य वहुत परिवार वाला, खुन्दर विद्या वाला, विचारी, सुवर्णमणि के विभूषण से सुन्दर शरीर वाला, सुशील, मनोहर कान्ति वाला और राजा से धन प्राप्ति करने वाला होता है ॥ १॥

द्वितीयाजन्मफलम्—

द्वाताः दयानुर्गुणवान् निविक्रीः चन्त्रदसदानेप्रावेन्। उधान्यः।

प्रसन्नमूर्तिर्वहुगीतकोर्तिर्मत्यों द्वितीयातिथिसम्भवः स्यात् ॥२॥

द्वितीया में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयानु, गुणी, विचारी, सवाचार के विचार से धन्य, सुन्दर मूर्तिवाला श्रीर विख्यात यशवाला होता है ॥ २॥

#### तृतीयाजन्मफलम् -

कामाधिकश्चाप्यनवद्यविद्यो वलान्वितो राजकुलाप्तवित्तः । प्रवासशीलश्रतुरो विलासी मर्त्यस्तृतीयाप्रभवोऽभिमानी ॥ ३ ॥

त्तीया में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कामी, निर्दुष्ट विद्या से युक्त, वली, राजकुल से प्राप्त धन वाला, त्रिदेश में रहने वाला, चतुर, विलासी और अभिमानी होता है ॥ ३॥

## चतुर्थीजन्मफलम्-

ऋणपर्वतिर्वेहुसाइसः स्याद्रणप्रवीर्णः कृपणस्वभावः । द्यूते रतिर्लोलमना मनुष्यो वादी यदि स्याज्जनने चतुर्थी ॥४॥

जिसका जन्म चतुर्थों में हो वह ऋण करने वाला, वहुत साहसी, योदा, रूपण, जुन्नारी, चञ्चल और विवादी होता है ॥ ४॥

## पश्चमीजन्मफलम्—

सम्पूर्णगात्रश्च कलत्रपुत्रमित्रान्वितो भूतदयान्वितश्च । नरेन्द्रमान्यस्तु नरो वदान्यः प्रस्तिकाले किल पञ्चमी चेत् । ५॥

जिसका जन्म पञ्चमी में हो वह सुन्दर दार र वाला, स्त्री, पुत्र, मित्रों से युक्त प्राणियों के ऊपर दयालु, राजमान्य श्रीर दाता होता है ॥ ४॥

# षष्ट्रीजन्मफलम्—

सत्यमतिक्रो धनस्तुत्तसम्पद्दीर्घोरुजातुर्मतुजो महौजाः। मकृष्टकीर्तिश्रतुरो वरिष्ठः षष्ट्यां प्रजातो त्रणकीर्णागात्रः।।६।।

जिसका जन्म षष्टी में हो वह त्रपने वचन को पूरा करने वाला, धनवान, पुत्रवान, लम्बा जंघा श्रीर लम्बा जानु वाला, महाबली, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri सुन्दर कीर्ति वाला, चतुर, श्रेष्ठ तथा घाव से चिन्हित शरीर वाला होता है ॥ ६ ॥

सष्तमीजन्मफलम्—

क्रानी गुणको हि विकालनेत्रः सत्पात्रदेवार्चनचित्तदृत्तिः । कन्याजनेता परवित्तहर्ता स्यात्सप्तमीजो मनुजोऽरिहन्ता ॥ ७ ॥

जिसका जन्म सप्तमी में हो यह ज्ञानी, गुण को जानने वाला, विश्वाल नेत्र वाला, सज्जन और देवताओं में भक्ति रखने वाला, कन्या सन्तान वाला, दूसरे का धन हरने वाला तथा शत्रुओं को जीतने वाला होता है॥ ७॥

श्रप्टमीजन्मफलम्-

नानासम्पत्स्त्तुसौख्यः कृपातुः पृथ्वीपात्तपाप्तविद्याधिकारः । कान्ताप्रीतिश्रञ्जताचित्तद्यत्तिर्यस्याष्टम्यां सम्भवो मानवस्य ॥८॥

जिसका जन्म अप्रमी में हो वह नाना तरह के सम्पत्ति और पुत्र के सुख से थुक्त, दयालु, राजा के यहाँ विद्या सम्बन्धी अधिकार वाला, स्त्री में प्रेम रखने वाला और चञ्चल प्रकृति वाला होता है॥ ८॥

नवमीजन्मफलम् 🥌

पराङ्मुखो वन्युजनस्य कार्ये कठोरवाक्यश्च सुधीर्विरोधी । नरः गताचारसमादरः स्यात् यस्य प्रस्तौ नवमी तिथिश्चेत् ॥९॥

नवमी में उत्पन्न मनुष्य वन्धुत्रों के कार्य में विमुख, कठोर वोलने वाला, वुद्धिमान, विरोधी, श्राचार श्रीर श्रादर से हीन होता है ॥६॥

दशमीजन्मफलम्—

धर्मैकबुद्धिर्भववैभवाढ्यः प्रलम्बकण्ठो वहुशास्त्रपाठी । उदारचित्तोतितरां विनीतो रम्यश्च कामी दशमीभवः स्यात् ॥१०॥

दशमी में उत्पन्न मनुष्य धर्म में बुद्धि रखने वाला, धन से युक्त, लम्बा गर्दन वाला, श्रनेक शास्त्र को जानने वाला, उदार, श्रत्यन्त नम्र, सुन्दर श्रीर कामी होता। की dol का Digitized by eGangotri

#### एकादशीजन्मफलम्-

देवद्विजार्चाद्वतदानशीलः सुनिर्मलान्तःकरणः प्रवीणः।

पुण्यैकचित्तोत्तमकर्मकृतस्यादेकादशीजो मनुजः प्रसन्धः ॥ ११ ॥

पकादशों में उत्पन्न मनुष्य देवता श्रीर ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, दान करने वाला, पवित्र इदय वाला, कुशल, पुण्यवान् , त्तमकर्म करने वाला श्रीर सदा प्रसन्न चित्त होता है ॥ ११ ॥

द्वादशीजन्मफलम्-

जलप्रियो वै व्यवहारशीलो निजालयावासिवलासशीलः। सदान्नदाता क्षितिपालिबत्तः स्याद्भद्वादशीजो मनुजः प्रजावान्।।१२।।

द्वादशी में उत्पन्न मनुष्य जल में प्रेम करने वाला, व्यवहार को जानने वाला, अपने घर में आनन्द विलास करने वाला, सर्वदा अन दान करने वाला और राजा से धन पाने वाला होता है ॥ १२ ॥

त्रयोदशीजन्मफलम्—

रूपान्यतः सात्विकताप्रयुक्तः प्रलम्बकण्डश्च नरप्रस्तिः । नरोतिश्ररश्चतुरः प्रकामं त्रयोदशीनामतिथौ प्रस्तः ॥ १३ ॥

त्रयोदशी में जन्म लेने वाला सुन्दर, सत्त्वगुणी, लम्बा गर्दनवाला, पुत्र सन्तान वाला, ग्रर श्रीर चतुर होता है ॥ १३ ॥

चतुर्दशोजन्मफलम्-

क्रोतिस्रस्थतुरः सहासः कन्दर्पलीलाकुलचित्तवृत्तिः।

स्यादु:सहोत्यन्तविरुद्धभाषी चतुर्दशीजः पुरुषः सरोषः ॥ १४ ॥

चतुर्दशी में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, अत्यन्त शूर, हसने वाला, कामा-तुर, किसी का नहीं सहने वाला, अतिशय विरुद्ध वोलने वाला और कोधी होता है ॥ १४॥

पूर्णिमाजन्मफलम्— त्र्यतिसुललितकायो न्यायसम्प्राप्तवित्तो बहुयुवितसमेतो नित्यसञ्जातहर्षः

## प्रवलतरविलासोत्यन्तकारूण्यपुण्यो

गुरागरापरिपूर्याः पूर्णिमाजातजन्मा ॥ १५ ॥

पूर्णिमा में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त खुन्दर शरीर वाला, न्याय से धनोपार्जन करने वाला, वहुत श्चियों से युक्त, खदा आनन्द युक्त, अधिक विलासो, अतिशय दयावान् और गुणों से युक्त होता है ॥१४॥ अमावस्याजन्मफलम—

शान्तो मनस्वी पितृमातृभक्तः क्षेशाप्तवित्तरच गमागमेच्छः। मान्यो जनानां इतकान्तिहर्षो दशोंद्भवः स्यात्पुरुषः क्षशाङ्गः॥१५॥

जिसका जन्म श्रमावास्या में हो वह शान्त, मनस्वी, माता पिता का भक्त, कष्ट से धनोपार्जन करने वाला, धनशाप्ति की इच्छारखने बाला, लोगों में मानगीय, कान्ति हर्ष से रहित श्रीर दुर्वल शरीर वाला होता है ॥ १६ ॥

वाला होता है ॥ १६ ॥ श्रथ वारफलम्, तजादौरविवारजन्मफलम्— श्रूरोल्पकेशो विजयी रणाग्रे श्यामारुणः पित्तचयमकोपः । दाता महोत्साहयुतो महौजा दिने दिनेशस्य भवेन्मनुष्यः ॥१॥

रविवार में उत्पन्न मनुष्य ग्रूर, थोड़े केश वाला, युद्ध में विजयी, रक्त लेकर श्याम वर्ण, पित्त प्रकृति, उत्साही श्रीर महावली होता है ॥१॥ सोमवारजन्मफलम्—

प्राज्ञः प्रशान्तः प्रियवाग्विधिज्ञः शश्वन्तरेन्द्राश्रयष्टत्तिवर्ती । सुखे च दुःखे च समस्वभावो वारे नरः शीतकरस्य जातः ॥२॥

सोमवार में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, शान्त स्वभाव वाला, प्रिय बोलने वाला, कार्य को जानने वाला, राजा के आश्रय में जीवन यात्रा चलाने वाला, श्रीर सुख, दुःख दोनों में समवुद्धि वाला होता है।।२॥ भौमवारजन्मफलम्—

वक्रोक्तिरत्यन्तर्णिपयः स्यान्नरेन्द्रमन्त्री च धरोपजीवी । सत्त्वान्वितुस्तीवृतुरस्वभावो दिने भवेनावनिनन्दनस्य ॥ ३ ॥

मङ्गलवार में उत्पन्न मनुष्य कटाच करके वोलने वाला, युद्धप्रिय, राजमन्त्री, कृषि कर्म से जीवन चलाने वाला, वली श्रीर तीदणस्वभाव वाला होता है ॥ ३॥

वुधवारजन्मफलम्-

सदूपशाली मृदुवाग्विलासः श्रीमान्कलाकौशलतासमेतः। विणिक्कियायां हि भवेदिभिज्ञः प्राज्ञो गुणज्ञो ज्ञिदिनोद्भवो यः ॥४॥

वुधवार में उत्पन्न पुरुष सुन्दर रूपवाला, कोमल वक्ता, धनवान, कलाओं में कुशल, वाणिज्य करने में कुशल, पण्डित श्रीर गुणइ होता है ॥ ४ ॥

गुरुवारजन्मफलम्-

विद्वान् धनी सर्वगुणोपपन्नो मनोरमः क्ष्मापतिलब्धकामः। त्राचार्यवर्यश्च जनिषयः स्याद्वारे गुरोर्यस्य नरस्य जन्म ॥५॥ गुरुवार में जिसका जन्म हो वह विद्वान् , धनी, सब गुणों से सम्पन्न, सुन्दर, राजा से लब्ध मनोरथ, श्राचार्य श्रीर जनप्रिय होता है ॥ ४॥

शुक्रवारजन्मफलम्-

सुनीलसत्कुश्चितकेशपाशः पसन्नवेषो मतिमान् विशेषात्। शुक्लाम्बरः पीतिधरो नरः स्यात्सन्मार्गगो भार्गववारजन्मा ।।६॥ शुक्रवार में उत्पन्न मनुष्य काले घुँघुराल केश वाला, प्रसन्न बद्न, विशेष बुद्धिमान् , श्वेत वस्त्र का स्नेही श्रीर सज्जनों के द्शित मार्ग से चलने वाला होता है ॥ ६॥

शनिवारजन्मफलम्-अकालसम्प्राप्तजरापद्विर्व्लोजिकतो दुर्वलदेहयष्टिः। तमोगुणी क्रौर्यचयाभिभूतः शनेर्दिने जातजनुर्मनुष्यः।। ७।। शनिवार में उत्पन्न मनुष्य अकाल में ही वुढ़ापा से युक्त, निर्वत, दुर्वल शरीर वाला, तामसी और कृरता से समन्वित होता है ॥ ७ ॥ श्रथं नत्तत्रजनमफलम् , तत्रादावश्विनीनत्तत्रजनमफलम्-

सदैव सेवाभ्युदितो विनीतः सत्यान्वितः पाप्तसमस्तसम्पत् ।

योषाविश्र्पात्मजभूरितोपः स्यादश्विनी जन्मनि मानवस्य ॥१॥ श्रिवनी नव्वत्र में उत्पन्न मनुष्य सेवा से प्रकाशित नम्रता चाला, सत्यवका, सब सम्पत्ति को पाने चाला, स्त्री, भूषण श्रीर पुत्रसुख से युक्त होता है ॥ १॥

अरगीनज्ञजन्मफलम्-

सदापक्रीतिर्हि महापवादैर्नाना विनोदैश्व विनीतकालः।

जलातिभीक्थपतः खल्य प्राणी प्रणीतो भरणोभजातः ॥ २ ॥

जिसका जन्म भरणी नत्तत्र में हो वह लोकापचाद से अयश पाने चाला, नाना तरह के खेल से काल विताने चाला, जल से अत्यन्त भीक, चश्चल और दुष्ट होता है ॥ २॥

्रात्रात्रात्र क्रात्र कृतिकानचत्रजन्मकलम्

ज्ञ्रयाधिकः सत्यधनैर्विद्दीनो दृथाटनोत्पन्नमतिः कृत्रयः।

कठोरवाग्गर्हितकर्मकृत्स्याचेत्क्रत्तिका जन्मनि यस्य जन्तो: ॥३॥

कृतिका नत्त्र में जिसका जन्म हो वह जुधातुर, सत्य धन से रहित, व्यर्थ भ्रमण करने वाला, कृतव्न, कटुभाषी, श्रीर निन्द्य कर्म करने वाला होता है ॥ ३ ॥

रोहिणोनचत्रजन्मफलम्-

धर्मकर्मकुशलः कृषीवलश्चास्त्रीलविलसत्कलेवरः।

वाग्विलासकलिताखिलाशयो रोहिणी भवति यस्य जन्मभम् ॥४॥

रोहिणी नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य धर्म कर्म करने में चतुर, खेती करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, सुन्दर श्रीर श्रपनी वाणी से सव श्राह्मय को स्पष्ट करने वाला होता है ॥ ४ ॥

सृगशिरोनचत्रजन्मफलम्—

श्वरासनाभ्यासरतो विनीतः सदानुरक्तो गुणिनां गणेषु । भोक्ता नृपस्त्रहभरेण पूर्णः सन्मार्गहत्तो मृगजातजन्मा ॥ ५ ॥ जिसका जन्म मृग्हिरा नृज्य में हो वह धनुर्विद्या में निपुर्ण नम्र, गुणियों कि गुणीं में अनुरक्त, भोगी, राजा के सन्मान पात्र श्रोर सन्मार्गगामी होता है॥ ४॥

## श्राद्रीनचत्रजन्मफलम्-

चुपाधिको रूक्षश्रीरकान्तिर्वन्धुपियः कोपयुतः कृतव्रः । प्रस्तिकाले च भवेत्किलार्द्रा द्यार्द्रचेता न भवेन्यनुष्यः ॥ ६ ॥ श्रार्द्रा नन्त्रत्र में उत्पन्न मनुष्य चुधार्त, रूच शरीर के कान्ति वाला, बन्धु प्रिय, कोधी, कृतव्न श्रीर द्या रहित होता है ॥ ६ ॥ पुनर्वसुनन्नजन्मफलम्—

प्रभूतिमत्रः कृतवास्त्र यत्नः सद्दत्नचामीकरभूषणाढ्यः । दाता घरित्रोवसुभिः समेतः पुनर्वसुर्यस्य भवेत्मसूतौ ॥ ७ ॥

पुनर्वसु नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य अधिक मित्र वाला, शास्त्राभ्यासी, रत्न सुवर्ण के आभूषणों से युक्त, दाता, भूमि और द्रव्य से पूर्ण होता है ७

#### ुष्ट्यनचत्रजन्मफलस्—

भसक्तगात्रः पितृपातृभक्तः स्वधमेसको व्रिनयाभियुक्तः । भवेन्मनुष्यः खन्नु पुष्यजन्मा सन्माननानाधनवाहनाहचः ॥ ८॥

पुष्य नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर शरीर वाला, माता-पिता का भक्त, त्रपने धर्म में संलग्न, नम्रता से युक्त, लोगों में माननीय श्रीर धन-चाहन से युक्त होता है ॥ ८ ॥

## श्लेषानचत्रजनमफलम्—

वृथाटनः स्याद्तिदुष्ट्चेष्टः कष्ट्रपद्श्वापि वृथा जनानाम् ।
सार्पे सदर्थो हि वृथापितार्थः कन्द्रपंसन्तप्तमना मनुष्यः ॥ ९॥
श्राश्लेषा नच्च में उत्पन्न मनुष्य व्यर्थ वृमने वाला, दुष्ट व्यवहार वाला, व्यर्थ लोगों को कष्ट देने वाला, अच्छे धन को भी कुमार्ग में व्यय करने वाला श्रीर कामातुर होता है ॥ १॥

मघानसत्रजनमफलम्—

कठोरचित्तः पितृभक्तियुक्तस्तीव्रस्वभावस्त्वनवद्यविद्यः।

चैज्जन्मभं यस्य यघानघः सन्मतिः सदारातिविघातदक्षः ॥१०॥
प्रधा नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य कठोर, पितृभक्त, तीव्र स्वभाव वाला,
उत्तम विद्या वाला, पापरहित, बुद्धिमान् श्रीर शत्रुश्रों को नाश करने
में चतुर होता है ॥ १०॥

पूर्वाफाल्गुनीनस्त्रजन्मफलम्-

श्रूरस्त्याणी साहसी श्रूरिशर्ता कामार्तोऽपि स्याच्छिरालोऽतिदक्षः । धृतः क्रूरोऽत्यन्तसञ्जातगर्वः पूर्वाफाल्गुन्यस्ति चेज्जन्मकाले ॥११॥ पूर्वफाल्गुनी नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य श्रूर, दाता, साहसी, बहुतीं

का पालक, कामाहर, शिरालु, श्रत्यन्त चहुर, धूर्त, श्रति गौरची श्रौर कृर होता है ॥ ११ ॥

**उत्तराफाल्गुनोनचत्रजन्मफलम्**—

दाता दयाताः सुतरां सुशीलो विशालकीर्तिर्नृपतेः प्रधानः । धीरो नरोत्यन्तसृदुर्नरः स्याच्चेदुत्तराफाल्गुनिका प्रस्तौ ॥१२॥

उत्तराफाल्गुनी नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य दाता, द्यानु, अत्यन्त सुत्तील, वड़े यदा वाला, राजमन्त्री, धीर श्रीर श्रीत कोमल स्वभाव बाला होता है ॥ १२ ॥

हस्तनच्चजन्मफलम्-

दाता मनस्वी सुतरां यशस्वी भूदेवदेवार्चनकुत्प्रयत्नः ।

प्रस्तिकाले यदि यस्य इस्तो इस्तोद्गगता तस्य समस्तसम्पत् ॥१३॥ जिसका जन्म इस्त नक्तत्र में हो वह दाता, मनस्वी, श्रति यशस्वी,

देवता-व्राह्मण का पूजक और सब सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १३ ॥ चित्रानचत्रजन्मफल्म्—

प्रतापसन्तापितशत्रुपक्षो नयेतिदक्षश्र विचित्रवासाः।

प्रस्तिकाले यदि यस्य चित्रा बुद्धिर्विचित्रा खलु तस्य शास्त्रे।।१४॥

ित्रा नत्त्र में जिसका जन्म हो वह अपने प्रताप से रात्रुओं को दवाने वाला, नीतिशास्त्र में चतुर, अनेक प्रकार के वस्त्र वाला और शास्त्र में विकिश्विक्षासा होता है। शृष्टिश्च Pigitized by eGangotri

#### स्वातीनचत्रजन्मफलम्-

कन्द्रपृद्धपः प्रभयासमेतः कान्तापरप्रीतिरतिपसन्नः।

स्वाती प्रस्तौ मनुजस्य यस्य महीपतिप्राप्तिविभूतियुक्तः ॥ १५॥ स्वातो नद्धत्र में उत्पन्न मनुष्य कामके समान सुन्दर, स्त्रियों का प्रिय, त्राति प्रसन्न श्रीर राजा से लब्ब धन वाला होता है॥ १४॥

विद्याखानसञ्जनमफलम्— सदातुरक्तोप्रिसुरक्रियायां धातुक्रियायामपि चोग्रसौस्यः।

यस्य प्रस्तौ च अवेद्विशाखा सखा न कस्यापि अवेन्मनुष्यः ॥१६॥

विशाला नत्तत्र में उत्पन्न अनुष्य सदा हवन और देवता के पूजन में निरत, धातु की क्रियां में कभी उन्न कभी सौम्य तथा किसी का भी मित्र नहीं होता है ॥ १६॥

श्रनुराधानदात्रजन्मफल्म्—

सत्कान्तिकोर्तिश्र सदोत्सवः स्याज्जेता रिपूणां च कलाप्रवीणः। स्यात्सस्भवे यस्य किलानुराधा सस्पद्विशाला विविधा च तस्य ॥१७॥

त्रवृराधा नक्तत्र में जिस का जन्म हो वह क्रान्तिमान , यशस्वी, सदा उत्सव करने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, कलाओं में कुशल और वहुत सम्पत्ति से युक्त होता है॥ १७॥

ज्येष्ठानचत्रजन्मफलम्—

सत्कोर्तिकान्तिर्विश्वतासमेतो विचान्वितोत्यन्तस्यतापः।

श्रेष्ठः प्रतिष्ठो वदतां वरिष्ठो ज्येष्ठोद्भवः स्यात्पुरुषो विशेषात् ॥१८।
ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्नमनुष्य उत्तम कान्ति, उत्तम यश श्रोर प्रमुता
से युक्त, धनो, श्रत्यन्त प्रतापो, श्रेष्ठ प्रतिष्ठा बाला तथा बक्ताश्रों में
श्रेष्ठ होता है ॥ १८ ॥

श्रथ मूलनक्षत्रे जन्मविचारः— मूलं विरुद्धावयवं समूलं कुलं हरत्येव वदन्ति सन्तः । चेदन्यथा सत्कुरुते विशेषात्सौभाग्यमायुश्च कुलाभिद्रद्धिम् ॥१९॥ मूल् तक्तत्र के ब्रिक्ट अवस्त स्रोतं जन्म होते हो ब्रुद्ध का नाश होता हैं। ( अन्यथा ( जूल के ग्रुजावयव में ) जन्म होने से कुल की वृद्धि और सम्पत्ति शाली होता है ॥ १६॥

श्रमूक्तमूलविचारः—

ज्येष्ठान्त्यघटिकैका च स्र्तस्याद्यघटीद्वयम् । अभ्रूक्तस्र्वमित्युक्तं तत्रोत्पन्नशिकोर्धस्वम् ॥ २०॥ अष्टवर्षाणि नालोक्यं तातेन शुभिष्टकता । तदोषपरिहारार्थं ज्ञान्तिकं प्रोच्यतेऽधुना ॥ २१॥

ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त्य को १ घटी और जूल के आदि की २ घटी अभुक्त यूल कहलाता है।

इस में जिस लड़के का जन्म हो उसका पिता = वर्ष पर्यन्त उसका सुख न देखे। उसके दोषशान्ति के लिये शान्ति प्रकार को अभी कहते हैं॥ सलशान्तिमकारः—

रत्नैः शतौषधीयुलैः सप्तयुद्धिः प्रपूरयेत् । शतच्छिद्रं घटं तस्माक्षिः छतेन जलेन हि ॥ २२ ॥ बालकाम्बापितृस्नाने विषैः सम्पादिते सति । जपहोमपदाने च कृते स्यान्मङ्गलं धुवम् ॥ २३ ॥ विरुद्धावयवे मुले विधिरेवं स्मृतो वुधैः ।

मुनोनां वचनं सत्यं मन्तव्यं द्वेममीप्रुभि: ॥ २४ ॥ जलपूर्ण सो छिद्र वाले घड़े में नवरत्न, रातौषधी के मृत और सन्तमृत्तिका देकर ब्राह्मणां के द्वारा उन छिद्रां से निकत्तते हुए जल से जातक की माता-पिता दोनों स्नान करके जप, होम, दान करें। कत्याण की अमिलाषा करने वालों को इस तरह मुनि का वचन अवश्य मानना चाहिए। ऐसा करने से कुराल अवश्य होता है २२-२४

मूलपादजनमफलम्— मूलस्य पादत्रितये क्रमेण पितुर्जनन्याश्च धनस्य रिष्टम् । चतुर्थपादुः शुभद्रो चितान्त्रं सार्धे विखोमं परिकल्पनीयम् ॥२५॥ अ जिसका जन्म मूल के पहले तीन चरण में हो उस के कम से पिता, माता और धन का नाश होता है, अर्थात् पहले चरण में जन्म हो तो पिता का, द्सरे चरण में माता का श्रीर तीखरे चरण में धन का नारा होता है। [ चतुर्थं चरण में जन्म हो तो शुभ होता है।] श्रुश्लेषा नत्त्र में इससे उलटा फल जानना चाहिये, अर्थात् प्रथम

चरण में शुभ, द्वितीय चरण में धन का, तृतीय चरण में माता का श्रौर चतुर्थ चरण में पिता का नाहा होता है ॥ २४ ॥ सूलनचत्रवेलाजन्मफलम्

कृष्णे तृतीया दशमी वलचे भूतो महीजार्कि बुधैः समेतः। चेजन्मकाले किल यस्य मूलग्रन्भूलनं तत्कुक्ते कुलस्य।। २६।। जन्म समय में मूल नच्च अगर कृष्णपच की तृतीया, द्शमी, गुक्लपत्त की चतुर्द्शी इन तिथियों श्रीर मङ्गल, शनि, वुध इन वारों से युक्त हो तो कुलनाश कारक होता है ॥ २६ ॥

दिवा सायं निश्चि पातस्तातस्य मातुलस्य च । पश्चनां मित्रवर्गस्य क्रमान्स्लमनिष्टदस् ॥ २७॥

मूल नक्तत्र होते हुए यदि दिन में जन्म हो तो पिता के कुल का सायंकाल में माता के कुल का, रात्रि में पशुत्रों का, प्रातःकाल में मित्र -वर्गों का नाश होता है ॥ २७॥

पुरुवाकृती मूलाश्लेषयोर्घटे।स्थापनम्-मूर्त्रि पञ्च मुखे पञ्च स्कन्धयोर्घटिकाष्ट्रकम् । गजाश्र सुजयोर्युग्मं इस्तयोह द्येऽष्टकम् ॥ २८ ॥ युग्मं नाभौ दिशो गुह्ये षट् जान्वोः षट् च पादयोः । विन्यस्य पुरुषाकारे मूलस्य फलमादिशेत् ॥ २९॥

मूल नक्तत्र के आदि की घटी से पुरुषाकार मूल के शिर में ४ घटी, मुख में ४ घटी, कन्धे में ८ घटी, भुज में ८ घटी, हाथ में २ घटी हृद्य में मध्दी, नाभि में २ घटी, गुह्येद्रिय में १० घटी, जंघा में ६ यटी श्रौर पैरों में ६ घटी क्रम से न्यास कर फलादेश करे ॥२८-२६॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पुरुषाकृतिमूलयदीफलम्
छत्त्रलाभः शिरोदेशे वदने पितृधातकम् ।
स्कन्थयोधूर्वहत्वं च वाहुयुग्मे त्वकर्मकृत् ॥ ३० ॥
हत्याकारः करद्वन्द्दे राज्याप्तिह दये भवेत् ।
अल्पायुर्नाभिदेशे च गुह्ये च सुलमङ्कृतम् ॥ ३१ ॥
जङ्घायां श्रमण्यातिः पादयोजीविताल्पता ।
घटीफलं किल प्रोक्तं मूलस्य मुनिपुङ्गवैः ॥ ३२ ॥

पुरुवाकृति सूल के मस्तक की घटो में जन्म हो तो छत्र लाम,
मुख की घटो में पिता का नारा, कन्धे की घटो में भार ढोने वाला,
मुख की घटी में फिता का नारा, कन्धे की घटो में भार ढोने वाला,
मुझ की घटी में फुकर्मी, हाथ,की घटी में हिंसक, हद्य की घटी में राज्य
लाम, नामि की घटी में अल्पायु, गुद्धोन्द्रिय की घटी में विचित्र मुख
बाला, जंघा की घटी में चूमने वाला और पैरकी घटी में अल्पायु होता है।
इस तरह मुनिवर्यों ने मूल को घटियों में जन्मका फल कहा है २०-३२

श्रास्टेषाघटीफलम्-

विज्ञेयं विबुधैः सर्वं सार्पे तच्च विपर्यपात् ॥ ३३ ॥ अर्थ स्पष्ट है ॥ ३३ ॥ मूलाश्लेषयोर्मुद्धर्तपतिमाह—

राक्षसो यातुधानश्च सोमः शुक्रः फणिश्वराः ।

पिता माता यमः कालो विश्वेदेवा महेश्वरः ॥ ३४ ॥

श्वांख्यश्च कुवेरश्च शुक्रो मेघो दिवाकरः ।

गन्धवों यमदेवश्च ब्रह्मा विष्णुर्यमस्तथा ॥ ३५ ॥

ईश्वरो विष्णुख्दौ च पवनो सुनयस्तथा ।

पण्युखो भृङ्गिरीटी च गौरी नाम्नी सरस्वती ॥ ३६ ॥

प्रजापतिश्च मुलस्य त्रिंशदे क्षणनायकाः ।

श्वाश्लेषायां विषयस्तां नामतुल्यफलप्रदाः ॥ ३७ ॥

श्वार्यस्पष्ट है ॥ ३४–३७ ॥

## ंजातकाभरखे—

# स्फुटार्थं मूलमुहुर्तेशचक्रम्—

| (3.21.4 VI.38 |                  |         |                 |  |
|---------------|------------------|---------|-----------------|--|
| मुहुर्त       | मुद्धर्त स्वामी  | मुहूर्त | सुद्धर्त स्वामी |  |
| 8             | रात्तस           | १६      | दिवाकर          |  |
| 2             | यातुधान          | १७      | गन्धर्व         |  |
| 34            | सोम              | १्द     | यम              |  |
| 8             | যুক              | \$8.    | व्रह्म          |  |
| ×             | फणीश्वर          | 20      | विष्णु          |  |
| E             | पिता             | २१      | यम              |  |
| 9             | माता             | २२      | <b>ईश्व</b> र   |  |
| 5             | द्रभाद्र यम हो । | २३      | विष्णु          |  |
| 3             | काल              | २४      | रुद्र रहे       |  |
| १०            | विश्वेदेच        | २४      | पचन             |  |
| 11            | महेश्वर          | २६      | मुनि            |  |
| <b>१</b> २    | शर्च             | 2,9     | कार्तिकेय       |  |
| १३            | कुबेर            | २८      | भृङ्गरीटि       |  |
| १४            | युक्त अग्रह      | 78      | गौरी, सरस्वती   |  |
| १४            | मेघ              | 30      | प्रजापति        |  |

### नचंत्रफलम्।

# आश्लेषानक्षत्रस्य मुहूर्तेशचक्रम्

| मुहुर्त | सुहूर्त स्वामी | मुहूर्त      | मुद्धर्त स्वामी |
|---------|----------------|--------------|-----------------|
| 3,      | प्रजापति े     | 98           | भेघ             |
| ą       | गौरी, सरस्वती  | १७           | शुक             |
| DQ.     | शृङ्गरीटि      | १्द          | कुवेर           |
| क्ष     | कातिकेय        | 38           | . शर्च          |
| ×       | सुनि           | २०           | महेश्चर         |
| Ę       | पवन            | २१           | विश्वेदेव       |
| 9       | হর             | २२           | काल             |
| 5       | विष्णु         | २३           | यम              |
| 8       | ईश्वर          | २४           | माता            |
| १०      | यम व           | २४           | पिता            |
| 58      | विष्णु         | २६           | फणीश्वर         |
| १२      | ्रह्मा         | 20           | गुक्त           |
| १३      | यम क्षा है है  | ₹≒           | सोम             |
| १४      | गन्धर्च        | २६ :         | यातुघान         |
| १४      | दिवाकर         | . <b>3</b> 0 | राजस            |

त्रशुभमुहूर्त्तफलम्—

राक्षसो यातुधानश्च पितृसंज्ञो यमस्तथा।

कालश्रेति मुहूर्तेशा जन्मकालेऽग्रुभाः स्मृताः ॥ ३८ ॥

पूर्वीक मुद्देशों में रावस, यातुवान, पिता, यम, काल, ये पांचों मुद्देश जन्म काल में श्रश्रभ हैं ॥ ३८ ॥ मूलवृत्तः—

वेदाः सप्त गजाः काष्ठाः खेटा वाणाश्च षट् शिवाः । मृतस्तम्भत्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फत्तं शिखा ॥ ३९ ॥

मूल नक्तत्र के आदि से ४ घटी जड़, ७ घटी स्तम्म, द्र घटी त्वचा, १० घटी शाला, ६ घटी पत्र, ४ घटी फूल, ६ घटी फल और ११ घटी शिला में स्थापन कर मूलवृक्त बनावे ॥ ३६ ॥

मृलवृत्तप्तम्—

म्लदृक्षविभागेषु मङ्गलं हि फले दले।

त्रमङ्गलं तथा विद्याच्छेषभागेषु निश्चितम् ॥ ४० ॥

मूल बृत्त के विमाग में यदि फल या पत्र की घड़ियों में जन्म हो तो ग्रुम फल श्रीर शेष भाग में श्रग्रुम फल जानना चाहिए ॥ ४० ॥ मूलजातस्य ग्रुभाग्रुभम्—

पादे मुहूर्ते वेलायां हुने च पुरुषाकृतौ ।

त्रनिष्टमशुभाधिक्ये शुभाधिक्ये शुभं फलम् ॥ ४१\_॥

पूर्वोक्त चरण फल, मुद्दर्तफल, वृत्तफल, पुरुषाकृति चक्रफल इन चारों फलों में शुभ फल अधिक हो तो शुभ, अशुभ फल अधिक हो तो अशुभ समसना चाहिए॥ ४१॥

वितुर्नेचत्रजनमफलम्-

पितुर्भातुश्र नक्षत्रे प्रस्तिर्जायते यदि ।

तातं वा भ्रातरं ज्येष्ठं रिष्टं स कुरुते भ्रुवम् ॥ ४२ ॥ पिता या ज्येष्ठ भाई के जन्म नक्तत्र में जन्म हो तो पिता या ज्येष्ठ भाई का श्ररिष्ट कारक होता है ॥ ४२ ॥ तथा शान्तिः—

स्रुलवच्छान्तिकं तत्र विधेयं हि विचक्षणैः। स्रुमिरत्नानि हेमान्नं देयं विभेषु भक्तितः॥ ४३॥

पण्डितों के द्वारा मूल की तरह शान्ति करानी चाहिये। तथा जाह्यणों को भूमि, रह्न, सुवर्ण, अन्न दान देना चाहिये॥ ४३॥

मूलनचत्रजन्मफलम्-

मुखेन युक्तो धनवाहनाट्यो हिंस्रो वलाट्यः स्थिरकर्मकर्ता । प्रतापितारातिजनो मनुष्यो मूले कृती स्याजननं प्रपन्नः ॥४४॥ मूलनज्ञत्र में उत्पन्न मनुष्य सुखी, धन वाहन से युक्त , दुष्ट, बली,

सूलनक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सुखी, धन वाहन से युक्त , दुष्ट, बली, स्थिर कार्य करने वाला, रात्रुओं को नारा करने वाला और दुद्धिमान् होता है ॥ ४४ ॥

पूर्वीषादनत्त्रजन्मफलम्-

श्रूयो श्रूयस्तोयपानानुरक्तो भोक्ता चश्चद्वाग्वितासः सुशीलः ।
नूनं संपज्जायते तस्य गाढा पूर्वाषाढा जन्मभं यस्य पुंसः ॥४५॥
पूर्वाषाढ नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य वार वार पानी पोने के लिये
त्रातुर, भोगी, वोलने में चतुर, सुशील और गहरो सम्पत्ति वाला
होता है ॥ ४४ ॥

उत्तराषाढनवत्रजनमफलम्-

दाता दयावान् विजयी विनीतः सत्कर्पकर्ता विश्वतासमेतः । कान्तासुतावाप्तसुखो नितान्तं वैश्वे सुवेषः पुरुषोऽभिमानी ॥४६॥ जिस का जन्म उत्तराषाढ नज्ञत्र में हो वहदाता, दयावान्, विजयो, नम्र, उत्तम कार्य करने वाला, सामर्थ्य से युक्त, स्त्री-पुत्र के द्वारा सुखी, सुन्दर श्रीर श्रभिमानी होता है ॥ ४६॥

अभिजिज्जन्मफलम्—

त्र्यतिसुलिलितकान्तिं संमतः सज्जनानां ननु भवति विनीतश्रास्कीर्तिः सुरूपः ।

द्विजवरसुरभक्तिर्व्यक्तवाङ्मानवःस्या दभिजिति यदि स्तिर्भूपितिः स स्ववंशे ॥ ४७ ॥

श्रमिजित् नज्ञ में उत्पन्न पुरुष श्रति सुन्दर, सज्जनों का स्नेही, नम्र, यशस्त्री, देवता-ब्राह्मणों का भक्त, स्पष्ट बोलने वाला और अपने कुल में प्रधान होता है ॥ ४७ ॥

थ्रवणनत्त्रजन्मफलम्-

शास्त्रानुरक्तो वहुपुत्रमित्रः सत्पात्रभक्तिर्विजितारिपक्षः । प्राणी पुराणश्रवणप्रवीणश्रेजन्मकाले अवर्णं हि यस्य ॥४८

अवणा नत्तत्र में उत्पन्न पुरुष शास्त्र में निरत, वहुत पुत्र-मित्र वाला, सज्जनों का भक्त, शत्रुओं को जीतने वाला और पुराण अवण करने में प्रवीण होता है ॥ ४८ ॥

धनिष्ठानचत्रजन्मफलम्-

त्राचारदातादरचारुशीलो धनाधिशाली वलवान् कृपातुः । यस्य प्रस्तौ च भवेद्धनिष्ठा महाप्रतिष्ठासहितो नरः स्यात् ॥४९॥

जिसका जन्म धनिष्ठा नत्तत्र में हो वह सदाचारी, लोगों के आदर करने में सुन्दर स्वभाव वाला, धनी, वली, दयालु और अत्यन्त प्रतिष्ठा से युक्त होता है ॥ ४६ ॥

शतभिषानचत्रजनमफलम्—

शीतभीकरतिसाहसी सदा निष्ठुरो हि चतुरो नरो भवेत् । वैरिणामितश्येन दाक्णो वाक्णोडुनि च यस्य संभवः ॥ ५०॥ शतिभेषा नत्तत्र में उत्पन्न मजुष्य शोत से डरने वाला, श्रिति साहसी, दानी, निष्ठुर, चतुर श्रीर शत्रुश्रों को न शा करने वाला होता है॥ ४०॥

पूर्वाभाद्रपदानज्ञत्रजनमकत्तम्— जितेन्द्रियः सर्वकलासु दक्षो जितारिपक्षः खलु यस्य नित्यम् । भवेन्मनीषा सुतरामपूर्वा पूर्वादिका भाद्रपदा प्रस्तौ ॥ ५१ ॥ पूर्वाभाद नवत्र में जिस का जन्म हो यह जितेन्द्रिय, सब कलाओं में कुशल, शतुओं को जीतने वाला और अपूर्व दुद्धि वाला होता है ४९

उत्तराधाद्रपदानचत्रजन्मफलम्— कुलस्य यध्येऽधिकभूष्यां च नात्युचदेदः शुथकर्मकर्ता ।

यस्योत्तराभाद्रपदा च जन्यां धन्यो भवेन्यानधनो वदान्यः ॥५२॥ उत्तराभाद्र नक्तत्र में उत्पन्त मनुष्य कुल के वीच में अलङ्करण स्वरूप, मध्यम कद का, सुन्दर कर्म करने वाला, मानी, धनी, दानी

श्रीर यहास्वी होता है ॥ ४२ ॥ रेवतानचत्रजनमफलम्—

वाक्कीलविथवो जितेन्द्रियः सद्धनानुभवनैकमानसः।

मानवो ननु भवेन्महामती रेवती भवति यस्य जन्मभम् ॥ ५३ ॥
रेवती नचन में डिल्पन्न पुरुष सुन्दर स्वभाव वाला, सुन्दर धनः
वाला, जितेन्द्रिय, नीति मार्ग से कमाने वाला और वड़ा बुद्धिमान

होता है ॥ ४३ ॥ अथ वृहः तकोक्तनवांशकलम् , तत्रादौ प्रथमनवांशजन्मफलम्

विनीतो धर्मशीलश्च सत्यवादी दृढवतः।

विद्याच्यसनशीलश्च जायते प्रथमांशके ।। १ ।।

जिस का जन्म राशि के प्रथम नवांश में हो वह नम्र, धर्मशील, सत्यवक्ता, दढप्रतिज्ञ श्रीर विद्याम्यास करने वाला होता है ॥ १ ॥ द्वितीयनवांशजन्मफलम्

उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामेषु पराजितः।

गन्धर्वप्रमदासक्तो जायते द्वितीयांशके ॥ २ ॥

जिस का जन्म द्वितीय नवांश में हो वह प्राप्त धन का भोग करने वाला, युद्ध में प्राजित होने वाला और वेश्यागामी होता है॥ २॥ तृतीयनवमांशजन्मफलम्—

स्त्रीजितश्चानपत्यश्च मायायुक्तोल्पवीर्यवान् । वीरविद्याविचारज्ञो जायते तृतीयांशके ॥ ३ ॥

वतीय नवांश में उत्पन्न मनुष्य स्त्री के वश में रहने वाला, सन्त्री रहित, माया से युक्त, निर्वल श्रीर युद्ध विद्या की जानने वा होता है ॥ ३॥

चतुर्थनवमांशजन्मफलम्-वहुस्रीसुभगः पूज्यो जलसेवी धनान्वितः। **न्यसेन्यथवाऽमात्यश्रतुर्थांशे मजायते ।। ४ ।।** 

चतुर्थ नवांश में उत्पन्न हो तो वहुत स्त्रो वाला, सुन्द्र, मावनीर जल में विशेष प्रिय, धन से युक्त और राजा का सेवक या राजमन होता है ॥ ४॥

पञ्चमनवमांशजन्मफलम्—

वहुमित्रजनामात्यो वन्धुमित्रसुखान्वितः । महत्यतिष्ठामामोति संजातः पञ्चमांशके ॥ ५॥

पश्चम नवांश में उत्पन्न मनुष्य वहुत मित्र वाला, राजमन्त्री, वन्

मित्रों के सुख से युक्त, श्रोर वड़ा प्रतिष्ठित होता है ॥ ४॥

षष्ठनवमांशजन्मफलम्—

जितवैरिगणो वीरो दृढसौहदकारकः। जायते मण्डलाधीशो नरः षष्ठांशकोद्भवः ॥ ६ ॥

ं षष्ट नवांश में उत्पन्न पुरुष शत्रुओं को जीतने वाला, दढ मि करने वाला, श्रीर मण्डलेश होता है ॥ ६ ॥

सप्तमन्वमांशजग्मफलम्-

अव्याहताज्ञः सर्वत्र पृथ्वीनाथः कलायुतः। सेनापतित्वमामोति संजातः सप्तमांशके ॥ ७ ॥

सप्तम नवांश में जिस का जन्म हो वह सब जगह अपनी आ को चलाने चाला, राजकला युक्त श्रीर सेनापति होता है ॥ ७॥

अष्टमनवमांशजन्मफलम्-उदारधीः क्षितिख्यातो धनधान्यव्ययोदितः। कोपी दुर्जनतप्ताङ्गो नरो जातोञ्छमांशके ।। ८ ॥

अद्यम नवांश में उत्पन्न पुरुष उदार वुद्धि वाला, भूमि में सर्वत्र विष्यात, धन धान्य को व्यय करने वाला, कोथी और दुर्जनों से कप्ट पाने वाला होता है ॥ ८ ॥

नवम नवमांशजन्मफलम्— दीर्घजीवी प्रसन्नात्मा विद्याभ्यासी सदा सुसी। जाता धर्मी जनी मान्यो जायते नवमांशके।। ६॥

नचम्र नवांद्य में जिस का जन्म हो, वह वहुत दिन जीने वाला, प्रसन्न मन वाला, विद्याभ्यास करने वाला, सदा सुखी, ज्ञानी, धर्मात्मा, धनी श्रोर माननीय होता है ॥ ६ ॥

श्रथ योगजन्मफलानि, तत्रादौनिष्कम्भयोगजन्मफलम्

श्रथत्कान्तापुत्रमित्रादिसौरूपं स्वातन्त्र्यं स्यात्सर्वकार्यप्रसंगे ।

चञ्चदेहोत्पादने मानसं चेद्विष्कंभे वै संभवो यस्य जन्तोः ॥ १ ॥

विष्करम योग में उत्पन्न पुरुष सदा स्त्री पुत्र मित्रों से सुख पाने वाला, सव कार्य को करने में स्वतन्त्र और अपने शरीर को सुन्दर वनाने में तत्पर होता है ॥ १॥

प्रीतियोगजन्मफलम्—

वक्ता चञ्चद्र्पसंपत्तियुक्तो दातात्यन्तं स्यात्प्रसन्नाननश्च । जातानन्दः सद्विनोदप्रसंगाद्धर्मप्रीतिः प्रीतिजन्मा मनुष्यः ॥ २ ॥

प्रीति योग में जिस का जन्म हो वह वोलने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, सम्पत्ति युक्त, अत्यन्त दाता, प्रसन्न मुख, सज्जनों के आनन्द से स्वयं आनन्दित होने वाला और धर्म में प्रीति रखने वाला होता है ॥२॥

श्रायुष्मान् योगजनमफलम्—

श्रर्थाप्त्यर्थं साहसैरिन्वतश्च नानास्थानोद्यानयानप्रदृत्तिः । यस्यायुष्मान् संभवे संभवेद्वे स्यादायुष्मान्मानवो मानयुक्तः ॥३॥ श्रायुष्मान् योग मं उत्पन्न पुरुष धनोपार्जन के लिये साहस करने वाला, श्रनेक स्थान के वगीचे में जाने वाला, दीर्घायु श्रीर मानी होता है ॥ ३ ॥

## सीभाग्ययोगजन्मफलम्-

ज्ञानी घनी सत्यपरायणः स्यादाचारशीलो वलवान् विवेकी।
सुश्लाघ्यसोभाग्यविराजमानः सौभाग्यजन्मा हि महाभिमानी ॥
सौभाग्य योग में उत्पन्न मनुष्य झानी, धनी, सत्यवका, सवाचार्य
वलवान्, विवेकी, सुन्दर सौभाग्य से युक्त और वड़ा श्रमिमानं
होता है ॥ ४॥

### शाभनयोगजनप्रकलम्—

ं सत्वरोतिचतुरः सदुत्तरश्रावगौरवयुतश्र सन्मतिः।

नित्यशोभनविधानतत्परः शोभनो भवति शोभनोद्धवः ॥ ५॥ शोभन योग में उत्पन्न मनुष्य जल्दी उत्तर देने में चतुर, छुन्त गौरवी, सुन्दर बुद्धि वाला, श्रीर प्रतिदिन श्रञ्छा काम करने वाल होता है॥ ४॥

# श्रतिगराडयोगजन्मफलम्—

सदा मदो यो गलरुक् सरोवो विशालवक्त्राङ्घिरतीव धूर्तः। किलिपियो दीर्घहनुर्मनुष्यः पाखिण्डकः स्यादितगण्डजातः ॥ ६ अतिगण्ड योग में उत्पन्न मनुष्य सर्चदा श्रहङ्कार शुक्त, कण्ठ रोगी कोधी, वहुत बड़े हाथ पैर वाला, श्रितधूर्त, क्रगड़ाल, वड़ी ठोई वाला श्रीर पाखण्डी होता है ॥ ६॥

## सुकर्मयोगजन्मफलम्--

हृष्टः सदा सर्वकलामवीणः ससाहसोत्साहसमन्वितश्च । परोपकारी सुतरां सुकर्मा भवेत्सुकर्मा परिस्नृतिकाले ॥ ७ ॥ सुकर्मा योग में उत्पन्न मनुष्य सदा आनन्द युक्त, सब कलाओं है

खुनमा याग न उत्पन्न मनुष्य सदा श्रानन्द युक्त, सर्व कलाश्राम कुराल, साहसी, उत्साही, परोपकारी श्रीर सुन्दर कर्म करने वाल होता है ॥ ७ ॥

घृतियोगजन्मफलम्—

माज्ञो वदान्यः सततं महृष्टः श्रेष्ठः सभायां चपलः सुशीलः।

नयेनयुक्तो नियमेन धृत्या धृत्याह्रये यस्य नरस्य जन्म ॥ ८ ॥
धृति योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, दाता, सदा आनन्द युक,
सभा में श्रेष्ठ, चश्चल, छुन्दर स्वभाव वाला, नीति नियम और वैर्य से युक्त होता है ॥ ८ ॥

श्रुलयोगजन्मफलम्--

नरो हरिद्रामयसंग्रुतश्च सत्कर्मविद्याविनयैर्विरक्तः । यस्य प्रस्तियदि श्रूलयोगे श्रूलव्यथा तस्य भवेत्कदाचित् ॥ ९ ॥ श्रूल योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र, रोग युक्त, सुन्दर कर्म, विद्या, चिनय इन सर्वो से रहित श्रीर कदाचित् श्रूल रोग से पोड़ित होता है ॥ ॥

गरडयोगजन्मफलम्--

धूर्तः खुइत्कार्यपराङ्गुलश्च क्षेत्री विशेपात्परुषस्वभावः । चेत्संभवे यस्य भवेच गण्डः प्रचण्डकोपः पुरुषः प्रदिष्टः ॥१०॥ गण्ड योग में जिस का जन्म हो यह धूर्त, मित्र कार्य को नहीं करने वाला, क्लेश युक्त, कठोर स्वभाव वाला श्रीर वड़ा कोधी होता है ॥१०॥

वृद्धियोगजनमफलम्--

सुसंग्रहपीतिरतीव दक्षो धनान्वित: स्यात्क्रयविक्रयाभ्याम् । प्रस्तिकाले यदि यस्य दृद्धिर्भाग्याभिदृद्धिर्नियमेन तस्य ॥११॥ दृद्धि योग में उत्पन्न मनुष्य संग्रह करने में श्रधिक प्रेम रखने वाला, श्रति चतुर, क्रय विक्रय के द्वारा धनी श्रोर वड़ा कोबी होता है ॥११॥

धुवयोगजनमफलम्— निश्चला हि कमला सदालये संभवेच वदने सरस्वती। चारुकोर्तिरपि चेद्रध्रुवं तदा चेद्रध्रुवो धवति यस्य संभवे ॥१२॥ ध्रुव योग में जिस का जन्म हो उस के गृह में सदा लदमी स्थिर रहती है, मुख में सरस्वती रहती है, ग्रौर निश्चल कीति होती है ॥१२॥ व्याघातयोगजनमफलम्—

क्रूरोऽल्पदृष्टिः कृपया विहीनो महाहनुः स्याद्पवाद्वादी ।

असत्यतापीतिरतीय पत्यों व्याघातजातः खलु घातकर्ता ॥१३॥ व्याघात योग में जिस का जन्म हो वह क्रूर, थे ही दृष्टि वाला, निर्देशी, वड़ी ठोढ़ी वाला, दूसरे का अपचाद चोलने चाला (निन्दक), असत्य बक्ता और हिंसक होता है ॥ १३॥

हष्णयोगजन्मफलम्-

मुक्तिग्धगात्रः कृतशास्त्रयत्नः सुरक्तभूषावसनानुरक्तः ।

प्रस्तिकाले यदि हर्षणश्चेत्स मानवो वे रिपुकर्षणः स्यात् ॥१४॥ हर्षण योग में उत्पन्न मनुष्य कोमल रारीर वाला, राास्त्र का अभ्यास करने वाला, लाल वस्त्र और अलङ्गरण में प्रेम रखने वाला तथा रात्रश्चों का नारा करने वाला होता है ॥ १६॥

वज्रयोगजन्मफलम्—

सुधीः सुवन्धुर्गुणवान्महौजाः सत्यान्वितो रत्नपरीक्षकः स्यात्। चेत्संभवे यस्य च वज्जयोगः सवज्जयुक्तोत्तमभूषणाढ्यः।। १५॥

वज्र योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर वुद्धि वाला, सुन्दर वन्धु वाला, गुणवान, महावली, सत्यवक्ता, रत्नीं को परीक्ता करने वाला, श्रौर हीरायुक्त भूषण धारण करने वाला होता है ॥ १४॥

सिद्धियोगजन्मफलम्-

उदारचेताश्रतुरः सुशीलः शास्त्राद्रः सारविराजमानः।

प्रस्तिकाले यदि यस्य सिद्धिर्भाग्याभिष्टद्धिः सततं हि तस्य ॥१६॥ सिद्धि योग में पैदा होने वाला उदार, चतुर, सुशोल, शास्त्र में श्रादर रखने वाला, तत्त्व को जानने वाला, श्रीर सदा श्रतिभाग्यशाली होता है ॥ १६ ॥

व्यतीपातयोगजनमफल्लम्— खदारबुद्धिः पितृमातृवाक्ये गदार्तभूर्तिश्च कठोरचित्तः । परस्य कार्ये व्यतिपाततुल्यो नरः खलु स्याद्वचितपातजन्मा ॥१०॥ व्यतोपात योग में उत्पन्न पुरुष माता पिता के वचनों में हुर्ष पूर्वक रहने वाला, रोगी, कटोर ग्रौर द्सरे के कार्य में वाघा डालने वाला होता है ॥ १७ ॥ वरीयान् योगजन्मफलम्

जत्पन्नभोक्ता विनयोपपन्नो द्रव्याल्पता सद्वययतासमेतः।

सुकर्मसौजन्यतया वरीयान् भवेद्वरीयान् प्रभवे हि यस्य ॥१८॥

वरीयान योग में उत्पन्न प्राप्त को भोगने वाला, नम्रता युक्त, थोड़ा धन रहने पर भी समीचीन व्यय करने वाला, सुन्दर कर्म श्रीर सुज-नता से श्रेष्ठ होता है ॥ १८॥

परिघयोगजन्मफलम्-

असत्यसाक्षीपतिभूर्वहूनां व्यक्तात्मकर्मा क्षमया विहीनः। दक्षोऽरूपभक्षो विजितारिपक्षस्त्वधर्पितो वै परिघोद्भवः स्यातः॥१९॥

परिघ योग में उत्पन्न पुरुष श्रासत्य गवाही देने वाला, वहुतों का जमानतदार, श्रापने कर्म को स्पष्ट करने वाला, चमा से रहित, चतुर, श्राह्मभोका, शत्रुश्रों को जीतने वाला श्रीर दुर्धर्ष होता है ॥ १६ ॥

शिवयोगजन्मफलम्-

सन्यन्त्रशास्त्राभिरतो नितान्तं जितेन्द्रियश्रास्त्रारीरयष्टिः ।

योगः शिवो जन्मनियस्य जन्तोः सदा शिवं तस्य शिवपसादात् ॥२०॥

शिव योग में उत्पन्न मनुष्य मन्द्रशास्त्र का ज्ञाता, जितेन्द्रिय, सुन्दर शरीर वाला श्रौर शिव जी की प्रसन्नता से सदा कुशल से युक्त होता है ॥ २०॥

सिद्धयोगजन्मफलम्
जितेन्द्रियः सत्यपरोऽतिगौरः सर्वेषु कार्येष्वतिकाविदश्य ।

भवेत्प्रस्तौ यदि सिद्धियोगः सिद्धचन्ति कार्याणि कृतानि तस्य ॥२१॥

सिद्ध योग में उत्पन्न मनुष्य सत्यवक्ता, श्रत्यन्त गौर, सब कार्य के जानने वाला श्रौर श्रनेक कार्य को सिद्ध करने वाला होता है॥२१॥

साध्ययोग जन्मफलम्-

नूनं विनीतश्रतुरः सुद्दासः स्वकार्यदक्षो जित्रात्रुपक्षः । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri सन्मन्त्रविद्याविधिनेव सर्व संसाधयेत्साध्यभवो हि दक्षः ॥ २२ साध्य योग में उत्पन्न पुरुष नम्न, चतुर, हास्य युक्त, श्रपने कार्य में कुशल, शत्रुश्चों को जीतने वाला, श्रीर मन्त्रविद्या के विधि से सर कार्यसाधन करने वाला होता है ॥ २२ ॥

शुप्रयोगजन्मफलम्-

शुभपचारः शुभवाग्विलासः शुभस्य कर्ता शुभलक्षण्य । शुभोपदेशं कुरुते नराणां यस्य प्रस्ततो शुभनामयोगः ॥ २३॥ शुभ योग में उत्पन्न पुरुष शुभ कार्य करने वाला, सुन्दर वक्त बोलने वाला, शुभ लक्षण से युक्त श्रीर मनुष्यों के बोच में सुन्तर उपदेशक होता है॥ २३॥

शुक्लयोग जन्मफलम्—

जितेन्द्रियः सत्यवचा महोजा वाग्वादसंग्रामजयाभ्युपैतः । सन्पानशुक्काम्बरधारणेच्छुः शुक्कोद्भवो वै भयसंयुतः स्यात् ॥२॥ शुक्क योग में उत्पन्न वालक जितेन्द्रिय, सत्यवक्ता, महाबली, वार् विवाद श्रोर संग्राम में विजयी, सन्मान श्रोर स्वव्छ वस्त्र धारण की इच्छा रखने वाला, तथा धनी होता है ॥ २४॥

व्रह्मयोगजन्मफलम्—

विद्याभ्यासे मीतिरत्यन्तचेता नित्यं सत्याचारजाताद्रश्च।

शान्तो दान्तो जायते चारुकर्मा ब्रह्मायोगः संभवे यस्य पुंसः ॥२५॥ व्रह्म योग में उत्पन्न पुरुष विद्याभ्यास में अत्यन्त प्रेम रखने वाला, सहदय, सत्य श्रोर सदाबार से श्रादर पाने वाला, शान्त, दाता श्रोर सुकार्य करने वाला होता है ॥ २४॥

# वेन्द्रयोगजनमफलम्—

प्राक्षो बलीयान् वपुलामलश्रीयुक्तः कफात्मा हि अवेन्यहौजाः। निजान्वये वे मनुजो नरेन्द्रस्त्वेन्द्रोद्धवश्रास्तरप्रभावः॥ २६॥ येन्द्र योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, बलो, श्राधिक निर्दुष्ट लक्सी CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri वाला, ककी, तेजस्वी श्रीर श्रपने कुल में राजा के समान प्रभाव वाला होता है ॥ २६ ॥

वैधृतियोगजन्मफलम्-

चंचलश्र कुटिल: खलमैत्र: शास्त्रभक्तिरहितो हतिचत्तः ।
साध्वसे मनसि तस्य नो पृतिवैधितर्भवति यस्य जन्मिन ॥२०॥
वैधित योग से उत्पन्न होने चाला चश्चल, चुगलखोर, दुष्टलोगों
के साथ भित्रता करने चाला, शास्त्र के ऊपर श्रविश्वास रखने चाला,
हद्यशस्य श्रीर भय की चात में धीरतारहित होता है ॥ २०॥
श्रथ करणजन्मफलम्—

तत्रादी ववकरणजन्मफलम्-

कामी दयालुर्बलवान् सुशीलो विचक्षणः शीघ्रगतिः सभाग्यः। ववाभिधाने जननं हि यस्य नानाविधा तस्य भवेत्सुसंपत् ॥ १॥ यच करण में उत्पन्न मनुष्य कामी, दयालु, यलवान्, सुशील, पण्डित, जल्दी चलने वाला, भाग्यवान् श्रीर सब सम्पत्तियों से युक्त होता है ॥ १॥

वालवकरणजन्मफलम्-

शूरतातिविलसद्धलवत्तासंयुतो भवति चार्यवलासः।

काव्यकृद्वितरराप्रयायश्रेद्धालवेऽमलमितरच कलाजः ॥ २ ॥

बालव करण में जिसका जन्म हो वह ग्रर, वली, सुन्दर, विलास करने वाला, काव्य कर्ता, दाता में श्रष्ठ, वुद्धिमान् श्रौर कलाश्रों को जानने वाला होता है ॥ २ ॥

कौलवकरणजन्मफलम्-

कामी प्रगल्भोऽभिमतो वहूनां नूनं स्वतन्त्रो वहुमित्रसौख्यः । वलान्वितः कोमलवाग्विलासः श्रेष्ठः कुले कौलवजातजन्मा ॥३॥ कौलव करण में उत्पन्न पुरुष कामी, ढीठ, सबों का प्रिय, स्वतन्त्र, बहुत मित्रों से युक्त, बलवान्, कोमल बोलने वाला श्रोर श्रेष्ठ कुल में पैदा हुश्रा होता है ॥ ३॥ LERAKY
Jangamawadi Math Collection, Digitized by Gargotti Jangamawadi Math Collection, Digitized by Gargotti

Ass. No. ... 5. O.S. Sammer

### ाता नार्या क्रिया तैतिलकरणजन्मफलम<del>् १८० हो। १८ हो।</del>

चारकोमलकलेवरशाली केकिलालसमनाश्च कलाइ। । वाग्विलासकुशलोऽतिसुशीलस्तैतिले विमलवीश्चलदक् स्यात् ॥ तैलिल करण में जन्म हो तो सुन्दर और कोमल शरीर वाल

तीलत करेंच न जान हो तो छुप्र आर जानले स्ट्रांस की की जानले साला, वोलने में क कोड़ा विलास करने में चतुर, कलाओं को जानले साला, वोलने में क राल, सुशोल, निदंष वुद्धि वाला श्रोर चश्चस दृष्टि वाला होता है ॥ गरकरणजन्मफलम्

परीपकारे विहितादरश्च विचारसारश्चतुरी जितारिः। शूरोऽतिधीरः सुतरासुदारी गरे नरश्चारकलेश्वरश्च ॥ ५॥ गर करण में उत्पन्न मनुष्य परीपकारी, विशेकी, चतुर, शतुर्ध

को जीतने वाला, ग्रूर, अत्यन्त धीर, वड़ा उदार और सुन्दर शरी वाला होता है ॥ ४ ॥

ः विणिजकरणजन्मफलम्

कलाप्रवीणः सुतरां सहासः प्राज्ञो हि सन्यानसमन्वितस्य । प्रस्तिकाले विणजं हि यस्य वाणिज्यतोर्थागमनं हितस्य ॥६॥ विणज करण में उत्पन्न मनुष्य कलाश्चों में निषुण, श्रत्यन्त हँस मुख, पण्डित, सम्मान युक्त, श्रीर वाणिज्य से धनोपाजन करने वाल होता है ॥ ६ ॥

विष्टिकरणजन्मफलम्

चारवक्तचपलो वलशाली हेलयासिद्रितारिकुलश्च। जायते खलमितर्बहुनिद्रा यस्य जन्मसमये खलु भद्रा ॥ ७ ॥ विधि करण में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर मुख वाला, चश्चल, बली श्रनायास रात्रुश्चों को जीतने वाला, दुष्ट बुद्धि श्रीर श्रविक सोने वाल होता है ॥ ७ ॥

शकुनिकरणजन्मफलम् अतिसुलितबुद्धिमेन्त्रविद्याविधाने गुण्गणसमवेतः सर्वदा सावधाने ननुजनकृत्साकृत्रसम्बद्धाः भागान्ययुक्तो भवति शकुनिजन्मा शाकुनज्ञानशीत

리 20 경.

राकृति करण में उत्पन्न पुरुष मन्त्रशास्त्र को जानने वाला, गुणों से युक्त, सदा सावधान रहने वाला, वहुत मित्र करने वाला, सब सीमान्य से युक्त और शकुनशास्त्र को जानने वाला होता है ॥ ८ ॥

चतुष्पदकरणजन्मफलम्—

नरः सदाचारपराङ्ग्रुखः स्यादसंग्रहः क्षीणज्ञरीरयष्टिः । चतुष्पदे यस्य अवेत्मस्तिश्रतुष्पदात्सच्वयुतो मनुष्यः ॥ ९ ॥ चतुष्पद् करण ते उत्पन्न मनुष्य सदाचार से रहित, संग्रह से रहित, दुर्वस ग्रीर पशुग्रों से सव प्रकार सुखी होता है ॥ ६ ॥

नागकरणुजन्मफलम्—

दुःशीलवक्रचलनो वलवान्खलात्मा कोपानलाहतमितः कलिकृत्कुलोत्थैः। द्रोहात्कुलक्षयभवादितदीर्घकाले जातो हि नागकरणे रणरङ्गधीरः॥१०॥

नाग करण में उत्पन्न पुरुष दुर्जन, कर, चश्चल, वली, दुष्ट हद्य, क्रोध से नष्ट दुद्धि वाला, कुकर्म करने वाला, भगड़ाल, द्रोह से कुल का नाश करने वाला श्रीर युद्धिय होता है ॥ १०॥

किस्तुझकरणजन्मफलम्-

धर्मेप्यधर्मे समतामतेः स्यादंगेप्यनंगे विवलत्वग्रुच्चैः । मैच्याममैच्यां स्थिरता न किंचित्किस्तुष्टनजातस्य हि मानवस्य ॥११॥

किस्तुष्त करण में उत्पन्न मनुष्य धर्म, ग्रथ्म दोनों में समान बुद्धि वाला, कामी, निर्वल, मित्र श्रोर शत्रु दोनों में श्रस्थिर बुद्धि वाला होता है ॥ ११ ॥

#### गण्डान्तजन्मफलम्—

पौष्णादिगण्डान्तभवो हि मर्त्यः क्रमेण पित्रोरशुभोऽग्रजस्थः । जातस्य सत्यं विविधे प्रजातः सर्वाभिघातं कुरुते वदन्ति ॥ १ ॥ रेचती त्रादि नव्वज्ञांके तीन प्रकार के गण्डान्त (नव्वत्र गण्डान्त, तिथि गण्डान्त त्रीर लग्न गण्डान्त) में जिस का जन्म हो, वह क्रम से पिता, माता त्रीर ज्येष्ठ भ्राता का नाश करता है—स्रर्थात् नव्वत्र

गण्डान्त में पिता, तिथि गण्डान्त में माता श्रीर लग्न गण्डान्त है आता का नाश करता है।

यदि तीनों गण्डान्त में जन्म हो तो कुल का नाश करता है ॥१२॥

श्रथ गण्जन्मफलम्-तत्रादी देवगण्जन्मफलम्-

मुस्वरश्च सरलोक्तिमतिः स्यादल्पभोजनकरो हि नरश्च ।

जायते सुरगणेन्यगुणज्ञः सुज्ञवर्णितगुणो द्रविणाट्यः ॥ १॥

देव गण में उत्पन्न मनुष्य सुन्द्र स्वर वाला, कोमल वक्ता, स्वन्न वुद्धि, थोड़ा भोजन करने वाला, श्रित गुणश्राही, गुणी श्रीर धा होता है ॥ १॥

मनुष्यगण्जन्मफलम्-

देवाद्विजर्चाभिरतोभिमानी धनी दयालुर्वलवान्कलाजः।

प्राज्ञः सुकान्तिः सुखदो बहुनां मत्यो भवेन्मर्त्यगरो प्रस्तः ॥२॥ मनुष्य गण में उत्पन्न देवता ओर ब्राह्मण का अक, अभिमानी,

धनी, द्यालु, बली, कलाम्रों को जानने वाला, पण्डित, सुन्दर तथ वहुतों को सुख देने वाला होता है ॥ २ ॥

रावसगण्जन्मफलम्-

अनरतजरपञ्च कठोरचित्तः स्यात्साहसी क्रोधपरोद्धतश्च ।

दुःशीलवृत्तः कलिकृद्वलीयान् रक्षोगणोत्पन्ननरो विरोधी ॥ ३॥ राजस गण में उत्पन्न मनुष्य बहुत बोलने वाला, कटोर चिन

वाला, साहसी, कोधी, उद्धत, बुरे स्वभाव वाला, अगड़ाल, बली और बीगों का विरोधी होता है ॥ ३॥

श्रथ लग्नफलम् , तत्रादौ मेषलग्नजन्मफलम् चण्डाभिमानी गुणवान् सकोपः सुहृद्दिरोधी च सखा परेषाम्।

पराक्रममाप्तयशोविशेषो मेषोदये यः पुरुषोऽतिरोषः ॥ १ ॥

मेष लग्न में उत्पन्न मनुष्य वढ़ा अभिमानी, गुणी, क्रोघी, अपने मित्रों का विरोधी, दूसरे का स्वधं मित्र और अपने पराक्रम से या पाने वाला होता है ॥ १ ॥ ः

।।। अर्थ व्यक्तग्रजन्मफलम्

गुणात्रणी स्याद द्रविणेन पूर्णी भक्तो गुरूणां हि रणप्रियश्च । धोरश्च शूरः प्रियवाक् प्रशान्तः स्यात्पृरुषो यस्य द्वषे वित्तग्ने ॥२॥ वृष तम्र में उत्पन्न पुरुष गुणीजनों में श्रेष्ठ, धन से युक्त, गुरुजनों का भक्त, युद्ध में प्रेम रखने वालां, धीर, शूरं, त्रिय वोलने वाला श्रोर शान्त होता है ॥ २ ॥

मिथुनलग्नज्म-

भोगी वदान्यो वहुपुत्रभित्रः खुगुढमन्त्रः सधनः सुशीतः ।
तस्य स्थितिः स्यान्तृपसित्रधाने लग्ने भवेद्दै मिथुनाभिधाने ॥३॥
प्रिथुन लग्न में जिस का जन्म हो वह भोगी, दाता, वहुत पुत्र मित्र
वाला, मनस्वी, धनी, सुन्दर स्वभाव वाला, श्रीर राजा के समीप रहने
वाला होता है ॥ ३ ॥

् कर्कलग्नजन्मफलस्—

मिष्टानभुक् साधुरतो विनीतो विलोमबुद्धिर्जनकेलिशीलः ।
प्रकृष्ट्रसारोऽतितराभुदारो लग्ने कुलीरे हि नरो भवेद्यः ॥ ४ ॥
कर्क लग्न में जिस्र का जन्म हो वह मिष्टान्न भोजन करने वाला,
साधुओं में निरत, नज्ञ, चश्चल बुद्धि वाला, जल में खेल करने वाला,
तत्त्व को ग्रहण करने वाला और श्रति उदार होता है ॥ ४ ॥

**े** सिंहलग्गजातफलम् —

कुशोदरश्चारूपराक्रमश्च मोगी भवेदल्पसुतोल्पभक्षः । सञ्जातबुद्धिर्मसुजोभिमाने पञ्चानने सञ्जनने विलग्ने ॥ ५ ॥

जिस का जन्म सिंह लग्न में हो वह दुर्वल कमर वाला, सुन्दर पराक्रमी, भोगी, थोड़े पुत्र वाला, थोड़ा भोजन करने वाला और अभिमान युक्त दुद्धि वाला होता है ॥ ४ ॥

कन्यालग्तजातफलम्-

कामक्रीडासद्गुणज्ञानसन्त्रकौशल्याचैः संयुतः सुप्रसनः।

तानं कन्या यस्य जन्यां जघन्यं कन्यां क्षीराब्धेरवाप्नोति नित्यम् ॥६॥ जिस का कन्या लग्न में जन्म हो वह कामी, गुणी, ज्ञानी, कार्यो में कुशल, प्रसन्न श्रीर नित्य लक्ष्मी युत होता है ॥ ६ ॥

तुलालग्नजातफलम्
गुणाधिकत्वाद् द्रविणोपलिब्धर्वाणिज्यकर्मण्यतिनेपुणत्वम् ।
पद्मालया तन्निलये न लोला लग्नं तुला चेत्स कुलावतंसः ॥॥
तुला लग्न में उत्पन्न मनुष्य गुणों के वाहुत्य से द्रव्य लाभ करने
वाला, वाणिज्य में श्रति कुशल, स्थिर लक्ष्मी वाला श्रीर कुल में भूषण
होता है ॥ ७ ॥

वृधिकलग्रजातफलम्—

शूरो नरोज्त्यन्तविचारसारोऽनवद्यविद्याधिकतासमेतः । प्रस्तिकाले किल लग्नशाली भवेदिलस्तस्य किलः सदैव ॥८॥ वृश्चिक लग्न में उत्पन्न मनुष्य ग्रद, ऋत्यन्त विचारी, निर्दुष्ट निद्या से युक्त और भगड़ा में सदा फँसा रहता है ॥ ८ ॥

थनुर्लग्नजातफलम्— प्राज्ञश्च राज्ञः परिसेवनज्ञः सत्यप्रतिज्ञः सुतरां मनोज्ञः ।

सुज्ञः कलाज्ञश्च धनुर्विधिज्ञश्चेन्नुर्धनुर्यस्य जनुस्तनुः स्यात् ॥६॥ धनु लग्न में उत्पन्न पुरुष पण्डित, राजसेवा को जानने वाला, छ संकल्प वाला, श्रति सुन्दर, ज्ञानी, कलाओं को जानने वाला और

धनुर्विद्या को जानने वाला होता है।। ६॥

मकरलयं जातफलम् — किनम् तिरतीव शटः पुमानिजमनीगतकृद्ध बहुसन्तिः । सुनत्ररोऽपि च लुब्धतरो वरो यदि नरो मकरोदयसम्भवः ॥१०॥ मकर लग्न में पैदा हुआ मनुष्य कुरूप, धूर्त, मनमानी कार्य करते वाला, बहुत सन्तित वाला, बहुत सन्ति सन

कुम्भलग्नजातफलम्— लोलस्वान्तोऽत्यन्तसञ्जातकामश्रंचहेह: स्नेहकुन्मित्रवर्गे । सस्यारम्भः सम्भवेर्युक्सदम्भश्रेतस्यात्क्रम्भे सम्भवो यस्य लग्ने ॥११॥

कुम्स लग्न में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल चित्त वाला, श्रित कामी, सुन्दर देह वाला, मित्रों से स्नेह करने वाला, धान्यों का उपार्जन करने वाला श्रीर श्राहम्बरी होता है।। ११॥

मोनलग्रजातफलम्

द्शोऽरुपमक्षोऽरुपमनोभवश्च सद्दत्तहेमा चपलोऽतिधूर्तः । स्याजा च नानारचनाविधाने मीनाभिधाने जनने विलग्ने ॥१२॥ भीन लग्न में उत्पन्न मनुष्य चतुर, थोड़ा भोजन करने वाला, श्रव्य कामी, रत्न-सुवर्ण से युक्त, चश्चल, धूर्त श्रीर श्रनेक चीजों को बनाने वाला होता है ॥ १२ ॥

श्रय पूर्वोक्तफलतारतम्यमाह—

भवेदलं लग्नवलं यथोक्तं विलग्नकाले प्रवले प्रस्तौ । तस्मिन्वलोने यदि वा विलग्ने युक्तेक्षिते क्रूरलगस्तथाल्पम्।।१३॥ अगर लग्न वलो हो तो पूर्वोक्त फल पूर्ण और निर्वल होतो पूर्वोक्त फल अल्प देता है ॥ १३॥

पूर्वोक्तसंबत्सरादिफलप्राप्तिसमयमाह—
चक्तानि संवत्सरपूर्वकाणां फलानि तत्प्राप्तिरिति प्रकल्पा ।
सांवत्सरं सावनवर्षपस्य पाकेऽयनर्तुपभवं खरांशोः ॥ १४ ॥
मासोद्भवं मासपतेस्तयेन्दोर्गणोडुपक्षपभवं च यत्स्यात् ।
तिथिपभूतं करणोद्भवं च चन्द्रान्तरेऽर्कस्य दशाविभागे ॥१५॥
वारोद्भवं वार्विभोर्विचिन्त्यं योगोत्थिमिन्द्कव्यान्वितस्य ।
लामोद्भवं लामपतेर्दशायां हम्भावपुम्नाश्चिन्यम् मृह्यस् ॥ १६ ॥

पूर्वोक्त संवत्सर श्रादि फलप्राप्ति का समय इस तरह कल्पना करना चाहिए। जैसे सावन वर्षपित की दशामें संवत्सर फल की श्रीर सूर्यदशा में श्रयनफल, ऋतुफल की प्राप्ति होती है ॥ १४॥ मासपित की दशा में मासफल की प्राप्ति, चन्द्रमा की दशा में गणफल, नवजफल. पत्रफल, सूर्य की महादशा के मध्य चन्द्रान्तर्वा में तिथि फल, करण फल, वारेश की दशा में वारफल, रिव, चन् दोनों में जो वलवान हो उस की दशा में योगफल, लग्नस्वामी के दशा में लग्न फल, भाव स्वामी की दशा में भाव फल खीर राशी। की दशा में राशि फल की मानि होती है ॥ १४-१६॥

डिंभाष्यचक्रम्—

हिम्भारुयचको रिवभाच भानां त्रयं न्यसेन्सूर्धिन सुखे त्रयं च।
दे स्कन्धयोर्दे सुनयोर्द्धयं च पाणिद्धये वक्षसि पश्च भानि ।। १॥
नाभौ च लिङ्गे च तथैकमेकं दे जानुनोः पादसुने भपट्कम् ।
पुंसां सदा व परिकल्पनीयं सुनिषवर्षः फलसुक्तमत्र ।। २ ।।

रिव जिस नक्षत्र में वर्तमान हो उस से २ नक्षत्र शिर में, २ नक्ष मुख में, २ नक्षत्र दोनों कन्धों में, २ नक्षत्र दोनों अजाओं में, २ नक्ष दोनों हाथों में ४ नक्षत्र वक्षःस्थल में, १ नक्षत्र नाभि में, १ नक्षत्र लि में, २ नक्षत्र दोनों जहां में और ६ नक्षत्र दोनों पैरों में स्थापन कर नग कार डिम्म चक्र बनाने से जिस श्रङ्ग में जन्म नक्षत्र पड़े उस का फर वक्ष्यमाण रीति से समके ॥ १-२॥

डिभाष्यचक्रे मस्तकनत्तत्रफलमाह— सद्रवचामीकरचाष्वस्त्रविचित्रवालव्यजनातपत्रैः । विराजमानो मनुजो नितान्तं मौलिस्थले भं निलिनिप्रभोश्चेत् ॥

डिम्भचक्र के मस्तक में जन्म नंजन पड़े तो रहा, छुवर्ण, छुत्र वस्त्र, विचित्र चामर छत्र श्रादि राजचिह्नों से विराजमान होता है ॥३॥

#### मुखनदात्रफलम्—

मिष्टाशनानां शयनासनानां भोका च वक्ता सततं प्रसन्धः । स्मिताननो ना वदनानुयातं भानोभवेद्धः जनने हि यस्य ॥ ४ ॥ यदि मुख में जन्म नक्तत्र पड़े तो मिष्टान्त भोजन करने वाला, सुन्तर शय्या पर सोने वाला और हंसमुख होता है ॥ ४ ॥

स्कन्यनचत्रफलम्—

वृषांशको वंशविशूषणश्च महोत्सवार्थं प्रथितः प्रतापी । नरोऽतिशूरोऽतितराष्ट्रदारो दिवाकरोडस्थितमंसके चेत् ॥ ५॥

यदि स्कन्ध में जन्म नत्तत्र पड़े तो ऊँचा कन्धा वाला, कुल में प्रधान, उत्सव करने से विख्यात, प्रतापी, ग्रूर और उदार होता है ॥४॥

भुजनचत्रफलम्— त्यक्तस्वदेशः पुरुषो विशेषाद्भगर्वोद्धतः शौर्ययुतो नितान्तम् । विदेशवासाप्तमहत्मतिष्ठो मार्तण्डभं वाहुगतं प्रस्ततौ ॥ ६ ॥

यदि अज में जन्म नस्तन पड़े तो विदेश में रहने वाला, यहुत गौरवी, पराक्रमी और विदेशवास से विशेष प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ६ ॥

पाणिनच्चत्रफलम्—

वदान्यतासद्भुणवर्जितश्च पण्यादिरत्नादिपरीक्षकश्च । सत्यानृताभ्यां सहितो हि मत्यों दिवामणेर्भं यदि पाणिसंस्थम् ॥७॥

यदि हाथ में जन्म नजत्र पड़े तो दान श्रीर गुण से हीन, वाजार में रत्न की परीचा करने वाला तथा सत्य मिथ्या दोनों से युक्त होता है ॥ ७॥

चत्तःस्थलनचत्रफलम्--

भूपालतुल्यः स्वकुले सुशीलो वालो विशालोत्तमकीर्तिशाली। शास्त्रे प्रवीणः परिस्नृतिकाले वक्षस्थले चेन्नलिनीशभं स्यात्।। ८॥ यदि वन्नःस्थल में जन्म नन्नत्र पड़े ते। अपने कुल में राजा के

याद् वत्तःस्थल म जन्म नत्तत्र पङ् ता श्रपन कुल म राजा के समान, सुशील, बङ्गे उत्तम यश वाला श्रीर शास्त्रमें प्रवीण होता है ॥८॥ नाभिनत्तत्रफलम्—

क्षमासमेतो रणकर्मभीरः कलाकलापाकलनैकशीलः।

धर्मप्रवृत्तिः सुतरासुदारो नाभीसरोजेम्बुजवन्धुताराः ॥ ९ ॥

यदि नाभि में जन्म नक्षत्र पड़े ते। क्षमा शील, रण में डरपेक, कलाओं में कुशल, धर्मबुद्धि श्रीर श्रत्यन्त उदार है।ता है ॥ ६॥

#### लिङ्गनच त्रफलम्-

कन्दर्पधुर्योज्ज्ञितसाधुकर्मा सङ्गीततृत्याभिक्विः कलाजः।

चेजन्मकाले नित्नीशभं स्याद्युद्धस्थले सोऽतुलकीर्तियुक्तः ॥१०॥
यदि लिङ्ग में जन्म नत्तत्र पड़े तो कामी, सत्कर्भ से हीन, सत्य गीत

यदि लिङ्ग में जन्म नवज्ञ पङ्गता कामा, सक्तम स्व हान, सूत्य गत आदि का स्नेही, कलाओं में कुशल और विशेष यशस्वी है। ता है। ॥१०। जानस्थनचत्रफलम्—

नानादेशानेकथा सम्प्रचारः कय्योत्साहश्रञ्चलः क्षामगात्रः।

धूर्तीमर्त्यः सत्यहीनश्च नूनं जानुस्थाने भानुभं जन्मनि स्यात्।।११ यदि जङ्घा में जन्म नत्तत्र पड़े तो श्रनेक देश में घूमने वाला, कामों को करने में उत्साह युक्त, चश्चल, दुर्शल शरीर घाला, धूर्

श्रीर मिथ्या वोलने वाला होता है ॥ ११ ॥

पादस्थनज्ञफलम्--

कृषिक्रियायां निरतोल्पधर्मः शत्रूजिक्षतः सेवनकर्मकर्ता ।

तारा यदि स्यादरविन्दवन्धोः पादारविन्दे च नरस्य स्रुतौ ।।१२॥ यदि पर में जन्म नवत्र पड़े तो खेतो करने में निरत, थोंड़ा वर्ष कार्य करने वाला, शत्रु रहित और नौकरो करने वाला होता है ॥१२॥

जन्मलग्नाद् हस्वदोर्घाङ्गज्ञानमाह-

हस्वा मीनद्वषाजघटा मिथुनधनुः कर्किमृगाश्च समाः ।

वृश्चिककन्याम्गपतिवृणिजा दीर्घाः समाख्याताः ॥ १ ॥

एभिर्लयाद्वगण्यैः शीर्षप्रभृतीनि शरीराणि ।

सदृशानि विजायन्ते स्थितगगनचरैश्रव तुल्यानि ॥ २ ॥

मीन, वृष, मेष, कुम्म, ये चार राशियाँ हस्व, मिथुन, घतु, कर्ष, मकर ये चार राशियाँ सम (मध्यम) और वृश्चिक, कन्या, सिंह्य तुला ये चार राशियाँ दीर्घ संज्ञक हैं। लग्न राशि को शिर इत्यादि में स्थापन कम से एक नराकार चक्र बनावे, उस में हस्वादि राशियाँ जहाँ पर पहें उस श्रङ्ग को स्व, मध्य या दीर्घ कहना चाहिये॥१-२॥

हाद्दाभावानां न्यासक्रममाह— भिजद्वाद्दाया विभाय विलसचकां च तत्र न्यसेत् लग्नाहृद्वादत्रा राज्ञयोतिविज्ञदा वामाङ्गमार्गक्रमात् । श्रङ्कचास्तत्र नथथरा स्फुटतरा राज्ञो च यत्र स्थिता-

स्तेक्ष्यः साधुफलं त्वसाधु सुघिया वाच्यं हि होरागमात् ॥ १॥ पहले द्वाव्यविभागात्मक एक कुण्डली वना कर उस के प्रथम भाग में लग्न राशि लिख कर बायें कम से वारह राशियों का स्थापन करे। श्रव जो श्रह जिल राशि में वैठा हो उस में उस को लिख कर शांगे कथित रोति से शुभ या श्रशुभ फल कहना चाहिए॥ १॥

तनुभावे कि विचारणीयम्—

ह्वं तथा वर्णविनिर्णयश्च चिह्नानि जातिर्वयसः प्रमाणम् । सुखानि दुःखान्यपि साहसं च लग्ने विलोक्यं खलु सर्वमेतत् ॥२॥ रूप, वर्ण, चिह्न, जाति, वय का प्रमाण, सुख, दुःख, साहस इन

सबों का लग्न से विचार करना चाहिए॥ २॥

तनुभावफलनिर्णयः—

विलोकिते सर्वसगैर्विलग्ने लीलाविलासै: सहितो वलीयान् । कूले नृपालो विप्रलायुरेव भयेन युक्तोऽरिकुलस्य हन्ता ॥ ३ ॥

यदि लग्न स्थान सब प्रहों की दिए से युक्त हो तो मनुष्य हास्य विनोद से युक्त, बलवान कुल में श्रेष्ठ, दीर्घायु, मययुक्त श्रीर शत्रुश्रों का नाश करने वाला होता है ॥ ३ ॥

घनिक-दरिद्रयोगाः—

सौम्यास्त्रयो लग्नगता यदि स्युः कुर्वन्ति जातं नृपति विनीतम् । पापास्त्रयो दुःखदरिप्रशोकेर्युतं नितान्तं बहुभक्षकं च ॥ ४ ॥

यदि लग्न स्थान में तीन शुभग्रह बैठे हों तो जातक. राजा श्रीर नम्र होता है। यदि लग्न स्थान में तीन पापप्रह बैठे हों तो दुःखी, दरिज़, शोक युक्त श्रीर श्रिक भोजन करने वाला होता है॥ ४॥ दरिज़, शोक युक्त श्रीर श्रिक भोजन करने वाला होता है॥ ४॥

#### श्रेष्ठयोगः--

लग्नयूनषडष्टकेऽपि च शुभाः पापैर्न युक्तेक्षिता-मन्त्री दण्डपितः क्षितेर्घपितः स्त्रीणां वहूनां पितः । दीर्घायुर्गदविजतो गतभयः सौन्दर्यसौख्यान्वितः सच्छीलो यवनेश्वरैनिंगदितो मर्त्यः प्रसन्नः सदा ॥ ५ ॥

यदि ग्रुभग्रह लग्न स्थान से ६,७ ८ इन तीनों स्थानो में हों ग्रीर पापग्रह से युत दृष्ट नहीं हों तो राजा, न्यायाधीश या मन्त्री होकर बहुत स्त्री वाला, दोर्घायु, रोगरहित, सुन्दर, सुखो, सुन्दर स्त्रभाव वाला ग्रीर प्रसन्न होता है ॥ ४॥

त्राचार्याः विश्वास्य । त्राकारोऽपि शरीरस्य प्रोच्यते ग्रुनिसम्मतः ॥ ६ ॥

आगे सूर्य आदि प्रहों के गुण, वर्ण और शरीर का आकार मुनि मतानुसार कहते हैं ॥ ६ ॥

सूर्यस्वरूपम्-

श्र्रो गभोरश्रतुरः सुख्पः श्यामारुणश्चारपक्रकुन्तलश्च ।

सुरुत्तगात्रो मधुपिंगनेत्रो मित्रो हि पित्तास्थ्यधिको न तुङ्गः।।।।।

सूर्य—ग्रर, गंमोर, चतुर, सुन्दर, श्याम लेकर रक्त वर्ण, थोड़े केश वाला, चतुरस्राकृति का शरीर, मधु के तुल्य पिली दृष्टि, पित-अकृति, श्रस्थि में वल वाला श्रीर छोटा कद वाला है ॥ ७ ॥

चन्द्रस्वरूपम्-

सद्वाग्विलासोऽमल्योः सुकायो रक्ताधिकः कुश्चितकृष्णकेशः। कफानिलात्माम्बुजपत्रनेत्रो नक्षत्रनाथः सुभगोतिगौरः॥ ८॥

चन्द्रमा—समीचीन वोलने वाला, निर्मल वुद्धि, सुन्द्र शरीर वाला, रक्ताधिक, देढ़े काले केश वाला, करू वायु प्रकृति, कमलप्र के समान नेत्र वाला, सुभग और त्रतिगौर है।। प

भोमस्वरूपम्— मज्जासारो रक्तगौरोत्युदारा हिंस्नः श्रूरः पैत्तिकस्तामसश्च । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri चण्डः पिङ्गाक्षो युवाऽखर्वगर्वः खर्वश्चोर्वी ख्नुरग्निमभः स्यात्।।९॥ अङ्गल—मज्जा में यल वाला, रक लेकर गौर वर्ण, उदार, हिसक, ग्रुर, पिस प्रकृति, तमागुण युक, भयङ्कर, पीले नेत्र वाला, युवा, वड़ा गौरवी, छोटा कद वाला और अग्नि के समान कान्ति वाला है ॥ ६॥ व्यवस्वस्पम्—

श्यायः शिरालश्च कलाविधिज्ञः इत्रहेली कोमलवाक्तिदोषी । रजोधिको यध्यमञ्जूष्टवस्यादाताञ्चनेत्रो द्विजराजपुत्रः ॥ १०॥

वुध—श्याम, नस में चल चाला, कलाओं का ज्ञाता, उत्कण्डित, प्रिय बोलने वाला. कफ चात पित्त प्रकृति वाला, रजोगुण युक्त, मध्यम रूप वाला और ताम्र वर्ण के नेत्र वाला है ॥ १० ॥ गुरुस्वरूपम्—

दीर्घाकारश्चारवासीकराभो मज्जासारः सुस्वरो दारबुद्धः। दक्षःपिङ्गाक्षःकफी चातिमांसः पाज्ञः सुज्ञैः कीर्तितो जीवसंज्ञः॥११॥

बृहस्पति—लम्बा शरीर वाला, सोने के समान गौर वर्ण, मज्जा में वल वाला, सुन्दर स्वर वाला, उदार वुद्धि, चतुर, पिलो श्राँख वाला, कफी, श्रधिक मांस वाला श्रौर विद्वान है ॥ ११ ॥

भृगुस्वरूपम्— सज्ज्ञज्ञद्नीलः श्लेष्मज्श्चानिलात्मा कुवलयद्ज्ञनेत्रोवक्रनीलालकश्च ।

सुसरलञ्जजशाली राजसश्चातिकामी

यद्युतगंजगामी भागवः शुक्रसारः ॥ १२ ॥

युक्त—जल युक्त मेघ के समान वर्ण वाला, कक वात प्रकृति, कम-लपत्र के समान नेत्र वाला, काले कुटिल केरा वाला, सुन्दर भुजा वाला, रजोगुण युक्त, काम पीडित श्रीर मद युक्त हस्ती के समान गति वाला है ॥ १२॥

शनिस्वरूपम्-

श्यामलोतिपलिश्च शिरालः सालसश्च जटिलः कृशदीर्घः।
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

स्यूलदन्तनखिष्कुलनेत्रयुक्छनिश्च खलतानिलकोपः ॥ १३॥

शनि—काला, मिलन हृदय वाला, नस युक्त शरीर, आलसी, ज्य युक्त, दुर्वल तथा २ लम्बे शरीर वाला, मोटे दाँत और नख वाल दुष्टता युक्त, कोधी और वायु प्रकृति वाला है ॥ १३॥

प्रहाणां स्वरूपप्रयोजनमाह—

लग्नस्य नन्दांशपेतिई मृत्यां मृतिः समाना वलशालिनो वा । स्यादिन्दुनन्दांशपतेस्तु वर्णः परं विधार्याः कुलजातिदेशाः ॥१॥

लग्न में जो नवांश हो उस के स्वामी के सहश श्राकार श्रीर चन्त्र जिस राशि के नवांश में हो उस के पित तुल्य जातक का वर्ण कहा चाहिए। किन्तु श्रसमञ्जस होने पर कुल, जाति देश के श्रानुसा श्राकृति श्रोर वर्ण कहना चाहिए श्रथीत जिस दुल, जाति या देश काले ही सब होते है वहाँ पर की कुण्डली में यदि सग्न-नवांश पि गुरु हो तथापि काले ही कहना चाहिए॥ १४॥

सत्त्रादिगुण्ज्ञानमाह—

सत्त्वं भवेयुः शशिसूर्यजीवास्तमो यमारौ च रजो इशुक्रौ । त्रिशक्कवे यस्य गतो दिनेशो वाच्यो गुणस्तस्य खगस्य नूनम् ॥१५

चन्द्रमा, सूर्य, गुरु सत्त्वगुणी, मङ्गल, दानि तमोगुणी श्रीर तुर शुक्र रजोगुणी हैं। सूर्य जिसके त्रिदाांदा में वैंठा हो तद्वुसार जात का गुण कहना चाहिए॥ १४॥

श्रङ्गेषु द्रेष्काणवशेन राशिविन्यासमाह— शिरोक्षिणी कर्मनसा कपालौ हतुर्मुखं च प्रथमे दकाणे। कण्डांसदोद्ण्डककुक्षिवक्षः क्रोडं च नाभिस्त्रिलवे द्वितीये।। १६। बस्तिस्ततो लिङ्गगुदे तथाण्डावृरू च जानू चरणौ तृतीये। क्रमेण लग्नात्परपूर्वषट्के वामं तथा दक्षिणमङ्गमत्र।। १७॥

लग्न में प्रथम देष्काण का उदय हो तो लग्न को शिर में, द्वितीय द्वादश भाव को नेत्र में, तृतीय, पकादश भाव को कान में, चर्डिं

दशम भाव को नाक में, पञ्चम, नवस थाव को गाल में, पष्ट, घष्टम,

भाव के। इनु में श्रीर सप्तम भाव की मुख में स्थापन करे।।
यदि लग्न में द्वितीय देष्काण का उद्य हो तो लग्न के। कण्ठ
में, द्वितीय, हाद्दा भाव के। कन्धे में, तृतीय, एकाद्दा भाव के। भुजाशों
में, चतुर्थ, द्दाम भाव के। पार्श्व में, पश्चम, नवम भाव के। छाती में,
षष्ट, श्रष्टम भाव के। पेट में श्रीर सप्तम भाव को नाभि में स्थापन करे।

यदि लग्न में दतीय देष्काण का उदय हो तो लग्न को पेड़ में, दितीय, हादश को लिझ में, दतीय, एकादश भाव को अरहकोश में, बहुर्थ, दशम भाव को ऊक में, पश्चम, नवम भाव को ठेहुनों में, षष्ट, अप्रम भाव को जहा में और सप्तम भाव को वाम पैर में स्थापन करे। इस तरह लग्न से पीछे के छै राशियों का वाम और आगे के छै राशियों का दिए।। १६-१७॥

## प्रथमद्रेष्काणचक्रम्।



#### द्वितीयद्रेष्काणचक्रम्।

### तृतीयद्रेष्काणचक्रम्।





ু লাত CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

# अङ्गेषु घणमशकादिज्ञानम्—

मत्स्यं तिलं लक्ष्म वलानुसारं कुर्वन्ति सौम्या व्रणमत्र पापाः। स्वांत्रस्वभागस्थिरगाश्च लक्ष्मयुक्तेक्षिताः सौम्यनभश्चरेन्द्रैः॥१८

जिस द्रेष्काण में जन्म हो उस के अनुसार चक्र बना कर देहें जिस अङ्ग में ग्रुम ग्रह पड़े उस अङ्ग में मस्सा, तिल या लहसन होत है। इसी तरह जिस अङ्ग में पापग्रह पड़े उस अङ्ग में ग्रण होता है।

यदि पापग्रह अपने नवांश या देष्काण में होकर स्थिर राशि में हे और ग्रुमग्रह से युत दृष्ट हो तो पूर्वोक्त जग के स्थान में चिह्न मा कहना चाहिए ॥ १८८॥

**झ्एकार्ण्याह—**्री

रवेर्त्रणः काष्ठचतुष्पदोत्थः शृङ्गचम्बुवारिप्रभवः श्रशाङ्कात् । कुजाद्विषाग्न्यस्रकृतश्च चान्द्रेभौमः श्रनेश्चापि मरुद्वहषद्भचाम् ॥११

पूर्वोक्त वर्ण कारक रिव हो तो काष्ट्र या चतुष्पद के आवात से, चन्द्रमा हो तो श्रङ्ग वाले पश्च या जलवर के आवात से, मङ्गल हो ते विव, अप्ति या शास्त्र से तुथ हो तो भिट्टो के आवात से और भी हो तो वायु या पत्थल के आवात से वर्ण कहना चाहिए ॥ १६ ॥

वण्तिश्चयज्ञानम्—

कुर्याद्वयणं क्र्रलगो रिप्रथो युक्तः शुभैर्तक्ष्म तिलं च दृष्टः। ग्रहत्रयं यत्र वुधान्वितं स्याचत्र व्रणोऽङ्गे खजु राज्ञितुरये।। २०।

लग्न से षष्ठ स्थान में पाप ग्रह बैठा हों तो जण करता है। यी षष्ठ स्थान में स्थित पाप ग्रह ग्रुप ग्रह से युत या दृष्ट हो तो लहस्य या तिल करता है। जिस श्रङ्ग में युव से युत तोन पाप ग्रह बैठा है वहां श्रवश्य वण कहना चाहिए ॥ २०॥

स्ववाहुवलभाग्ययोग-

येषे शशाङ्के कलशे शनिश्चेद्धभातुर्धतुस्थश्च सृगुर्मृगस्थः ।
तातस्य वित्तं न कदापि सुङ्के स्ववाहुवीर्येण नरी वरेण्यः ॥१॥
जिस के जन्म समय में मेष राशि में चन्द्रमा, कुस्म में शनि, ध

में रिच और सकर में शुक्र हो तो वह पिता को सम्पत्ति को कभी नहीं भोगता है, किन्तु अपने वहु वल से श्रेष्ठ होता है ॥ २१ ॥ दिख्योगः—

चतुर्षु केन्द्रेषु अवन्ति पापा वित्तस्थिताश्चापि च पापखेटाः । चरो दरिद्रोऽतितरां निरुक्तो अयङ्करश्चात्मकुलोद्दअवानाम् ॥२२॥

जिल के चारों केन्द्र और द्वितीय स्थान में पाप ग्रह हों तो वह अत्यन्तद्रिद तथा अपने कुल के लोगों को कप्ट देने वाला होता है ॥२२॥ राजस दुद्यिगः—

सुतस्थितो वा यदि सूर्तिवर्ती बृहस्पती राज्यगतः शशाङ्कः । नरस्तपस्त्री विजितेन्द्रियश्च स्यादाजसीवुद्धिविराजमानः ॥ २३॥

जिस के पश्चम भाव या लग्न में वृहस्पति वैठा हो श्रीर दशम में चन्द्रमा हो तो वह तपस्वी, जितेन्द्रिय तथा राजसी वृद्धि से युक्त होता है। २३।।

धनिकत्वयोगः--

कन्यायां च तुलाघरे सुरगुरुमेंथे दृषे वा भृगुः सौम्यो दृश्चिकराशिगः शुभखगैर्दष्टः कुलश्रेष्ठताम् । नूनं याति नरो विचारचतुरोऽप्यौदार्यजातादरो

नित्यानन्द्भरो गुर्णैर्वरतरो निष्ठापरो वित्तवान् ॥ २४ ॥

जिस मनुष्य के जन्म समय में कन्या या तुला में चृहस्पति, मेष या तृष में शुक्र, वृश्चिक में बुध हो कर शुभ ग्रह से युत दए हो तो वह कुल में श्रेष्ठ, विवेकी, उदारता से लोक में श्रादर पाने चाला, नित्य श्रानन्द से युक्त, गुणों से श्रेष्ठ, नैष्ठिक श्रीर धनी होता है ॥ २४ ॥ चौर्यगोगः—

पष्ठे ससौरौ भवतो बुधारौ नरो भवेचौर्यपरो नितान्तम्। स्वकर्मसामध्यविधेर्विशेषात्पराज्यिपाणीन्कुगुणी छिनत्ति ॥ २५॥ जिस के षष्ठ भाव में स्थित होकर बुध, मङ्गल, शनि के साथ हो तो वह चोरी करने वाला, अपने सामध्य से दूसरों के हाथ-पैर काले वाला होता है ॥ २४॥

प्रस्तिकाले किल यस्य जन्तीः कर्केऽकेजश्रेन्मकरे महीजः। चैार्यप्रसङ्गोद्भवचण्डदण्डाच्छाखादिखण्डानि अवन्ति नूनस् ।।२६॥

जिस के जन्म काल में शनि कर्क में और मङ्गल मकर में हो ते वह चोरी के अपराध में बड़े भारी दण्ड पाकर हाथ पैर से खण्डित होता है ॥ २६ ॥

वज्रेण सृत्युयोगः—

कुम्भे च मीने मिथुनाभिधाने शरासने स्युयदि पापखेटाः। कुचेष्टितः स्यात्प्ररुषो नितान्तं वज्रेण नूनं निधनं हि तस्य ।।२७॥

यदि पापग्रह कुम्म, मीन, सिथुन, घनु इन स्थानों में हों तो वह कुकर्मी और विज्ञली के श्राघात से मरता है ॥ २७ ॥

श्रनेकतीर्थकृद्योगः--

यस्य प्रस्तौ खलु नैधनस्थः सौंम्यग्रहः सौम्यनिरीक्षितश्च । तीर्थान्यनेकानि भवन्ति तस्य नरस्य सम्यङ्मतिसंयुतश्च ।।२८॥

जिस के जन्म काल में शुभ ग्रह से युत दृष्ट श्रष्टम भाव हो तो 🐼 अनेक तीर्थं करने वाला और उत्तम दुद्धिसे युक्त होता है ॥ २८॥ नीचकर्मक्रद्योगः--

बुधित्रभागेन युतं विलग्नं केन्द्रस्थचन्द्रे ए। निरीक्षितञ्च ।

शिष्टान्वये यद्यपि जातजन्मा स्यान्नीचकर्मा मनुजः प्रकामस्।।२९॥

वुध के द्रेष्काण से युक्त लग्न हो कर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो श्रेष्ठ वंश में पैदा हो कर भी नीच कर्म करने वाला होता है ॥ २६ ॥

होनदेहयोगः-

भातुर्द्वितीये भवने शनिश्चेनिशीथिनीशो गगनाश्रितश्च। भूनन्दने वै मदने तदानीं स्यान्मानवो हीनकलेवरः सः ॥ ३०॥ जिस के रवि, शनि द्वितीय भाव में, चन्द्रमा दशम भाव में

श्रीर मङ्गल सप्तम में हो तो वह होण शरीर का होता है ॥ ३०॥ श्वासह्तयस्पीहगुस्मरोगयोगः—

पापान्तराले च भवेत्कलावांस्तथार्कस्च तुर्मद्नालयस्यः । कलेवरं स्याद्विकलं च तस्य श्वासक्षयप्रीहकगुल्मरोगैः ॥ ३१॥

जिस के चन्द्रमा दो पापप्रहों के वीच में श्रीर शिन सप्तम भाव में हो तो वह मनुष्य श्वास, स्वय, मीही, गुल्म रोगों से पिड़ित शरीर बाला होता है ॥ ३१ ॥

## लक्सोविहीनयोगः—

शशी दिनेशस्य यदा नवांशे भवेदिनेश: शशिनो नवांशे।

एकत्र संस्थी यदि तो भवेतां लक्ष्मीविद्दीनो मनुजः स नूनम् ॥३२॥

यदि सूर्य के नवांश में चन्द्रमा और चन्द्रमा के नवांश में सूर्य हो

कर साथ हो वैठा हो तो वह लदमो विद्दीन होता है ॥ ३२॥

## तेजोहीननेत्रयोगः—

व्ययेऽरिभावे निधने धने च निशाकरारार्कशनैश्वराः स्युः । वलान्त्रितास्तेत्वनिलाधिकत्वात्तेजोविहीने नयने प्रकुर्युः ॥ ३३ ॥ यदि द्वादश, षष्ठ, श्रष्टम स्थानों में चन्द्रमा सूर्य, मङ्गल श्रीर शनि वलवान् होकर वैठा हो तो जातक का नेत्र तेज से हीन होता है ॥३३॥

ंकर्णनादायोगः-

पापास्तिपुत्रायगता भवन्ति विलोकिता नैव शुभैर्नभोगैः। कुर्वन्ति ते कर्णविनाशनं च जामित्रयाताः खलु कर्णघातम् ॥३४॥ यदि तृतीय, पञ्चम, एकादश, सप्तम इन भावों में शुभ ब्रह की दृष्टि से रहित पापब्रह वैठे हों तो विधर होता है ॥ ३४॥

नेत्रदोषयोगः—

भ्यनव्ययस्थानगतश्र शुक्रो वक्रोऽथवा कर्णक्जं करोति । नक्षत्रनाथो यदि तत्र संस्थो हग्दोषकारी कथितो सुनीन्द्रैः ॥३५॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri शुक्र, मझल ये दोनों ग्रह द्वितीय श्रीर द्वादश भाव वैठा हो तो का रोग तथा चन्द्रमा हो ते। नेत्ररेग होता है ॥ ३४ ॥ एते हि योगाः कथिता सुनोन्द्रैः सान्ध्रं वर्ला यस्य नभश्चरस्य । कल्प्यं फलं तस्य च पाककालो सुनिर्मला यस्य मितस्तु तेन ॥३६ सुनियों के द्वारा उक्त पूर्वोक्त योगों का फल योग कारक शहों।

मुनियों के द्वारा उक्त पूर्वोक्त योगों का फल योग कारक ग्रहों। जो वली ग्रह हो उस की दशा में प्राप्त होता है। ऐसा बुद्धिमानों के करपना करनी चाहिए ॥ ३६॥

धनभाविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— स्वर्णादिषातुक्रयविक्रयश्च रत्नादिकोशोऽपि च संग्रहश्च। एतत्समस्तं परिचिन्तनीयं धनाभिधाने भवने सुधीभिः॥१॥ सुवर्ण श्रादि धातु, क्रय, विक्रय, रत्नादि का कोशा, धनों का संग्रह

ये सब धन भाव से विचारना चाहिए ॥ १ ॥

धनहीनयोगः—

भाजुभूतनयभाजुतन् जैश्रेदनस्य भवनं युत्रदृष्टम्।

जायते च मनुजो धनहीनः किं पुनः कुश्रश्रीक्षितयुक्तस् ॥२॥

जिस के जन्म काल में सूर्य, महल और शनि धन भाव में वैठे हैं या धन स्थान को देखते हों तो वह धन हीन होता है। यदि धन स्थान चीण चन्द्र से भी युत, दृष्ट हो तो परम धनहीन होता है॥ २॥

धनवान्यागः--

धने दिनेशोऽतिधनानि नूनं करोति मन्देन न चेक्षितश्च । शुभाभिधाना धनभावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि कुर्युः ॥ ३॥ गीर्वाणवन्द्यो द्रविणोपयातः सौम्येक्षितश्चेद्रविणं करोति । सोमेन दृष्टो धनभावसंस्थः सोमस्य सुनुर्धनहानिदः स्यात् ॥ ४॥

यदि शनि की दिए से हीन सूर्य धन भाव में बैटा है। तो धनी है। है। यदि धन भाव में शुभग्रह है। तो नाना तरह के धने।पार्जन करते वाला होता है॥३॥

धन भाव में स्थित है। कर बृहस्पति यदि ग्रुभग्रह से देखा जाता है। तो धनवान है। तथा धन भाव में स्थित है। कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। तो धन को हानि होती है। ४॥ धनप्रतिवन्धक्योगः—

धनस्थितो ज्ञेन विलोकितश्र कृतः त्रज्ञाङ्कोऽपि धनादिकानाम् । पूर्वार्जितानां कुरुते विनाज्ञं नवीनवित्तप्रतिवन्धनं च ॥ ५ ॥

ह्याण चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। कर युध से देखा जाता है। ते। पूर्वाजित धन का नाहा श्रीर श्रागे धनप्राप्ति में वाया है।ती है ॥४॥ धनप्राप्तियोगः—

वित्तस्थितो दैत्यगुरुः करोति वित्तागमं सोमसुतेन दृष्टः। स एव सौम्यग्रहयक्तदृष्टः प्रकृष्टवित्ताप्तिकरो नराणाम् ॥ ६॥

हितीय भाव में स्थित है। कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता है। ता धन का लाभ होता है। अगर अन्य शुभग्रह से भी देखा जाता है। ता विशिष्ट धन की प्राप्ति होती है॥ ६॥

सहज्ञमाविव्यारस्तत्र कि कि चिन्तनीयियत्याह— सहोदराणामथ किङ्कराणां पराक्रमाणाद्धपजीविनां च । विचारणा जातकशास्त्रविद्धिस्तृतीयभावे नियमेन कार्या ॥ १॥

सहोदर, नौकर, पराक्रम, ग्राजीविका इन सवों का ठतीय भाव से विवार करना चाहिए॥ १॥

पापालयं चेत्सहजं समस्तैः पापैः समेतं मनिलोकितं च । भवेदभावः सहजोपलब्धेस्तद्वैपरीत्ये च तदाप्तिरेव ॥ २ ॥

तृतीय भाव यदि पाप ग्रह की राशि में स्थित हो कर पाप ग्रह से युत दृष्ट हो तो सहे।द्र का श्रभाव तथा श्रभ ग्रह की राशि में हो कर श्रभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो सहे।द्र का सुख होता है ॥ २ ॥

अप्रे जातं रविर्देन्ति पृष्ठे जातं शनैश्वरः । अप्रजं पृष्ठजं हन्ति सहजस्थो घरासुतः ॥ ३ ॥

यदि तृतीय भाव में खूर्य हो तो बड़े भाई का द्यान हो तो ब्रोह भाई का और मझल हो तो दोनों का नाद्य होता है ॥ ३॥ नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिसोणिसुतेन दृष्टाः।

तावन्मिताः स्युः सहजाभगिन्यस्त्वन्येक्षिता वै परिकल्पनीयाः॥४॥

त्तीय भाव में जितने संख्यक नवांश हो उस पर चन्द्र, मङ्गत को दृष्टि हो उतने भाई वहन कहना चाहिये। अन्य श्रहो को दृष्टि से भी तारतम्य कर कहना चाहिये। अर्थात् स्त्री श्रह को दृष्टि से वहिन श्रोर पुरुष श्रह को दृष्टि से भाई की संख्या कहनो चाहिये॥॥

कुजेन दृष्टे रविजेऽनुजस्थे नश्यन्ति जाताः सहजाश्र तस्य।

दृष्टे च तस्मिन्गुरुभार्गवाभ्यां शश्चच्छुभंस्यादनुजेषु नूनम् ॥ ५॥

त्तीय भाव यदि शनि से युत हो कर मङ्गल से देखा जाता हो तो सहोद्द का नाश होता है। वृहस्पति, युक्त से देखा जाता हो ते भाई का सुस्र होता है॥ ४॥

सौम्येन भूमीतनयेन दृष्टः करोति नार्शं रिवजोऽनुजानाम् ।

शशाङ्कवर्गे सहजे कुनेन दृष्टे सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ ६ ॥

त्तीय भाव में स्थित हो कर शिन यदि बुध और मङ्गल से देखा जाता हो तो सहोदर का नाश होता है। यदि तृतीय भाव में चन्द्रमा का वर्ग हो और उस पर मङ्गल की दृष्टि हो तो सहोदर रोगी होता है॥ ६॥

दिवामणौ पुण्यगृहे स्वगेहे संदेह एवानुजजीवितस्य।

एकः कदाचिचिरजीवितश्र भ्राता भवेद्भ्पतिना समानः ॥ ७॥

सिंह राशि का रिव हो कर नवन भाव में स्थित हो तो सहोदर का सन्देह कहना चाहिये। कदाचित् एक सहोद्र चिरजीवी हो कर राजा के सहश होता है॥ ७॥

चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रदृश्यते । भारताशो भवेत्तस्य यदि नो वीक्षितः शुभैः ॥ ८ ॥

यदि तृतीय भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से देखा जाता हो तो भाई का नाश होता है। यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो भाई का सुख कहना चाहिये॥ ८॥

सुहद्भावविचारस्तत्र कि कि विचारणीयमित्याह—

सुदृदृगृहग्रामचतुष्पद्।नां चेत्रोयमालोकनकं चतुर्थे।

दृष्टे शुक्षानां शुक्षयोगतो वा भवेत्प्रसृतिर्नियमेन तेपास् ॥ १ ॥

चतुर्थ आव से मित्र, घर, प्राम, पछ, खेती इन का विवार करना चाहिये। चतुर्थ आव पर यदि शुभ प्रह को दृष्टि हो तो मित्रादि का सुख कहना चाहिये॥ १॥

परिवारत्त्रयकारकयोगः-

लाग्ने चैव यदा जीवो धने सौरिश्व संस्थितः ।

सप्तमे भवने पापाः परिवारक्षयङ्कराः ॥ २ ॥

यदि लग्न में वृहस्पति, द्वितीय भाव में शनि श्रौर सन्तम भाव में शेष ग्रह स्थित हो तो परिवार को नाश करने वाला योग होता है ॥ २ ॥

पापैस्त्रिभिश्चन्द्रमसि पद्दे स्यान्माननाज्ञः शुभद्दिहीने ।

व्ययास्तलग्नेष्वशुभाः स्थिताश्चेत्कुर्वन्ति ते वै परिवारनाशम् ॥३॥

यदि चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से देखा जाता हो श्रम ग्रह से नहीं देखा जाता हो तो मान नाश होता है। तथा द्वादश, सप्तम, लग्न इनतीनों स्थानें में पाप ग्रह स्थित होतो परिचार का नाश होता है ॥३॥ मातहायोगः—

श्वनिर्धने सञ्जनने यदि स्यात्तथा विलग्ने सुरराजमन्त्री।

सिंहीसुतः सप्तमभावयातो जातस्य जन्तोर्जननी न जीवेत् ॥ ४॥

चित्रीय भाव में शनि, लग्न में वृहस्पति और सतम में राह

हो तो जातक की माता नहीं जीती है॥ ४॥

द्धतभाषविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह्य बुद्धिमबन्धात्मजमन्त्रविद्या विनेयगर्भस्थितिनीतिसंस्थाः।

सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञैः परिचिन्तनीयाः ॥ १॥

पञ्चम भाव से बुद्धि, प्रवन्ध, पुत्र, मन्त्र, विद्या, वितय, गर्भ, नीति इन का विचार करना चाहिये ॥ १ ॥

लग्ने द्वितीये यदि वा तृतीये विलयनाथः प्रथमः सुतः स्यात् । तुर्यस्थितेस्मिश्र सुतो द्वितीयः पुत्री सुतो वेति पुरः प्रकल्प्यस् ॥२॥

लग्नेश यदि लग्नेश इतिय या तृतीय भाव में हो तो प्रथम पुत्र होता है, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो प्रथम कन्या पश्चात् पुत्र होता है। इस तरह पहले विचार करना चाहिये॥ २॥

सुताभिधानं भवनं शुभानां योगेन दृष्ट्या सहितं विलोक्य । सन्तानयोगं पवदेन्मनीषी विपर्ययत्वे हि विपर्ययः स्यात् ॥ ३॥

यदि पश्चम स्थान पर शुभ श्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तान योग कहना श्रीर पाप श्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तानाभाव योग कहन चाहिये॥ ३॥

सन्तानभावो निजनाथदृष्टः सन्तानल्विष्यं शुभदृष्टियुक्तः । करोति पुंसामशुभैः प्रदृष्टः स्वस्वाम्यदृष्टो विपरीतयेव ॥ ४ ॥

यदि अपने स्वामी और शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त पञ्चम भाव होते सन्तान होती है। पञ्चम भाव यदि स्वामी से श्रदृष्ट हो कर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो सन्तान नहीं होती है॥ ४॥

द्विदेहसंस्था भृगुभौमचन्द्राः सन्तानमादौ जनयन्ति नूनम् । एते पुनर्धन्विगता न क्रुर्युः पश्चात्तथादौ गदितं महद्भिः ॥ ५॥

यदि गुक्त, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों द्विस्वभाव राशि में स्थित हों तो सन्तान होती है। पूर्वोक्त तीनों ग्रह यदि धनु के उत्तरार्ध में हों तो सन्तान नहीं होती है। तथा धनु के पूर्वार्ध में हों तो सन्तान होती है॥ ४॥

सन्तानभाषे गगनेचराणां यावन्मितानामिह दृष्टिरस्ति । स्यात्सन्ततिस्तत्प्रमिता नृसंज्ञै नराश्च कन्याः प्रमदाभिधानैः ॥६॥

पश्चम आव के ऊपर जितने अहों की दिए हो उतनी ही सन्तान र्रं व्याने कहनी चाहिये। उन में पुरुष अहों की दिए से पुरुष और स्त्री अहों की दिए से पुरुष और स्त्री अहों की दिए से स्त्री सन्तान कहनी चोहिये॥ ६॥ सन्तानथावाङ्कसमानसंङ्ख्या स्यात्सन्तितर्वेति वदन्ति केचित्। नीचोचिमित्रादिगृहस्थितानां दृष्ट्या शुभं वा शुभमर्भकानास् ७

किसी श्राचार्य का सत है कि सन्तान भाव में जितनी राशि ई, जर्म संख्या हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये। यदि पश्चम भाव के ऊपर उचस्थ, मित्रराशिस्थ ग्रुस ग्रह की दृष्टि हो तो सन्तान के लिये ग्रुम श्रीर नीचस्थ शतुराशिस्थ ग्रह की दृष्टि हो तो श्रग्रुम कहना चाहिये॥ ७॥

नवांश्रतुल्या प्रभवात्र संख्या दृष्ट्या शुभानां द्विगुणावगम्या । क्रिष्टा च पापग्रहदृष्टियोगान् यिश्रा च मिश्रग्रहदृष्टितोऽत्र ॥ ८ ॥

श्रथवा पश्चम भाव में जितनी राशि संख्या तुल्य नवांश हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये। श्रभ ग्रह की दृष्टि योग से द्विगुणित श्रौस् पाप ग्रह की दृष्टि योग से सन्तान का श्रभाव कहना चाहिये॥ द॥ सुताभिधाने भवने यदि स्यात्स्वलस्य राशिः खलखेटयुक्तः। सौम्यग्रहालोकनवर्जितश्च सन्तानहीनो मनुजस्तदानीम्॥ ६॥

यदि पश्चम भाव में पाप ग्रह की राशि श्रीर योग हो तथा शुरू ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो सन्तान की हानि कहनी चाहिये॥ ६॥ कवि: कलत्रे दशमें मृगांक: पातालयाताश्च खला भवन्ति। प्रसृतिकाले यदि मानवं ते संतानहीनं जनयन्ति नूनम्॥ १०॥

यदि सप्तम में शुक्र दशम में चन्द्रमा और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो सन्तान हीन होता है ॥ १० ॥ सुते सितांशे च सितेन दृष्टे वहून्यपत्यानि विधोरपीदम्।

दासीभवान्यात्मजभावनाथे यावन्मितंशे शिशुसंमितिः स्यात् ॥११॥

यदि पश्चम भाव में शुक्त का नवांश हो श्रीर उस पर शुक्र की दृष्टि

हो तो बहुत सन्तान होतो है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो औ चन्द्रमा से देखा जाता हो तो भी बहुत सन्तान होती है। तथा ए३ मेश की नवांश संख्या तुल्य दासी पुत्र कहना चाहिये॥ ११॥

शुक्रेन्दुवर्गेण युते सुतारूये युक्तेक्षिते वा शृगुचन्द्रमोभ्याम् । भवन्ति कन्याः समराशिवर्गे पुत्राश्च तस्मिन्विषमाभिधाने ।।१२॥ यदि पञ्चम भाव में शुक्र या चन्द्रमा का वर्ग हो स्रोर शुक्र ।

याद पश्चम भाव म शुक्र या चन्द्रमा का वर्ग ही झीर शुक्र र चन्द्रमा से देखा जाता हो तो समराशि वर्ग से कन्या और कि राशि वर्ग से पुत्र कहना चाहिये ॥ १२ ॥

मंदस्य राशि: सुतभावसंस्थो मंदेन युक्तः शिश्वनेक्षितस्य । दत्ताप्रजाप्तिः शिश्वद्रबुधेऽपि क्रीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः॥१३

पश्चम भाव शनि को राशि में हो कर शनि से देखा जाता होते जातक दत्तक पुत्र ग्रहण करने वाला होता है। पश्चम आव वुध हे राशि में हो कर बुध से युत दृष्ट हो तो खरीदा हुन्ना पुत्र वाल होता है ॥ १३॥

संवानाधिपतेः पञ्चपष्ठिरःफस्थिते खले ।

पुत्राभावो भवेत्तस्य यदि जातो न जीवति ॥ १४ ॥

पश्चम भाव का स्वामी जिस स्थान में वैठा हो उस से षष्ठ औ हादश में पाप प्रह वैठा हो तो सन्तान का श्रभाव होता है। यदि है भी तो नहीं जीता है॥ १४॥

मंदस्य वर्गे सुतभावसंस्थे निशाकरस्थेऽपि च वीक्षितेस्मिन् । दिवाकरेणोशनसा नरस्य पुनर्भवासंभवस्नुलब्धिः ॥ १५॥

यदि पश्चम भाव में शिन का वर्ग हो श्रीर उसमें चन्द्रमा के हो तथा रिव शुक्र से देखा जाता हो तो पुनर्भू (विधवा) स्त्री है पुत्र पेदा करने वाला होता है ॥ १४॥

चेत्रजपुत्रलाभयोगः— श्वनेगणः सद्मनि पुत्रभावे बुवेक्षिते यो रविभूमिजाभ्याम् । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri पुत्री-भवेत्चेत्रभवोऽथ वौधो गणोपि गेहे रविजेन दृष्टः ॥ १६ ॥

पश्चम भाव में शित का वर्ग हो श्रीर वुध, रिव, महल से देखां जाता हो या पश्चम भाव में वुध का वर्ग हो श्रीर शित से देखा जाता हो तो क्षेत्रज पुत्र (श्रपनी की में श्रन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र) वाला होता है। नवांशकाः पंचमभावसंस्था यावन्मितैः पापखगैः प्रदृष्टाः। नश्यंति गर्भाः खलु तत्प्रमाणाश्चेद्वीक्षितं नो शुभखेचराणाम्।।

पश्चम भाव में जो नवांचा हो उस पर जितने पाप ग्रह की दृष्टि हो श्रीर श्रुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो उतनी सन्तान नप्ट होती है ॥ १७ ॥ भूनंदनो नंदनभावयातो जातं च जातं तनयं निहंति । दृष्टे यदा चित्रशिखण्डिजेन भृगोः सुतेन प्रथमोपपसम् ॥ १८ ॥

यदि मङ्गल पञ्चमभाव में वैटा हो तो सन्तान हो कर नप्ट हो जाती है। श्रगर उस पर केंतु श्रौर शुक्र की दिए भी हो तो प्रथम सन्तान नप्ट होती है ॥ १८॥

रिपुञाविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— वैरित्रातः क्रूरकर्मामयानां चिंता शङ्का मातुलानां विचारः । होरापारावारपारं प्रयातैरेतत्सर्वं शत्रुभावे विचित्यम् ॥ १ ॥

शत्रु, कठोर कर्म, रोग, चिन्ता, त्राशङ्का, मातुले (मामा) का ग्रुभाग्रुभ फल इन का षष्ठ भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ दृष्टिर्युतिर्वा खलखेचराणामरातिभावेरिविनाश्चनं स्यात् । शुभग्रहाणां प्रतिदृष्टितोऽत्र शत्रृदुगमोप्यामयसंभवः स्यात् ॥ २ ॥

यदि षष्ठ भाव पाप ग्रह से युत दृष्ट हो तो रोग श्रीर शत्रु का नाश होता है। यदि शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो शत्रु, रोग दोनों से भय कहना चाहिये॥ २॥

जायाभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— रणाङ्गने चापि विश्विकत्रयाश्च जायाविचारागमनप्रमाणम् । शास्त्रप्रवोशैर्हि विचारणीयं कलत्रभावे किल सर्वमेतत् ॥ १ ॥ ्र युद्ध, स्त्री, वाणिज्य, विवाह, यात्रा इन सर्वों का सप्तम भाव है विवार करना चाहिये ॥ १ ॥

स्त्रीलाभयोगः--

मूर्ती कलत्रस्य नवांशको वा द्विषट्कभावश्चिलवः शुभानाम् । अनेन योगेन हि मानवानां स्यादङ्गनानामचिरादवाप्तिः ॥ २॥ यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह के नवांश, हाद्शांश, द्वेष्काण हो।

वहुत जल्दी स्त्री लाभ कहना चाहिये॥ २॥

सौम्येर्युतं सौम्यभे सौम्यदृष्टं जायागेहं देहिनामङ्गनाप्तिम् । कुर्य्यान्तूनं वैपरीत्यादभावो मिश्रत्वेन प्राप्तिकालो प्रलापः ॥ ३॥

शुभ ग्रह से युक्त हो कर सतम भाव यदि शुभ राशि में हो श्री पाप ग्रह से भो देखा जाता हो तो स्त्री लाभ होता है। पाप ग्रह हे युक्त हो कर पाप राशि में हो श्रीर शुभ ग्रह से भी देखा जाता हो है स्त्री लाभ में वाधा कहनी चाहिये॥ ३॥

लग्नाद्वयये वा रिपुमंदिरे वा दिवाकरेन्द्र भवतस्तदानीम् । स्यान्मानवस्यात्मज एक एव भार्यापि चैकेति वदंति संतः ॥ ४॥

रवि श्रीर चन्द्रमा यदि लग्न से द्वादश या षष्ठ भाव में हो वे पक पुत्र श्रीर एक स्त्री वाला होता है ॥ ४ ॥

गडांतकालेऽपि कलत्रभावे भृगोः स्रुते लग्नगतेऽर्कजाते ।

वंध्यापितः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलेन ॥ ५॥

जिस के जन्म समय में गण्डान्त हो, सप्तम भाव में शुक्र, लग्न है शनि हो और शुभ ग्रह से श्रदष्ट हो कर सप्तम भाव यदि पाप ग्रह है देखा जाता हो तो उस की स्त्री चन्ध्या होती है ॥ ४॥

व्ययालये वा मदनालये वा खलेषु बुद्धचालयगे हिमांशी। कलत्रहीनो मनुजस्तन् जैविवर्जितः स्यादिति वेदितव्यम् ॥ ६॥

यदि द्वादश या सतम भाव में पाप ग्रह श्रीर पश्चम भाव में चन्द्रम हो तो स्त्री पुत्र से हीन होता ॥ ६॥ प्रस्तिकाले च कलत्रभावे यमस्य भूमीतनयस्य वर्गे । ताभ्यां प्रदृष्टे व्यभिचारिणी स्याद्धर्तापि तस्या व्यभिचारकर्ता । । ।

यदि सतम भाव में शनि या मङ्गल का वर्ग हो श्रीर उक्त दोनों श्रहों से युत दृष्ट हो तो उस की स्त्री व्यभिचारिणी श्रीर स्वयं भी व्यभिचारी होता है ॥ ७ ॥

शुक्रेन्दुपुत्रौ च कलत्रसंस्थौ कलत्रहीनं कुरुतो नरं तौ ।

शुभेक्षितौ तौ वयसो विरामे कामं च रामां लमते मनुष्यः ॥ ८॥

गुक्त त्रोर बुध यदि सप्तम भाव में हो तो स्त्री रहित होता है। यदि ग्रुम ग्रह की दिए हो तो बुद्धावस्था में स्त्री लाभ होता है॥ ८॥

शुक्रेन्दुजीवशिवाजै: सकलेखिमिश्च

द्वाभ्यां कलत्रभवने च तथैककेन । एषां गृहे विषमभैरवलोकिते वा

संति स्त्रियो भवनवर्गस्यगस्य भावाः ॥ ९ ॥

शुक्र, चन्द्र, गुरु, वुध ये चारों या तीन या दो या एक ब्रह भी सतम भाव में हों या इन्हीं ब्रहों की विषम राशि सतम भाव में हो ब्रीर इन्हीं ब्रहों से दृष्ट हो तो वगेंश के स्वभाव सदश उतनी स्त्रियां होती हैं ॥ १॥

कत्तत्रभावे च नवांत्रतुल्या नरस्य नार्यो ग्रहवीक्षणाद्वा । एकैकभौपार्कनवांत्रके च जामित्रभावस्थबुधार्कयोर्वा ॥ १० ॥

सप्तम भाव में जो नवांश हो उस पर जितने ब्रहों की दृष्टि हो उतनी स्त्री होती है। यदि सूर्य या मङ्गल का नवांश हो या सूर्य, बुध सप्तम भाव में हो तो एक स्त्री कहनी चाहिये ॥ १०॥

शुक्रस्य वर्गेण युते कलत्रे वहंगनाप्तिर्भगुवीक्षणेन ।

शुक्रेक्षिते सौस्यग्योङ्गनानां वाहुल्यमेवाशुभवीक्षणात्र ॥ ११ ॥

यदि शुक्र का वर्ग सप्तम भाव में हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता हो अथवा शुभ ग्रह का वर्ग शुक्र से देखा जाता हो तो बहुत स्त्री होती है। यदि याप ग्रह से देखा जाता हो तो वहुत स्त्री नहीं कहा चाहिये ॥ ११ ॥

महीसुते सप्तमभावयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात् । मन्देन दृष्टे प्रियतेऽपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवर्जितेऽस्मिन् ॥१२ यदि सप्तम भाव में मङ्गल बैटा हो तो स्त्री हीन होता है। श्री से देखा जाता हो तो स्त्री हो कर मर जाती है। इस योग हैं शुभ ग्र

की दृष्टि न हो तो पूर्वोक्त फल होता है ॥ १२ ॥

पत्नीस्थाने यदा राहुः पापयुग्येन वीक्षितः।
पत्नीयोगस्तदा न स्याद्भ्तापि ब्रियतेऽचिरात् ॥ १३ ॥
सप्तम भाव में स्थित हो कर राहु दो पाप श्रह से देखा जाता है
तो स्त्री लाभ नहीं होता है या हो कर भी मर जाती है ॥ १३॥

षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहुसम्भवः।

श्रष्टमे च यदा सौरिस्तस्य भार्या न जीवति ॥ १४ ॥

यदि षष्ट भाव में मङ्गल, सप्तम में राहु और श्रष्टम में शनि हो वे

उस को स्त्री नहीं जीती है ॥ १४ ॥

संतेपतो अष्टमभाविचारस्तत्र कि कि विचारणीयितत्याह— नद्युत्तारात्यं तवेषम्यदुर्ग शस्त्रं चायुः संकटं चेति सर्वस् । रंभ्रस्थाने सर्वदा कश्पनीयं प्रचीनानामाज्ञया जातकज्ञैः ॥ १॥ नदी का पार होना, विषम स्थान, दुर्ग, शस्त्र, आयु, संकट इन का अष्टम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १॥

मरणयोगः—

त्रायुःस्थाने यदा भानुः शशिना च विलोकितः। यदि नो वीक्षितः सौम्यैर्भरणं तत्र निर्दिशेत्।। २।।

त्राष्ट्रम भाव में स्थित हो कर मङ्गल यदि शिन से देखा जाता है श्रीर श्रुभ ग्रह से युत दृष्ट नहीं हो तो मरण होता है ॥ २॥ होराविद्धिश्वाष्टमस्थानजातं नानाभेदैर्यत्फलं तत्प्रदिष्टम् । रिष्टाध्यायश्वापि निर्याणके वा यत्नान्नूनं प्रोच्यते तच सर्वम् ।।३।।

फलित शास्त्र को जानने वालों ने अप्रम स्थान से जितने फल कहे हैं ने सब हम अरिप्ट विचार और निर्याण विचार में आने

कहेंगे॥३॥

भाग्यभाविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— धर्मिक्रयाया हि भवेत्प्रदृत्तिर्भाग्योपपत्तिर्विमलं च शीलस् । तीर्थप्रयाणं प्रणयः पुराणैः पुण्यालये सर्विमदं प्रदिष्टम् ॥ १ ॥

धर्म कार्य, भाग्योदय, सुन्दर स्वभाव, तीर्थाटन इन का नवसभाव से विचार करना चाहिये ॥ १॥

विहाय सर्वं गणकैर्तिचित्यं भाग्यालयं केवलमत्र यत्नात्।

श्रायुश्च माता च पिता च वंशो भाग्यान्वितेनैव भवन्ति धन्याः ॥२॥

ज्योतिष शास्त्र को जानने वालों को चाहिये कि सब भावों को छोड़ कर केवल नवम भाव का ही विचार करे। क्यों कि आयु, माता, पिता, बंश ये सब भाग्य से ही बनते हैं ॥ २ ॥

मूर्चेश्वापि निशापतेश्व नवमं भाग्यालयं कीर्तितं

तत्तत्स्वामियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्यस्य देशोद्भवम् । चेदन्यैर्विषयान्तरेऽत्र शुभदाः स्वोचाथिपाः सर्वदा

कुर्युर्भाग्यमलाघवेति विवला दुःखोपलब्धि पराम् ॥३॥

जन्म लग्न और चन्द्रमा से नवम स्थान भाग्यभाव कहलाता है।
यदि नवम भाव अपने स्वामी से युक्त दृष्ट हो तो स्वदेश में भाग्योदय
होता है। यदि शुभाग्रह से युत दृष्ट हो तो परदेश में भाग्योदय होता
है। यदि भाग्यस्थान का स्वामी उच्चस्थान में हो तो सब जगह
भाग्योदय होता है। यदि भाग्येश और शुभ ग्रह निर्वल हों तो भाग्योदय न हो कर केवल दुख का लाभ होता है॥ ३॥

भाग्येश्वरो भाग्यगतोऽस्ति किं वा सुस्थानगः सारविराजमानः।

भाग्याश्रितः कोस्ति विधार्य सर्वमत्यरूपमरूपं परिकरपनीयम् । बली हो कर नवमेश यदि नवम भाव या केन्द्र या त्रिकोण में हो तो जातक भाग्यकान् होता है। नवभेश का बलाबल देख कर ह जुसार भाग्योदय कहना चाहिये॥ ४॥

भाग्यवद्योगः-

तनुत्रिस्न्पगतो ग्रहश्रेद्यो वाधिवीर्यो नवमं प्रपश्येत्।

यस्य प्रस्तो स तु भाग्यशाली विलासशीलो वहुलार्थयुक्तः ॥
पूर्ण बली हो कर प्रह यदि लग्न, तृतीय या पञ्चम में स्थित हो है
भाग्य स्थान को देखता हो तो वह भाग्यवान, विलासी तथा ह

सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ४ ॥

चेद्भाग्यगामी खचरः स्वगेहे सौम्येक्षितो यस्य नरस्य स्तौ।
भाग्याधिशाली स्वकुलावतंसो हंसो यथा मानसराजमानः ॥६
भाग्य स्थान में स्थित हो कर भाग्येश यदि श्रुभ श्रह से युता हो तो श्रात भाग्यवान श्रोर श्रपने कुल में भूषण सहश होता है ॥ पूर्णेन्दुयुक्तो रिविभूमिपुत्रो भाग्यस्थितो सत्त्वसमिन्वतो च। वंशानुमानात्सिचवं नृपं वा कुर्वन्ति ते सौम्यदशं विशेषात्॥ पूर्ण बली चन्द्रमा से युक्त सूर्य, मङ्गल बली हो कर नवम स्थान स्थित हों तो श्रपने कुल के श्रनुसार राजा या मन्त्री हाता है। व थोग पर श्रभ श्रह की दृष्ट हो तो विशेष फल कहना चाहिये॥ ध स्वोचोपगो भाग्यगृहे नभोगो नरस्य योगं कुक्ते सुलक्ष्म्याः। सौम्येक्षितोसो यदि सौम्यपालं दन्तावलोत्कृष्टिविलासशीलः॥ यदि उच्च स्थान का श्रह भाग्य स्थान में वैटा हो तो उत्तम लर्थ से युक्त होता है। यदि श्रभ श्रह से देखा जाता हो तो हाथी श्री श्राक होता है। यदि श्रभ श्रह से देखा जाता हो तो हाथी श्री श्राक होता है। यदि श्रभ श्रह से देखा जाता हो तो हाथी श्री

द्शमभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याहं— व्यापारग्रद्रान्यपानराज्यं प्रयोजनं चापि पितुस्तथैव। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri महत्पदाप्तिः खलु सर्वमेतद्राज्याभिधाने भवने विचार्यम् ॥ १॥ व्यापार, मुद्रा, राजा से त्रादर, राज्य, पिता, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति इन का दशम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १॥

समुदितमृषिवर्यैर्मानवानां प्रयता-

दिह हि दश्यमभावे सर्वकर्म प्रकायस् । गगनगपरिदृष्ट्या राशिखेटस्य भावेः

सकत्वमपि विचिन्त्यं सत्त्वयोगात्सुधीभिः ॥ २ ॥

अनियों का कहना है कि दशम भाव पर जिस तरह प्रहों की हिए योग हो या जिस प्रकार की राशि में हो तद्वसार सब फल कहना चाहिये ॥ २ ॥

तनीः सकाशादशमे शशांके द्वित्तर्भवेत्तस्य नरस्य नित्यम् । नानाकलाकौशलवाग्विलासैः सर्वोद्यमैः साहसकर्पभिश्र ॥ ३॥ पूर्ण वली चन्द्रमा यदि दशम भाव में वैठा हो तो श्रनेक कलाश्रों में कुशलता, वाक्वातुर्यं, साहस, उद्योग इन सर्वो से सदा परिपूर्ण

वृत्ति रहती है ॥ ३॥

तनोः शशांकादशमे वलीयान्स्याजीवनं तस्य खगस्य दृत्या ।

वलान्विताद्वर्गपतेस्तु यद्वा वृत्तिभवेत्तस्य खगस्य पाके ॥ ४ ॥
जन्म लग्न या चन्द्रमा से दशम में जो ग्रह वली हो उस ग्रह की व्यान के श्रानुसार मनुष्य की श्राजीविका कहनी चाहिये। यदि दशम क्ष्यान ग्रह रहित हो तो दशम भाव के षड्वर्ग पित में जो वली ग्रह श्री हो उस की वृत्ति के श्रनुसार मनुष्य की श्राजीविका कहनी चा- ये हिये। विशेष कर श्राजीविका कारी ग्रह की दशा में यह फल कहना ही चाहिये। ४॥

तद्वृत्तिमाह—

दिवामिणः कर्मणि चन्द्रतन्वोर्द्रव्याण्यनेकोद्यमदृत्तियोगात् । सत्त्वाधिकत्वं नरनायकत्वं पुष्टत्वमङ्गे मनसः प्रसादः ॥ ५॥

चन्द्रमा या लग्न से दशम भाव में सूर्य हो तो अनेक उद्योग से द्रव्य लाभ होता है तथा महावली, राजा, पुष्ट शरीर वाला और प्रसन्न चित्त वाला होता है॥ ४॥

लग्नेन्द्रतः कर्मणि चेन्महीजः स्यात्साहसः क्रौर्यनिषादद्वत्तः। नूनं नराणां विषयाभिसक्तिद्रे निवासः सहसा कदाचित्।।६॥ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में मङ्गल हो तो कृर, साहसी. हिंसक, नौकरी से धन लाभ करने चाला, विषयी और हटात् हर में निवास करने वाला होता है ॥ ६॥

लानेन्द्रभ्यां कर्मगो रौहिरोयः कुर्याद्रद्रव्यं नायकत्वं वहूनाम् । शिल्पेभ्यासः साहसं सर्वकार्ये विद्वदृष्टत्त्या जीवितं यानवानाम्॥॥ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में बुध हो तो द्रव्य लाभ करने

वाला, बहुतों का नायक, शिल्प को जानने वाला, सब कामों में सा-इस करने वाला और पाण्डित्य से जीवन चलाने वाला होता है ॥७॥

विलयतः शीतमयुखतो वा माने मघोनः सचिवो यदा स्यात्। नानाधनाभ्यागमनानि पुंसां विचित्रद्वत्या नृपगौरवं च ॥ ८॥

लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में गुरु हो तो अनेक प्रकार से धन लाम करने वाला और अनेक व्यापार द्वारा राजा से गौरव पाने वाला होता है ॥ ८॥

होरायाश्च निजाकराद्वभृगुसुतो मेषूरणे संस्थितो नानाशास्त्रकलाकलापविलसद्भृष्टस्याऽऽदिशेज्जीवनम् । दानं साधुमति तथा विनयतां कामं धनाभ्यागमं

/ मानं मानृवनायकादविरत्तं शीलं विशालं यदा ॥ ९ ॥ सन्त या चून्द्रमा से दशम भाव में शुक्र हो तो अनेक शास्त्रों में कुशलता से और श्रेष्ठ वृत्ति से जीवन चलाने वाला होता है। तथा दानी, सुन्दर वुद्धि वाला, विनयी, श्राति धनी, राजाश्रों से मान्य पाने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला और विशाल हृद्य वाला होता है ॥ ६ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः स्तौ समध्यस्थितो हत्ति हीननरांतरस्य कुरुते काश्य शरीरे सदा। खेदं वाद्धयं च धान्यधनयोहीनत्वसुचैर्धन-

श्रित्तोद्वेगसग्रद्भवेन चपलं शीलं च नो निर्मलम् ॥ १० ॥ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में शनि हो तो दूसरों के स्थान में तीच वृत्ति से जीविका करने वाला, दुर्वल शरीर वाला, वाद विवाद के भय से चित्त में अशान्ति वाला, धन होन, मन के उद्वेग से चश्चल श्रीर दुष्ट स्वभाव वाला होता है ॥ १० ॥

सूर्यादिभिव्योषचरैर्विलप्नादिन्दोः स्वपाके क्रमशो विकल्पा।

त्रशीपलिब्धिन नकार जनन्याः शत्रोहिता दुश्रातक लत्र मृत्यात् ॥११॥ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में सूर्य श्रादि ग्रह वैठे हों तो क्रम से पिता, माता, शत्रु, मित्र, भाई, स्त्री श्रीर नौकर के द्वारा उन २ ग्रह की दशा में धन लाभ होता है ॥ ११॥

द्शमभावनवांशपवशाद् वृत्तिमाह—

रवीन्दुलग्नास्पदसंस्थितांशे पतेस्तु वृत्त्या परिकल्पयेत्ताम् । सदौषघोर्णादितृर्णैः सुवर्णैर्दिवामणिर्द्वतिविधि विद्ध्यात् ॥१२॥

र्वि, चन्द्रमा, लग्न इन तीनों में जो बली हो उस से दशम भाव माने को नवांश हो उस के स्वामी की वृत्ति से जीविका कहनी चाहिये। जैसे रिव का नवांश हो तो श्रीषधी, ऊन, तृण श्रीर सुवर्ण के व्यापार से धन लाभ होता है ॥ १२॥

नसत्रनाथोऽत्र कलत्रतश्च जलाशयोत्पञ्चकृषिक्रियादेः।

कुनोऽग्रिसत्साहसघातुशस्त्रैः सोमात्मजः काव्यक्लाकलापैः ॥१३॥

यदि दशम भाव में चन्द्रमा का नवांश हो तो स्त्री, जलोत्पन्न चस्तु या खेती से आजीविका कहनी चाहिये। मङ्गल का नवांश हो तो अग्नि, साहस, धातु या शस्त्र से आजीविका कहनी चाहिये। वुध का नवांश हो तो कार्य कलाओं जो आजीविका कहनी चाहिये॥१३॥ जीवो द्विजन्मोचितदेवधर्मै: शुक्रो महिष्यादिकरोप्यरत्नै: । शनैश्वरो नीचतरप्रकारै: कुर्याञ्चराणां खलु कर्मवृत्तिम् ॥ १४ ॥ यदि दशम भाव में गुरु का नवांश हो तो ब्राह्मणोचित कर्म और

याद दशम भाव म गुरु का नवारा हो तो श्रीस्ता चार कम आर देवपूजन ग्रादि धर्म से, शुक्र का नवांश हो तो श्रेंस, गाय ग्रीर सोना चान्दी ग्रादि से, शनैश्चर का नवांश हो तो नोकरी ग्रादि से ग्राजीविका होती है ॥ १४ ॥

कर्मस्वामी ग्रहो यस्य नवांशो परिवर्तते । तत्तुल्यकर्मणो द्वति निर्दिशन्ति मनीषिणः ॥ १५ ॥ दशमेश जिस ग्रह के नवांश में।हो उस ग्रह की वृत्ति से श्राजी-विका कहनी चाहिये॥ १४॥

मित्रारिगेहोपगतैर्नभोगैस्ततस्ततोऽर्थः परिकल्पनीयः।

तुङ्गे पतङ्गे स्वगृहे त्रिकोणे स्यादर्थसिद्धिनिजवाहुवीर्यात् ॥१६॥
यदि दशम भाव का स्वामी मित्र राशि में चैठा हो तो मित्र से,
शत्रु राशि में बैठा हो तो शत्रु से घन का लाभ कहना चाहिये। इस से
यह सिद्ध होता है कि यदि दशमेश जाया भाव में हो तो स्त्री से, सुत
भाव में हो तो पुत्र से धन लाभ कहना चाहिये इत्यादि। यदि रचि अपने
घर, उच्च या त्रिकोण में हो तो अपने बाहु वल से धन लाभ कहना
चाहिये॥ १६॥

लप्रार्थलामोपगतैः सवीर्यैः शुभैभवेद्भ्यनसौख्यमुचैः।

इतीरितं पूर्वमुनिषवर्यैर्वलानुमानात्यरिविन्तनीयम् ।। १७ ।। वली ग्रुभ ब्रह यदि लग्न, द्वितीय, एकादश इन भावों में हो तो भूमि धन ब्रोर सुख मिलता है। मुनियों का कथन है कि पूर्व कथित सब फल ब्रह के वलानुसार समसना चाहिये॥ १०॥

लाभभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— गजाश्वहेमांवररत्नजातमान्दोलिकामङ्गलमण्डनानि ।

लाभः किलेपामस्वलं विचार्यमेत्तत् लाभस्य ग्रहे अहतः ॥१॥

हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रत्न, पालकी, सुन्दर भूषण, सब वस्तु का ताभ इन का पकादश भाव से विचार करना चाहिये॥ १॥ सूर्येण युक्ते च विलोकिते वा लाभालये तस्य गणोऽत्र चेत्स्यात्।।

भूपालतश्रीरकुलात्कलेर्वा चतुष्पदादेर्वहुया धनाप्तिः ॥ २ ॥ यदि एकादश भाव सूर्य से युत दृष्ट हो या एकादश भाव में सूर्य का षड्वर्ग हो तो राजा, चोर, भगड़ा या पशु श्रादि से धन लाम

कहना चाहिये ॥ २ ॥ चंद्रेण युक्तं च विलोकितं वा लाभालयं चंद्रगणाश्रितं चेत् ।

जलाशयक्षीगजशाजिहिद्धिः पूर्णे भवेत्सीणतरे विलोमम् ॥३॥ यदि एकादश भाव पूर्णे चन्द्र से युत दृष्ट हो या उस में चन्द्र का बह्वर्ग हो तो जलाशय, स्त्री, हाथी, घोड़ा इन की वृद्धि होती है। यदि चन्द्रमा जीणवली हो तो विपरीत फल समभना चाहिये॥ ३॥

लाभालयं मङ्गलयुक्तदृष्टं प्रकृष्ट्रभूषामणिहेमलिधः।

विचित्रयात्रा बहुसाहसं स्यान्नानाकलाकौशलबुद्धियोगैः ॥ ४॥ यदि एकादश भाव मङ्गल से युत दृष्ट हो तो उत्तमंत्र्याभूषण, मणि, सुवर्ण इन का लाभ, अनेक स्थलो में यात्रा, बहुत साहस, अनेक कलाओं में कुशलता और सुन्दर बुद्धि होती है॥ ४॥

लामे सौम्यगणाश्रिते सित युते सौम्येन संवीक्षिते नानाकान्यकलाकलापविधिना शिल्पेन लिप्या सुखम् । युक्तिद्रिन्यमयी भवेद्धनचयः सत्साहसैक्यमैः

सख्यं चापि विधाग्जनैर्वहृतरं क्रीवैर्नुणां कीर्तितम् ॥५॥ ४० यदि एकादश भाव में बुध का वर्ग हो श्रीर बुध से युत दृष्ट हो तो नाना प्रकार के काव्य, शिल्प श्रीर लेख से सुख मिलता है। तथा दृष्य कमाने की युक्ति, उत्तम साहस श्रीर उद्योग से धन की वृद्धि, व्यापारियों से मैत्री, नपुंसक के द्वारा सन्मान होती है ॥ ४॥

यज्ञ क्रियासाधुजनानुयातो राजाश्रितोत्कृष्टकृपो नरः स्यात् ।

द्रव्येण हमप्रचुरेण युक्तो लाभे गुरोर्वर्गयुगीक्षणं चेत् ॥६॥ यदि एकादश भाव में गुरु का वर्ग हो और गुरु से युत हुए हो क्रे तो यह किया, साधुत्रों की सेवा, राजात्रों की कृपा श्रीर खुवर्ण श्राह द्रव्यों से युक्त होता है ॥ ६ ॥

लाभालये भागववर्गयातं युतेक्षितं वा यदि भागविण। वेश्याजनैर्वापि गमागमैर्वा सद्रौप्यमुक्तापचुरस्वलियः ॥०॥

यदि एकादश भाव में शुक्र का वर्ग हो और शुक्र से शुत दृष्ट हो तो वेश्या या विदेश यात्रा से चान्दी सोना मोती त्रादि प्रचुर द्रव्य का लाभ होता है ॥ ७ ॥

लाभवेश्मनि शनीक्षितयुक्ते तह्रणेन सहिते सति पुंसाम्। नीललोहमहिषीगजलाभो श्रामद्दंदपुरगौरविमश्रः।।८।।

यदि एकादश भाव में शनि का वर्ग हो और शनि से युत दृष्ट हो तो नोल, लोहा, मैंस, हाथी इन का लाभ श्रीर श्रामों में श्राद्र पाने वाला होता है ॥ = ॥

युक्तेक्षिते लाभग्रहे सुखाख्ये वर्गे शुभानां समवस्थितेऽपि ॥ लाभो नराणां वहुधाऽथवास्मिन्सर्वप्रहेर्युक्तनिरीक्ष्यमाखे ॥९॥

यदि एकादश और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का वर्ग हो तो किसी भी बह से युत दृष्ट होने पर भी अनेक प्रकार का लाभ होता है ॥१॥

व्ययभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— हानिर्दानं व्ययश्रापि दण्डो निवध एव च। सर्वमेतद्वचयस्थाने चिंतनीयं प्रयत्नतः ॥१॥

हानि, दान, खर्च, दण्ड, वन्धन इन सबों का विचार यत्न पूर्वक व्यय भाव से करना चाहिए॥१॥

ाच्ययालये क्षीणकरः कलावान्सूर्योऽथवा द्वाविप तत्र संस्थी । इंट्यं हरेद्धमिपतिस्तु तस्य व्ययालये वा कुजदृष्टियुक्ते ॥२॥

व्यय भाव में चीण चन्द्रमा, रवि या दोनों चैठे हों, उस पर मङ्गल की दृष्टि हो तो उस मनुष्य का धन राजा हर लेता है ॥ २॥। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पूर्णिन्दुसौम्येज्यसिता व्ययस्थाः कुर्वति संस्थां धनसञ्चयस्य । प्रान्त्यस्थिते सूर्यसुते कुजेन युक्तेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात् ॥३॥ यदि व्यय आव में पूर्ण चन्द्र, वुध, गुरु, ग्रुक्त हों तो कोष धन से पूर्ण होता है । अगर शनि व्यय स्थान में वैठ कर मङ्गल से युत दृष्ट हो तो धननाश होता है ॥ ३ ॥

आवफलापयुक्तवेनारिष्टाध्याया निरूप्यते— लग्नेन्द्रोश्च कलत्रपुत्रभवने स्वस्वामिसोम्येप्रहै-

र्युक्ते वाथ विलोकिते खलु तदा तत्प्राप्तिरावश्यकी।
लग्ने चेत्सविता स्थितो रिवसुतो जायाश्रितो मृत्युकः

जायायात्र यहीसुत: सुतगत: कुर्यात्सुतानां श्रांतम् ॥१॥ यदि लग्न या चन्द्रमा से सप्तम श्रौर पञ्चम भाव श्रपने स्वामी श्रौर श्रुभ श्रह से युत दृष्ट हो तो स्त्री, पुत्र की श्राप्ति होती है। यदि लग्न में रिव श्रौर सप्तम में शनि हो तो स्त्री की मृत्यु होती है। श्रगर पञ्चम स्थान में मङ्गल हो तो पुत्र की हानि होती है॥ १॥

श्रसौस्यमध्यस्थितभार्गवश्रेत्पातालर्न्ये खललेटयुक्ते।

सौम्यैरदृष्टे भृगुजे च पत्रीनाशो भवेत्पाशहुताशनाद्यैः ॥२॥

चतुर्थ या अप्टम में स्थित हो कर शुक्र दो पाप ग्रह के मध्य में हो श्रीर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो उस की स्त्री फाँसी या श्रीन से जल कर मर जाती है ॥ २ ॥

दिवाकरेन्दू व्ययवैरियातौ जायापती चैकविलोचनौ स्तः । कलत्रधर्मात्मजगौ सिताकौ पुमान्भवेत्क्षीणकलत्र एव ॥३॥

यदि षष्ठ, द्वादश भाव में रिव, चन्द्र हो तो स्त्रां, पुरुष दोनों एका होते हैं, यदि सप्तम, नवम श्रीर पश्चम में शुक्र, रिव हो तो पुरुष स्त्री से हीन होता है ॥ ३॥

भसन्धियाते च सिते स्मरस्थे तनौ प्रयत्नेन तु भानुस्नौ । वन्ध्यापतिः स्मानमनुजान्तदानीं सुतानुतं नो शुभृदृष्ट्युक्तम् ॥४॥ यदि राशि सन्धि (कर्क, वृश्चिक, मीन के अन्त) में स्थित हो कर शुक्र सप्तम भाव में, शिन लग्न में और किसी शुभ श्रह की दृष्टि पञ्चम भाव पर नहीं हो तो बन्ध्या स्त्री का पित होता है ॥ ४॥

क्रूराश्र होरास्मरिः फयाताः सुतालये हीनवलः कलावान् । एवं प्रस्तौ किल यस्य योगो भवेत्स भार्यातनयैर्विहीनः ॥ ५ ॥

यदि पापग्रह लग्न, सन्तम श्रीर द्वाद्श भाव में चीण चन्द्रमा पञ्चम में हो तो स्त्री, पुत्र से होन होता है ॥ ४॥

चूनेर्ञ्कजारौ समृगू शशाङ्कादपुत्रभार्यं कुरुतो नरं तौ । स्यातां न्नार्योश्च खगौ स्मरस्थौ सौम्येक्षितौ तौ शुभदौ नृनार्योः॥

चन्द्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र सहित शनि मङ्गल हो तो स्त्री, पुत्र से हीन होता है। यदि पुरुष को कुण्डली में सप्तम भाव में पुरुष प्रह (रिव, भौम, गुरु) श्रीर स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव में स्त्री प्रह (चन्द्र, शुक्र) हो कर शुभ प्रह से देखे जाते हों तो स्त्री, पुरुष दोनों को परस्पर सुख होता है॥ ६॥

# व्यभिचारियोगः—

सितेऽस्तयाते शनिभौमवर्गे भौमार्कदृष्टे परदारगामी । मन्दारचन्द्रा यदि संयुताः स्युः पौंश्रल्यसक्तौ रमणीनरौ स्तः॥

यदि सप्तम भाव में स्थित हो कर शुक्र शनि, मङ्गल के षड्वर्ग में बैटा हो श्रीर रिव, मङ्गल से देखा जाता हो तो परस्त्री में गमन करने चाला होता है। यदि सप्तम में शिन, मङ्गल, चन्द्र ये तीनों हों तो पत्नी सहित व्यभिचार करने वाला होता है॥ ७॥

परस्परांशोपगतौ रवीन्दू रोषामयं तौ कुरुतो नराणाम् । पक्षकगेहोपगतौ तु तौ वा तमेव रोगं कुरुतो नितान्तम् ॥८॥

यदि चन्द्रमा के नवांश में रिव श्रीर रिव के नवांश में चन्द्रमा हो तो स्त्री, पुरुष दोनों कोशी श्रीर रोगी होते हैं के सिद्ध सिद्य सिद्ध सिद में रिव हो तो पुरुष, रिव के नवांश में चन्द्रमा हो तो स्त्री कोधी और

मन्दावनीस्त्तुरवीन्दवश्चेद्रन्ध्रारिवित्तन्ययभावसंस्थाः।

श्रान्ध्यं भनेत्सारसमन्वितस्य खेटस्य दोषात्पुरुषस्य नूनम् ॥९॥ यदि शनि, मङ्गल, रवि, चन्द्र ये ग्रह श्रष्टमं, षष्ट, द्वितीय, द्वादश इन स्थानों में हों तो उन में जो ग्रह वली हो उस के दोष से जातक श्रन्था होता है ॥ ६ ॥

मृगालिगोकर्कटकास्त्रिकोणे प्रस्तिकाले खललेटयुक्ताः।

निरीक्षिता वा जनयन्ति जातं कुष्ठेन युक्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥१०॥ नवम, पञ्चम भाव मकर, वृश्चिक, वृष या कर्क में स्थित हो कर

पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो तो जातक कुष्टी होता है ॥ १० ॥ मन्दार्कचन्द्रास्त्रिसुतायधर्मे सौम्येन युक्ता न च वीक्षिताश्चेत् ।

कर्णप्रणार्शं जनयन्ति नूनं स्मरस्थितास्ते दशनाभिघातम् ॥११॥

तिय, पश्चम, एकाद्श, नवम इन स्थानों में शनि, रिव, चन्द्र बैठे हों श्रीर किसी शुभ श्रह से युत, दृष्ट न हो तो कान का नाश होता है। पूर्वोक्त तीनों श्रह श्रगर सन्तम में हों तो दाँतों का नाश होता है॥ ११॥

ग्रस्ते विधौ लग्नगताश्च पापास्त्रिकोणगा जन्म पिशाचिकस्य । ग्रस्ते विधौ लग्नगते तथैव नेत्रोपघातः खलु कल्पनीयः ॥१२॥

यदि जन्म काल में चन्द्र का ग्रहण हो ल.म, नवम पश्चम इन स्थानों में पाप ग्रह बैठे हों तो जातक पिशाच के उपद्रव से युक्त होता है। यदि ग्रहण कालिक चन्द्रमा लम्न का हो तो जातक श्रन्था होता है ॥ १२ ॥

लग्नस्थिते देवपुरोहितस्ते शनौ च वाताधिकता नितांतम् । लग्नस्थिते देवपुरोहितस्ते शनौ च वाताधिकता नितांतम् । जीवे विलग्नेऽविननन्दनेऽस्ते मदोद्धतः स्यात्पुरुषो विशेषात् ॥१३॥ गुष्ठ लग्न में, शनि सन्तम में हो तो जातक चातरोगी होता है। गुष्ठ लग्न में, महाका सम्बाम में हो हो। ज्यातक मदोन्मत्त होता है ॥१३॥ स्मरे त्रिकोणे घरणीतनूजे शनौ तनौ वा पवनप्रकोपः। क्षीणेन्दुमंदौ व्ययभावयातौ तदापि वाताधिकता नराणाम् ॥१४॥ यदि सन्तम, पञ्चम, नवम भाव में मङ्गल, लग्न में शनि अथवा चीण चन्द्रमा, शनि दोनों द्वादश भाव में हो तो वातरोग होता है ॥१४॥ वंशच्छेदकरः शशांकसृंगुजः क्रूरैः स्वकामाम्बुगैः

शिल्पी केंद्रगतार्किणा बुधयुत्रज्यंशे समालोकिते । इतं देवगुरौ दिनेश्वरयुतस्यांशे च दासीसुतो

नीनः कामगयोः खरांशुत्रश्चिनोः सौरेण संदृष्ट्योः ।।१५॥ पाप प्रह से युक्त हो कर चन्द्रमा, शुक्र दोनों द्वितीय सन्तम या चतुर्थ भाव में हो तो वंश नाश करने वाले होते हैं।

वुध जिस द्रेष्काण में वैठा हो उस द्रेष्काण राशि को यदि केन्द्र में स्थित हो कर शनैश्चर देखता हो ते। चित्रकार होता है।

सूर्य जिस राशि में वैठा है। उस के द्रेष्काण या नवांश में स्थित है। कर गुरु अगर द्वादश भाव में हो तो दासीपुत्र होता है।

सप्तम भाव में स्थित हो कर रवि चन्द्रमा यदि शनैश्चर से दृष्ट है। ते। नीचकर्म करने वाला होता है ॥ १४ ॥

वयो राशि स्वनक्षत्रमेकीकृत्य पृथकपृथक् । द्विचतुस्त्रिगुणं कृत्वा सप्ताष्ट्रसभाजितम् ॥ १६ ॥ त्राद्यन्तयोभवेददुःस्वी मध्ये शून्यं धनक्षयः। स्थानत्रयेभ्रकोषं तु मृत्युः साङ्कोषु वै जयी ॥ १७॥

जन्म काल से वर्तमान काल तक वर्ष संख्या, जन्म राशि संख्या, ध्र, ३ से गुणा करे, गुणन फल में ७, ८, ६ का भाग देने से प्रथम, चर्तीय स्थान में ग्रन्य शेष रहने से क्लेश, द्वितीय स्थान में ग्रन्य शेष वचे तो धन का नाश, तीनों स्थान में ग्रन्य शेष वचे तो मरण और तीनों स्थान में शेष वचे तो अस्त वर्ष में विक्रमा खोला है । १६८-१७॥

उदाहरण—िकसी का सम्वत् १६८८, चित्रा नचत्र श्रीर धतु राशि भें जन्म है,

इस का सम्वत् २००३ का फल देखना है।

ब्रातः वर्ष संख्या = १४,

जन्म नच्त्र संख्या = १४,

जन्म राशि संख्या = ६,

सर्वों के योग = ३८ को तीन जगह रख कर २, ४, ३ से गुणा कर ७ ८, ६ का भाग देने से—

$$\frac{3\times \times 2}{G} = \frac{G\xi}{G} = 20 + \frac{\xi}{G}$$

$$\frac{2c \times 3}{6} = \frac{6}{6} = 6 + \frac{6}{6}$$

यहाँ द्वितीय, तृतीय स्थान में ग्रन्य शेष वचा है इस लिये इस वर्ष में धनस्वय होगा ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार में "मध्यान्तयो श्च ग्रन्थं चेद्वसुत्त्वयमुदीरयेत्" इतनी त्रुटि है। श्रतः पाठक गण इस को भी देख कर फल विचार करें॥ १६-१७॥

अथ रव्यादिब्रह्भावफलाध्यायः।

तत्रादी लग्नस्थितसूर्यफलम्

लग्नेर्केल्पकचः क्रियालसतनुः क्रोधो प्रचण्डोन्नतः

कामी लोचनरक्सुकर्कशततुः शूरः क्षमी निघृ णः।

फुछाक्षः शशिमे क्रिये स्थितिहरः सिंहे निशांधः पुमान्

दारिद्रचोपहतो विनष्टतनयः संस्थस्तुलासंज्ञके ॥ १॥

जिस के जन्म काल में लग्न में रिव हो वह थोड़े केश वाला, आलसी, कोशी, बड़े उप्र स्वभाव वाला, कामी, नेत्र रोग से युक्त, क्य रारीर वाला, भूर, समाशील श्रीर विद्यी होता है के यदि लग्न में स्थित हो कर रिव कर्क का हो तो आँख में फूली चाला, मेष में हो तो चश्चल स्वभाव चाला, सिंह में हो तो रतींधी चाला, तुला में हो तो दरिद्र और सन्तान हीन होता है ॥ १॥

धनभावस्थितसूर्यफलम्-

धनसुतोत्तमवाहनवर्जितो हतमितः सुजनोजिक्सतसौहदः। परगृहोपगतो हि नरो भवेहिनमणेर्द्रविणे यदि संस्थितिः॥२॥

जिस के धन भाव में सूर्य हो वह धन, पुत्र, सवारी से हीन, निर्वृद्धि, सक्षनों से द्वेष रखने वाली, श्रौर दूसरे के घर में निवास करने वाला होता है ॥ २ ॥

तृतीयभावस्थितसूर्यफलम्-

प्रियंवदः स्याद्धनवाहनाट्यः सुकर्मचित्तोऽनुचरान्वितश्च । पितानुजः स्यान्मनुजो वलीयान्दिनाधिनाथे सहजेऽधिसंस्थे ॥३॥

जिस के तृतीय भाव में सूर्य हो वह प्रिय वोलने वाला, वन, वाहन से युक्त, सत्कर्भ में मन रखने वाला, नौकरों से युक्त, थोड़े छोटा माई वाला और बली होता है ॥ ३॥

चतुर्थमावस्थितसूर्यफलम्-

सौंख्येन यानेन धनेन हीनं तातस्य विचोपहतप्रदृत्तम् । चलिनासं कुरुते पुमांसं पातालशाली निलनीविलासी ॥४॥

जिस के चतुर्थ भाव में सूर्य हो वह सुख, वाहन श्रीर धन से हीन, पिता के धन को नाश करने वाला, तथा श्रनेक स्थान में निवास करने वाला होता है ॥ ४ ॥

पंचमभावस्थितसूर्यफलम्—
स्वल्पापत्यं शैलदुर्गेशभक्तं सौख्यैर्युक्तं सिक्कयार्थैर्विम्रुक्तम् ।
श्रान्तत्वातं मानवं हि प्रकुर्यात्स्र नुस्थाने भानुमान्वर्तमानः ॥ ५॥
जिस के पञ्चम भाव में सूर्य वैठा हो वह पार्वती, शङ्कर का भक्तं
सुसी, सत्कार्यक्रका से हीन स्थार स्थानित सुक्त होता हो भार ॥

## षष्ट्रभावस्थितसूर्यफलम्-

श्रश्वत्सौक्येनान्वितः शत्रुहंता सत्त्वोपेतश्राक्यानो महौजाः।

पृथ्वीभर्तुः स्यादमात्यो हि मर्त्यः शत्रुचेत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात्।६।

जिस के षष्ठ भाव में रिव हो वह सदा सुखी, रात्रुओं को नारा करने वाला, वलवान, सुन्दर सवारी वाला, अत्यन्त तेजस्वी और राजा का मन्त्री होता है ॥ ६ ॥

सप्तमभावस्थितसूर्यफलम्-

श्रिया विश्वक्तो इतकायकांतिर्भयामयाभ्यां सहितः क्वशीलः । नृषप्रकोपार्तिक्वशो मनुष्यः सीमंतिनीसद्यनि पद्मिनीशे ॥ ७ ॥

जिस के सप्तम भाव में सूर्य हो वह लक्ष्मी से हीन, रूच कान्ति वाला, भय होग से युक्त, निन्दनीय स्वभाव वाला, तथा राजकोध से दुम्बी और दुर्वल रहता है ॥ ७॥

अष्टमभावस्थितसूर्यफलम्-

नेत्राल्पत्वं शत्रुवर्गाभिद्यदिर्बुद्धिश्रंशः पूरुषस्यातिरोषः।

अर्थाल्पत्वं काश्यमंगे विशेषादायुःस्थाने पिबनीपाणनाथे।।८॥

जिस के अप्टम भाव में सूर्य हो वह छोटी श्राँख वाला, श्रिविक शत्रु वाला, बुद्धि हीन, कोघी, थोड़े धन वाला श्रीर दुवल शरीर वाला होता है ॥ ८ ॥

नवमभावस्थितसूर्यफलम्-

धर्मकर्मविरतश्च सन्मितः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा । मातृवर्गविषमो भवेकरस्त्रित्रिकोणभवने दिवामणौ ॥ ६॥

जिस के नवम भाव में सूर्य हो वह धर्म कर्म से हीन, सुन्दर वुद्धि वाला, पुत्र मित्र के सुख से युक्त श्रीर माता के कुल का द्वेषी होता है॥ ६॥

द्शमभावस्थितस्यंफलम्— सद्गुद्धिवाहनधनागमनानि नृनं CC-0. Jangamvञ्जूषप्रसादसुतसौरूप्रसम्नित्तिवित्ति वि साधृपकारकरणं मणिभूषणानि

मेष्रणे दिनमणिः कुरुते नराणाम् ॥ १०॥

जिस के दशम भाव में सूर्य हो वह सुन्दर वुद्धि वाला, वाहन धन से युक्त, राजा की प्रसन्नता से युक्त, पुत्र सुख से युक्त, लाधुश्रों का उपकार करने वाला और भुषण से युक्त होता है ॥ १०॥ पकाद्शभावस्थितसूर्यफलम्

गीतिभीति चास्कर्मप्रदृत्ति चञ्चत्कीति वित्तपूर्ति नितान्तम्। भूपात्माप्तिं नित्यमेव प्रकुर्यात्माप्तिस्थाने भानुमान्मानवानाम् ॥११॥ जिस के एकद्श भाव में सूर्य है। वह गीत में प्रेम रखने वाला, सुन्दर कर्म करने वाला, यशस्वी, अत्यन्त धनी और राजा से धन पाने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययमावस्थितसूर्यफलम्-

तेजोविहीने नयने भवेतां तातेन साकं गतचित्तवृत्तिः। विरुद्धबुद्धिच्य यभावयाते कान्ते निलन्याः फलासुक्तमार्थैः ॥१२॥ जिस के व्यय भाव में सूर्य हो वह तेजोहीन नेत्र वाला, पिता से प्रेम नहीं करने वाला और विरुद्ध वुद्धि वाला होता है ॥ १२॥ श्रथ लग्नस्थितचन्द्रफलम्—

दाक्षिण्यरूपधनभोग्गुगौररेण्य-श्रन्द्रे कुलीरष्टपभाजगते विलग्ने । चन्मत्तनीचविधरो विकलोऽथ सूकः

शेषेषु ना भवति हीनतनुर्विशेषात् ॥ १ ॥

जिस के जन्म काल में कर्क, बुष या मेष का चन्द्र हो कर लग्न में बैठा हो तो वह सरल हृद्य वाला, सुन्दर, धनी, भोगी और गुणियाँ में श्रेष्ठ होता है।

यदि अन्य राशी में स्थित हो कर लग्न में हो तो उन्मत्त नीच क्म करूने वाला, विहरा, विकल, गूँगा और चीण शरीर होता है दिशी।Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

धनभावस्थितचन्द्रफलम्— सुखात्मजद्रव्ययुतो विनीतो भवेन्नरः पूर्णविधुर्द्वितीये।

क्षीग्रेस्वलद्वाग्विधनोल्पबुद्धिः न्यूनाधिकत्त्वे फलतारतम्यम् ॥२॥

जिस के धन भाव में पूर्ण चन्द्रमा हो वह सुख सन्तान द्रव्य से युक्त ग्रीर नम्र होता है।

यदि चीण चन्द्रमा धन भाव में बैठा हो तो श्रसत्य वोलने वाला, धन हीन श्रीर थोड़ी वृद्धि वाला होता है । चन्द्रवल के श्रमुसार फल में भी तारतभ्य करना चाहिये॥ २॥ सहजभावस्थितचन्द्रफलम्—

हिस्रः सगर्वः छपगोल्पबुद्धिभवेज्जनो वन्धुजनाश्रयश्च । दयाभयाभ्यां परिवज्जितश्च द्विजाधिराजे सहजे प्रस्तौ ॥ ३ ॥

जिस के तृतीय भाष में चन्द्रमा वैटा हो तो हिसा करने वाला, गौरव युक्त, ह पण, ऋहपट्डि, वन्धुओं के आश्रय में रहने वाला और द्या भय से हीन होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितचन्द्रप.लम्

जलाश्रयोत्पन्नधनोपलिंध कृष्यङ्गनावाहनस्नुसौरूयम्। प्रस्तिकाले कृष्ते कलावान्पातालसंस्थो द्विजदेवधक्तिम्।। ४॥ जिस के चतुर्थभाव में चन्द्रमा वैटा हो वह जलाश्रय से उत्पन्न धन, कृषि, स्त्री, चाहन, पुत्र इन के सुख से युक्त होता है॥ ४॥ पश्चमभावस्थवनद्रफलम्

जितेन्द्रियः सत्यवचाः प्रसन्नो धनात्मजावाप्तसमस्तसौख्यः । सुसंग्रही स्यान्मनुजः सुशीलः प्रस्तिकाले तनयालयेग्जे ॥ ५ ॥ जिस के पश्चम भाव में चन्द्रमा हो वह जितेन्द्रिय, सत्य वोलने

ाजस क पश्चम भाव म चन्द्रमा हा यह जिला है । बाला, प्रसन्न, धन सन्तान के द्वारा सुखी, संप्रह करने वाला श्रीर सुशील होता है ॥ ४॥

रियुमावस्थितचन्द्रफलम्— गन्दाग्निः स्थान्मिर्द्धभाविष्युक्तोऽनल्यालस्योऽहिःद्वरोहे हुष्ट्चित्तः ।

७ जा०

रोषावेशोत्यन्तसञ्जातशतुः शत्रुचेत्रे रात्रिनाथे नरः स्यात् ।।६॥ जिस के षष्ठ भाव में चन्द्रमा हो वहाँमन्दान्नि, निर्देयी, पापी, वहे आलसी, निष्टुर, दुष्ट स्वभाव वाला, क्रोवी श्रीर वहुत शत्रु वाला होता है ॥ ६॥

सप्तमभावस्थितचन्द्रफलम्-

महाभिमानी मदनातुरश्च नरो भवेत्सीएकलेवरश्च । धनेन हीनो विनयेन चैवं चन्द्रेऽङ्गनास्थानविराजमाने ॥ ७॥

जिस के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो वह वड़े श्रिभमानी, कामातुर, दुर्वत शरीर वाला, धन श्रीर विनय से रहित होता है ॥ ७॥

श्रष्टमभावस्थितचन्द्रफलम्-

नानारोगैः क्षीणदेहोऽतिनिःस्वश्रौरारातिक्षोणिपालाभितप्तः । चित्तोद्वेगैव्याकुलो मानवः स्यादायुःस्थाने वर्तमाने हिमांशौ ॥८॥

जिस के अप्रम भाव में चन्द्रमा हो वह अनेक रोग से द्योण शरीर वाला, निर्धन, चोर शत्रु राजा इन से पोड़ित और विच के उद्रेग से व्याकुल होता है ॥ प ॥

नवमभावस्थितचन्द्रफलम्-

कलत्रपुत्रद्रविणोपपनाः पुराणवार्ताश्रवणातुरक्तः ।

मुकर्मसत्तीर्थपरो नरः स्याद्यदाकलावान्नवमालयत्थः ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में चन्द्रमा हो वह स्त्री, पुत्र घन इन से युक, पुराण कथा के प्रेमी, सुकर्म और तीर्थ करने वाला होता है ॥ ६ ॥ दशमभावस्थितचन्द्रफलम्—

क्षोणीपालादर्थ लब्धिविशाला

कीर्तिर्मूर्तिस्सत्त्वसन्तोषयुक्ता ।

चश्रव्हक्ष्मोः शीलसंशालिनी स्या-

न्मानस्थाने यामिनीनायकश्चेत् ॥ १०॥ जिस् के दशम्भाकः में जन्द्रमा हो वहः व्यक्ता स्के वनः पाने वाल , ब्रधिक यशस्त्री, सत्त्व गुण सन्तोष से युक्त, सुन्दर तस्मी वाला श्रौर सुशील होता है ॥ १०॥

पकाद्राभावस्थितचन्द्रफलम्-

सन्माननानाधनवाहनाप्तिः कीर्तिश्च सद्भोगगुणोपलिधः।

प्रसन्नता लाअविराजमाने ताराधिराजे मनुजस्य नूनम् ॥ ११ ॥

जिस के एकादश आव में चन्द्रमा हो वह माननीय, अनेक प्रकार के धन बाहन से युक्त, यशस्त्री, ओगी, गुणी और प्रसन्नता युक्त होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितचन्द्रफलम्—

हीनत्वं वे चारक्तीलेन मित्रैवेंकल्यं स्यान्नेत्रयोः शत्रुद्दद्धिः।

रोषावेशः पूरुपाणां विशेषात्पीयूषांशौ द्वादशे वेश्मनीह ॥ १२ ॥

जिस के द्वादश भाव में चन्द्रमा वैठा हो वह सुन्दर स्वभाव से हीन, मित्रों से रहित, नेत्र रोगी, अनेक शत्रु वाला और विशेष कोधी होता है ॥ १२ ॥

श्रथ लग्नस्थितभौमफल प्—

अतिमतिश्रमतां च करोवरं क्षतयुतं वहुसाइसमुग्रताम्।

तनुभृतां कुरुते तनुसंस्थितोऽत्रनिसुतो गमनागमनानि च ॥ १॥

जिस के लग्न में मङ्गल वैठा हो वह अत्यन्त मतिश्रम वाला, विह्न युक्त शरीर वाला, हठी श्रीर श्रमणशील होता है ॥ १॥

वनभावस्थितभौमफलम्-

श्रयनतां कुजनाश्रयतां तथा विमिततां कृपयातिविहीनताम् । तनुमृतो विद्धाति विरोधतां धननिकेतनगोऽवनिनन्दनः ॥ २ ॥

जिस के धन भाव में मङ्गल पड़े वह धन हीन श्रसञ्जन के श्राधित, कुत्सित वुद्धि वाला, द्या हीन श्रीर विरोध करने वाला होता है ॥२॥

सहजभावस्थितभौमफलम्

भूपपसादोत्रमसगेरुवमुक्बेवइस्ति। द्वास्ति। सम्बद्धास्त्रम् elangotri

धनानि च भ्रातृमुखोजिसतत्वं भवेकराणां सहजे महीजे ॥ ३॥

जिस के तृतीय भाव में मङ्गल पड़े वह राजा की असझता से उत्तम सुखी, अत्यन्त उदार, सुन्दर पराक्रम वाला, धनी श्रीर भाई के सुख से होन होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थभावस्थितभौमफलम्-

दुःसं सुहृद्दाहनतः प्रवासः कलेवरे रुग्बलताऽवलत्वस् ।

पस्नितकाले किल मङ्गलाख्ये रसातलस्थे फलम्रुक्तमार्थैः ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में मङ्गल नैठा हो वह मित्र और वाहन के द्वारा दुखी, परदेश में रहने वाला, रुग्न शरीर वाला तथा निर्वत होता है ॥ ४॥

पंचमभावस्थभीमफलम्-

कफानिलाद्व्याकुलता कलत्रान्मिताच पुत्राद्पि सौक्यहानिः। मतिर्विलोमा विपुलात्मजेस्मिन्मस्नतिकाले तनयालयस्थे।। ५ ॥

जिस के पश्चम भाव में मङ्गल वैठा हो वह कफ श्रीर वात से व्या-कुल, स्त्री, मित्र, पुत्र के सुख से रहित तथा विपरात वुद्धि वाला होता है ॥ ४ ॥

शत्रुभाविस्थतभौमफलम्-

माबल्यं स्याज्यादराग्नेर्विशेपाद्रोषावेशः शत्रुवर्गोपशांतिः। सद्भिः संगोऽनंगवृद्धिर्नराणां गोत्रापुत्रे शत्रुसंस्थे प्रस्तौ ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में पछ भाव में मङ्गल वैटा हो वह प्रवल जठ-राग्नि वाला, क्रोधी, शत्रुओं को नाश करने वाला श्रीर सज्जनों के साथ रहने वाला होता है॥ ६॥

सत्तमभावस्थितभौमफलम्— नानानर्थेव्यर्थवितोपसर्गेवेरित्रातमानवं हीनदेहम्। दारारागात्यंतदुः खपतप्तं दारागारेंऽगारकोयं करोति ॥ ७॥ जिसके साजास्यमान्यमान्यक्षेत्रस्वाद्योवहाः स्रोते सर्वश्वकेष्यानर्थ, व्यर्थ विन्ता ग्रीर शत्रुत्रों से पीड़ित हो कर दुर्वल शरीर वाला तथा स्त्री के क्रीव से दुखी रहता है ॥ ७॥

अष्टमभाविश्यतभौमफलम्-वैकल्यं स्याक्षेत्रयोर्द्धभगत्वं रक्तात्पीड्। नीचकर्मप्रद्वतिः।

बुद्धेरान्ध्यं सज्जनानां च निंदा रन्त्रस्थाने मेदिनीनंदनेऽस्मिन् ॥८॥

जिस के अद्य भाव में मङ्गल वैठा हो वह नेत्र रोगी, दुर्भग, रक रोगो, नीच कर्म करने वाला, वुद्धि से विकल और सज्जनों का निन्दक होता है ॥ ८॥

नवसभावश्थितभौमफलम्-

हिंसाविधाने गनसः प्रवृत्ति भूमीपतेगौरवतोल्पलव्धिम् ।

श्रीणं च पुण्यं द्रवियां नराणां पुण्यस्थितः श्लोणिसुतः करोति ॥ ।।।

जिस के नवम भाव में मङ्गल पड़े वह हिंसा में चित्त देने वाला, राजा के आदर से थोड़ा लाभ वाला, थोड़ा पुण्य और थोड़ा धन वाला होता है ॥ ६॥

द्शमभावस्थितभौमफलम्-

विश्वं भरापतिसमत्त्रमतीव तोषं सत्साहसं परजनोपकृतौ प्रयत्नम्। चंचद्विभूषणमणिद्विविधागमांश्र मेषूरणे घरणिजः कुरुते नराणम् ॥

यदि द्शम भाव में मङ्गल वैठा हो तो राजा के समान, श्रत्यन्त सन्तोषी, साहसी, परोकार में यत्न रखने वाला श्रीर सुन्दर भूषण, रत्नादि को प्राप्त करने वाला होता है ॥ १०॥

एकाद्शमावस्थितमौमफलम्—

ताम्रपवालविलसत्कलघौतरक्तवस्त्रागमं सुललितानि च वाहनानि । भूपप्रसादसुकुतूहलमंगलानि द्चादवाप्ति भवने हि सदावनेयः ॥११॥

जिस के एकाद्श भाव में मङ्गल पड़े उस को तामा, मुङ्गा, सुवर्ण, बस्र, उत्तम बाहन, राजा की प्रसन्नता और श्रनेक मङ्गल कार्य गाप्त होति है भार्क्षणावेषां Math Gangamawadi Math, Varanasi 

Man. STA

द्वाद्शभावस्थितभौमफलम्—

स्वमित्रवैरं नयनातिवाधां क्रोधाभिभूतं विकलत्वमंगे। धनव्ययंबंधनमल्पतेजो व्यये धराजो विदधाति नूनस् ॥ १२॥

यदि द्वादश भाव में मङ्गल हो तो मित्रों से विशोध रखने वाला, नेत्र रोगी, क्रोबी, श्रङ्ग में वैकल्य, धन का श्रधिक खर्च, वन्धन श्रोर तेज को हानि होती हैं ॥ १२ ॥

श्रथ लग्नस्थतवुधफलम्—

शान्तो विनीतः सुतरासुदारो नरः सदाचारपरोऽतिथीरः । विद्वान्कलाज्ञो विपुलात्मजश्च शीतांशुस्तुनौ जनने तन्नुस्थे ॥ १ ॥

जिस के लग्न में बुध वैठा हो चह शान्त, नम्न, श्रायन्त उदार, सदाचारी, श्रत्यन्त धीर, विद्वान, कलाश्रों को जानने वाला श्रीर वहुत पुत्र वाला होता है ॥ १॥

घनभावस्थितबुधफलम्—

विमलकोलियुतो गुरुवत्सलः कुशलताकलितार्थमहत्सुखः। विपुलकान्तिसमुक्रतिसंयुतो धननिकेतनगे शशिनन्दने ॥ २ ॥

जिस के द्वितीय भाव में बुध बैठा हो वह सुशील, गुरु का भक्त, चतुरता से धन कमा कर सुखी, अत्यन्त सुन्द्र और उन्नति युक्त होता है ॥ २॥

त्तरीयभाविस्थतबुधफलम्—

साहसान्निजजनैः परिम्रुक्तः चित्तशुद्धिरहितो हतसौख्यः। यानवः क्रुश्नितिप्सितकर्ता शीतभानुतनयेऽनुजसंस्थे।। ३।।

जिस के तृतीय भाव में बुध पड़े वह सहसा श्रपने जनों से त्यक, मिलन हृद्य वाला, दुखी श्रीर श्रपने मन माना काम करने वाला होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितवुधफलम्— सद्दाइनैधीन्यधनैः समेतः सङ्गोतनृत्याभिकृत्तिर्मातुष्यः eGangotri CC-0. Jangamwadi Math Collection Dignizati विद्याविभूषागमनाधिशाली पातालगे शीतलभानुसूनौ ॥ ४॥ जिस के बुध चतुर्थ भाव में पड़े वह सुन्दर वाहन, धन, धान्यों से गुक्त, गीत सत्य के स्नेही, विद्वान और भूषण से युक्त होता है ॥ ४॥

पञ्चमभावस्थितवुधफलम्-

पुत्रसौक्यसहितं वहुमित्रं मन्त्रवादकुश्वलं च सुशीलस् । मानवं किल करोति सलीलं शीतदोधिनिसुतः सुतसंस्थः ॥ ५॥

यदि पञ्चम भाव में बुध हो तो पुत्र से सुखी, श्रधिक मित्र से युक्त, विचार में कुशल, सुन्दर स्वभाव वाला श्रीर क्रोडा युक्त होता है ॥ ४॥

शत्रुभावस्थितबुधफलम्-

वादप्रीतिः सामयो निष्ठुरात्मा नानारातित्रातसन्तप्तचित्तः। नित्यात्तस्यव्याकुतः स्यान्मतुष्यः शत्रुचेत्रे रात्रिनाथात्मजेऽस्मिन्।।६॥

यदि षष्ठ आव में वुध हो तो भगड़ाल, रोगो, निष्टुर, रात्रुओं से पीड़ित श्रीर सदा श्रालस्य करने से चिन्तित होता है ॥ ६ ॥

सप्तमभावस्थितवुधफ्लम्-

चारुशीलविभवैरलंकृतः सत्यवाक्यनिरतो नरो भवेत् । कामिनीकनकस्र नुसंयुतः कामिनीभवनगामिनीन्दुजे ॥ ७ ।

जिस के जन्म काल में सप्तम भाव में वुध वैठा हो यह उत्तम स्व-भाव वाला, ऐश्वर्य से युक्त, सत्य वक्ता श्रीर स्त्री, धन, पुत्र से युक्त होता है।। ९॥

श्रष्टमभावस्थितवुवफलम्— भूपप्रसादाप्तसमस्तसम्पन्नरो विरोधी सुतरां सुगर्वः। सर्वपयत्नान्यकृतापहर्ता रन्ध्रे भवेचन्द्रसुतः प्रसूतौ ॥ ८॥

यदि श्रष्टम भाव में वुध वैठा हो तो राजा की प्रसन्नता से सर्व सम्पत्ति को पाने वाला, विरोध करने वाला, श्रत्यन्त गर्ची श्रौर दूसरे का किया हुआ काम को लाख का हो जा है। प्रा

नवमभावस्थितवुषफलम्— उपकृतिकृतिविद्याचारुजाताद्रः स्या-द्वुचर्यनसूनुपाप्तहर्षो विशेषात् । वितरएकरएोचन्मानसो मानवश्रे-

दस्तिकरराजन्मा पुण्यधामागतोऽयस् ॥ ९॥

जिस के नवम भाव में बुध बैठा हो वह उपकार और विवा से आदर पाने वाला, नौकर, धन, पुत्र के द्वारा विशेष ग्रानन्द श्रीर दान करने वाला होता है ॥ ६ ॥

द्शमभावस्थितवुधफलम्—

ज्ञानमज्ञः श्रेष्टकर्मा मनुष्यो नानासम्पत्संयुतो राजमान्यः। चञ्चळीलावाग्विलासादिशाली मानस्थाने बोधने वर्तमाने ॥१०॥

√ जिस के दशम आव में वुध वैठा हो वह ज्ञानी, श्रेष्ठ कर्म करने वाला, अनेक प्रकार के सम्पत्ति से युक्त, राजा से मान्य, छुन्दर वोल-ने वाला और विलासी होता है ॥ १०॥

एकाद्राभावस्थितवुधफलम्-

भोगासक्तोत्यन्तिवेत्तो विनीतो नित्यानन्द्श्वाख्वीत्तो वित्यहः। नानाविद्याभ्यासकुन्मानवः स्याङ्घाभस्थाने नन्दने श्रीतभानोः॥११॥

जिस के एकादरा भाव में बुध बैठा हो वह मनुष्य भोगी, ऋति धनी, नम्र, नित्य प्रानन्द युक्त, सुन्दर स्वभाव वाला, वली श्रीर श्रनेक विद्या को जानने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितवु चफलम्—

दयाविहीनः स्वजनोजिकतश्च स्वकार्यदक्षो विजितात्मपक्षः। धूर्तो नितान्तं मिलनो नरः स्यादृचयोपपन्ने द्विजराजसूनौ ॥१२॥

जिस के द्वावश भाव में वुध वैठा हो वह दयाहोन, अपने जनों से त्यक्त, अपने कार्य में दत्त, अपने पत्त को जोतने वाला, धूर्त और मिलन होता है ॥ १२ ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथ तनुस्थितगुरुफलम्—

विद्यासमेतोऽभिमतो हि राज्ञां प्राज्ञः कृतज्ञो नितरामुदारः।
नतो भवेच्चारुकलेवरश्च तनुस्थिते चित्रशिखण्डिसूनौ ॥ १ ॥

यदि लग्न में गुरु वैटा हो तो विद्याभ्यासी, राजा से पूज्य, सुन्दर बुद्धि वाला, छतज्ञ, ऋति उदार श्रीर सुन्दर होता है ॥ १॥

धनभावस्थितगुरुफलम्—

सद्द्रपविद्यागुणकीर्तियुक्तः संत्यक्तवैरोऽपि नरो गरीयान् । त्यागी सुकीलो द्रविणेन पूर्णो गीर्वाणवंद्ये द्रविणोपयाते ॥ २ ॥

जिस मनुष्य के द्वितीय भाव में गुरु वैठा हो वह सुन्दर, विद्या गुण श्रीर यहा से युक्त, हात्रु रहित, श्रेष्ठ, दानी, सुन्दर स्वभाव वाला तथा घन से युक्त होता है ॥ २॥

सहजभावस्थितगुरुफलम्-

सौजन्यहोनः कृपणः कृतन्नः कांतासुतप्रीतिविवर्जितश्च । नरोप्रिमांचावलतासमेतः पराक्रमे शक्रपुरोहितेऽस्मिन् ॥ ३ ॥

जिस जातक के तृतीय भाव में गुरु वैठा हो वह सौजन्य हीन, कृपण, कृतच्न, स्त्री, पुत्र के स्नेह से रहित, मंदान्नि श्रीर दुर्वल होता है॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितगुरुफलम्-

सन्माननानाधनवाहनाद्यैः संजातहर्षः पुरुषः सदैव ।

रृपानुकंपासम्प्रपात्तसंपदंभीतिभृन्मंत्रिणि भूतत्तस्ये ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में वृहस्पति वैटा हो वह सन्मान, श्रनेक प्रकार के धन श्रीर वाहन से श्रानन्द तथा राजा की प्रसन्नता से धन प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ४ ॥

पंचमभावस्थितगुरुफलम्-

सिन्पत्रपुत्रोत्तममंत्रशास्त्रपुख्यानि नानाधनवाहनानि ।

देवाद्गुरः क्रोभित्तवाभिवतासं अस्तिकाले तन्यान्यस्थिति।।

जिस जातक के पश्चम भाव में गुरु वैटा हो वह सुन्दर मित्र, पुत्र, मन्त्र शास्त्र त्रादि, अनेक प्रकार के धन, अनेक चाहन और कोमल वाणी से युक्त होता है ॥ ४॥

शत्रुभावस्थितगुरूफलम्-

सदुगीतिवद्याहतिचत्तवित्तः कीर्तिप्रियोऽरातिजनप्रहर्ता ।

पारब्धकार्य्यालसकुन्नरः स्यात्सुरेंद्रमंत्री यदि शत्रुसंस्थः ॥ ६ ॥

जिस के षष्ट भाव में गुरु बैठा हो वह संगीत के प्रेमी, यश के प्रेमी, शत्रुओं को मारने वाला और कार्य को प्रारम्भ कर समाप्त करने में आलसी होता है ॥ ६॥

सप्तमभावस्थितगुरुफलम्-

शास्त्राभ्यासासक्तिचेत्रो विनीतः कांतावित्तात्यंतसंजातसौख्यः। मंत्री मर्त्यः काव्यकर्ता प्रस्तौ जायाभावे देवदेवाधिदेवे ॥ ७ ॥

जिस के सप्तम भाव में गुरु वैठा हो वह शास्त्र अभ्यास करने बाला, नम्र, स्त्री और धन से अत्यन्त सुस्त्री, विचारी तथा काव्य करने वाला होता है ॥ ७ ॥

श्रष्टमभावस्थितगुरुफलम्— प्रष्यो मनुष्यो मलिनोऽतिदीनो विवेकहीनोविनयोजिक्कतश्च । नित्यालसः क्षीणकलेवरः स्यादायुर्विशेषे वचसामधीशे ॥ ८ ॥

जिस के अप्टम भाव में वृहस्पति वैठा हो वह मनुष्य नौकरी करने वाला, मिलन, अति दीन, अविचारी, अविनयी, सदा आलसी और दुवेल होता है ॥ द॥

नवमभावस्थितगुरुफलम्—

नरपतेः सचिवः सुकृती कृती सकल्यास्त्रकलाकलनाद्रः।

व्रतकरो हि नरो द्विजतत्परः सुरपुरोधिस वै तपिस स्थिते ॥ ९॥

जिस के नवम भाव में वृहस्पति बैटा हो वह राजमन्त्री, पुण्यात्मी, पण्डित, सब शास्त्रों को जानने वाला, व्रती श्रीर ब्राह्मणों का भक्त होता है ॥ ६ ॥ ६ वि. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri दशमभाविस्थतगुरुफलम्— सद्राजिचह्रोत्तमवाहनानि मित्रात्मजश्रीरमणीसुखानि ।

यशोभिष्टिद्धं वहुधा विधत्ते राज्ये सुरेज्यो विजयं नराणाम् ॥१०॥

यदि दराम भाव में गुरु वैठा हो तो वह सुन्दर राजचिह्न, वाहन, मित्र,पुत्र,सम्पत्ति, स्त्री सुख इन सवों से युक्त श्रीर यशस्वी होता है॥१०॥ एकादशभावस्थितगुरुफलम्--

सामध्यमर्थागमनानि नूनं सद्दस्तरत्नोत्तमवाहनानि ।

भूपमसादं क्रुवते नराणां गीर्वाणवन्त्रो यदि लाभसंस्थः ॥ ११ ॥

जिस के पकादश भाव में गुरु वैठा हो वह सामर्थ्य, धन, सुदन्र बस्न, रत्न, उत्तम सवारी और राजा के अनुप्रह प्राप्त करने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितगुरुफलम्—

नानाचित्तोद्देगसंजातकोपं पापात्मानं सालसं त्यक्तलज्जम् । बुद्धचा हीनं मानवं मानहीनं वागीशोऽपं द्वादशस्थः करोति ॥१२॥

जिस के व्यय भाव में बृहस्पति वैठा हो वह श्रनेक तरह के वित्त में उद्देग से कोप युक्त, पापी, श्रालसी, निर्लज्ज, वुद्धि श्रन्य श्रीर मान रहित होता है ॥ १२॥

त्रय लग्नस्थितशुक्रफलम्

बहुकलाकुशलो विमलोक्तिकृत्सुवदनामदनानुभवः पुमान् ।

अवनिनायकमानधनान्वितो भृगुसुते तनुभावगते सति ॥ १ ॥

जिस मनुष्य के लग्न में शुक्र वैठा हो वह कलाओं में अधिकः वितर, प्रिय वोलने वाला, सुन्दरी स्त्री के साथ काम सुख करने वाला, श्रीर राजा के आदर से धन प्राध्त करने वाला होता है ॥ १ ॥

धनभावस्थिशुक्रफलम्-

सद्त्रपानाभिरतं नितांतं सद्दस्त्रभूषाधनवाहनाट्यम् । विचित्रविद्यं मिनुकं असुर्याद्धनीयपन्नो थ्युगुनंद्यमे अस्ति। जिस के धन भाव में ग्रुक बैठा हो वह उत्तम भोजन करने वाला, सुन्दर वस्त्र, भूषण, धन वाहन से युक्त श्रीर श्रनेक विद्या को जाने बाला होता है ॥ २॥

तृतीयभावस्थितग्रुऋफलम्— कृशाङ्गयष्टिः कृपणो दुरात्मा द्रव्येणहीनो मदनानुतप्तः । सतामनिष्टो वहुदुष्टचेष्टो सृगोस्तनूजे सहजे नरः स्यात् ॥३॥

जिस के तृतीय भाव में शुक्र वैटा हो वह दुर्वल हारीर वाला, क्रप-ण, दुराचारी, दरिद्र, कामी, सज्जनों को दुख देने वाला श्रीर श्रनेक प्रकार के खराब कार्य करने वाला होता है ॥ ३ ॥

चतुर्धभावस्थितश्चक्रफलम्— मित्रचेत्रग्रामसद्दाहनानां नानासौक्यं वंदनं देवतानास् । नित्यानंदं मानत्रानां प्रकुर्यादैत्याचार्यस्तुर्यभावस्थितोऽयस् ॥ ४॥

जिस के चतुर्थ भाव में शुक्र चैटा हो वह मित्र, खेत, गाँव, वाहन इन सवों से नाना तरह के खुख करने चाला, देवताओं का पूजक और सदा त्रानन्द युक्त होता है॥ ४॥

पञ्चमभावस्थितग्रुऋफलम्—

सकलकान्यकलाभिरलंकृतस्तनयवाहनधान्यसमन्वितः । नरपतेर्गुक्गौरवभाङ्नरो भृगुसुते सुतसद्यनि संस्थिते ॥ ५॥

यदि शुक्र पश्चम भाव में वैठा हो तो सम्पूर्ण काव्यकला को जा नने वाला, पुत्र, वाहन, धान्य से युत श्रीर राजा से श्रादर पाने वाला होता है ॥ ४॥

शत्रुभावस्थितश्चक्रफलम्— श्रिभमतो न भवेत्पमदाजने नतु मनोभवहीनतरो नरः । विवलताकलितः किल संभवे भृगुसुतेऽरिगतेऽरिभयान्वितः ॥ ६॥

जिस के जन्म काल में शुक्र षष्ट भाव में वैटा हो वह स्त्रियों का अप्रिय, क्राम महिता, द्वर्भना स्थोग का सुग्रों के स्मय स्थे अक्क स्होता है ॥ ६॥

## सप्तमभावस्थितशुक्रफलम्—

बहुकलाकुशलो जलकेलिकुद्रतिविलासविधानविचक्षणः। अतितरां नटिनीकृतसोहदः सुनयनाभवने भृगुनंदने॥ ७॥

जिस के जन्म काल में सप्तम भाव में स्थित शुक्र हो वह श्रनेक कलाओं में चतुर, जल कीडा करने वाला, श्रीर वेश्याओं से प्रेम रखने बाला होता है ॥ ७ ॥

अष्टमभावस्थितशुक्रफलम्—

प्रसन्नमूर्तिन्वपमानलन्धः श्रटोऽतिनिःशङ्कतरः सगर्वः । स्नीपुत्रचिन्तासहितः कदाचित्ररोष्टमस्थानगते सिताख्ये ॥ ८ ॥

जिल के अप्रम आव में शुक्र वैटा हो वह प्रसन्न मुख, राजमान्य, शठ, भय रहित, गौरबी, कभो २ स्त्री और पुत्र की चिन्ता से युक्त होता है ॥ ८ ॥

नवमभावस्थितश्चक्रफलम् अतिथिगुरुसुराचीतीर्थयात्रापितार्थः प्रतिदिनधनयानात्यंतसंजातहर्पः।

मुनिजनसमवेषः पूरुषस्त्यक्तरोषो

भवति नवमभावे संभवे भागवेऽस्मिन् ॥ ६ ॥
जिस के नवम भाव में शुक्र वैटा हो वह श्रतिथि गुरु देवताश्रों का प्रज्ञक, तीर्थयात्रा के लिये धन सञ्चित करने वाला, सदा धन वाहन से श्रानित्त मुनि के समान शरीर वाला श्रीर क्रोध रहित होता है ॥ ६॥

😘 🔭 🔭 द्शमभावस्थितशुक्रफलम्— 🗆

सौभाग्यसम्मानविराजमानः स्नानार्चनध्यानमना धनाढ्यः। कान्तासुतप्रीतिरतीव नित्यं भृगोः सुते राज्यगते नरस्य ॥ १०॥

जिस के दशम भाव में शुक्त बैटा हो वह सुन्दर भाग्य वाला, लोगों में श्रादर युक्त, स्नान पूजा ध्यान में मन लगाने वाला श्रीर स्त्री पुत्र से सुखी होता है।क्षेपुरिक्षां Math Collection. Digitized by eGangotti पदादशभावस्थितशुक्रफलम्—

सङ्गीतनृत्याद्रता नितान्तं नित्यं च चिन्तागमनानि नृनम्। सत्कर्मधर्मागमचित्तवृत्तिर्भृगोः सुतो लभगतो यदि स्यात्।। ११॥

जिस के एकाइश भाव में शुक्र वैठा हो वह संगीत और नाच का आदर करने वाला, सदा चिन्ता के आगमन से शुक्त, सत्कार्य करने वाला तथा धर्म में मन लगाने वाला होता है॥ ११॥

व्ययभा ३ व्यवस्था ३ क्या ५ क्य

संत्यक्तसत्कर्मगतिर्विरोधी मनोभवाराधनमानसञ्च ।

द्यालुतासत्यविवर्जितश्च काच्ये प्रस्तौ व्ययभावयाते ॥ १२ ॥

जिस के व्यय भाव में शुक्र बैटा हो वह सत्कर्म से हीन, विरोधो, कामी, दया रहित श्रौर सत्यग्रस्य होता है ॥ १२ ॥

श्रथ ततुस्थितशनिफलम्

पद्धतिकाले निलनीशसूनुः स्वोचे त्रिकोणर्श्वगते विलग्ने। कुर्यान्तरं देशपुराधिनायं शेषेष्वभद्रं सरुजं दरिद्रस् ॥ १॥

जिस के लग्न में स्थित हो कर शनि अपने उच्च या अपने राशि का हो तो वह मनुष्य राजा होता है।। यदि लग्न स्थित हो कर अन्य त्यशि का हो तो इशल रहित, रोगी और दरिद्र होता है ॥ १॥ राष्ट्र को मार्ग दर्शन, धनभावस्थितशनिफलम्—

अन्यालयस्थो व्यसनाभितप्तो जनोजिसतः स्यान्मनुजश्च पश्चात्। देशान्तरे वाहनराजमानो धनाभिधाने भवनेऽर्कसूनौ ॥ २ ॥

जिस के धन भाव में शिन बैठा हो वह दूसरे के घर में रहने वाला, ज्यसनी, जन्धु रहित हो कर देशान्तर में वाहन और राजा के सम्मान से युक्त होता है ॥ २॥

त्तीयभावस्थितशनिफलम्— राजमान्यशुभवाहनयुक्तो ग्रामपो बहुपराक्रमशाली । पालको भवति भूरिजनानां मात्त्रद्वोतिको सहज्जस्थे ॥ ३॥ CC-0. Jangamwad Main मात्त्रद्वोतिको सहज्जस्थे ॥ ३॥ जिस के तृतीय भाव में शिन वैठा हो वह राजमान्य, उत्तम वाहन से गुक्त, गाँव के मालिक, वहुत पराक्रमी श्रीर वहुतों का पालन करने बाला होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितशनिफलम्—

पित्तानिलक्षीणवलं क्वशीलमालस्ययुक्तं कलिदुर्वलाङ्गम् । मालिन्यभाजं मनुजं विदध्याद्रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में चिन हो वह पित्त और वात के प्रकोप से निर्वल, कुत्सित स्वभाव चाला, आलसी, मगड़ा करने से दुर्वल शरीर बाला और मिलन होता है ॥ ४॥

पञ्चमभावस्थितशनिफत्तम्— सदा गदश्रीणतरं शरीरं धनेन हीनत्वमनङ्गहानिम् । प्रसुतिकाले निलनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयं करोति ॥ ५ ॥

जिस के पश्चम भाव में शनि वैठा हो वह सदा रोगों से दुर्वल शरीर बाला,धन रहित, वीर्थ रहित श्रीर पुत्र सुख से रहित होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितरानैश्चरफलम्-

विनिर्जितारातिगणो गुणज्ञः सुज्ञाभ्यनुज्ञापरिपालकः स्यात् । पुष्टाङ्गयष्टिः प्रवलोदराग्निर्नरोऽर्कपुत्रे सति ज्ञत्रसंस्थे ॥ ६ ॥

जिस के षष्ठ भाव में शित वैठा हो वह शतुओं को जीतने वाला, गुण को जानने वाला, पण्डितों की आज्ञा पालन करने वाला, पुष्ट शरीर वाला और प्रवल जठराग्नि वाला होता है ॥ ६॥

सप्तमभावस्थितशनिफलम्-

आमयेन बलहीनतां गतो होनदृत्तिजनचित्तसंस्थितिः। कामिनीभवनधान्यदुःखितः कामिनीभवनगे शनैश्वरे॥ ७॥

यदि सन्तम भाव में शित वैठा होतो रोगों से पीड़ित हो कर त्तीण शरीर वाला, जीविका रहित, लोगों के मनमें खटकने वाला श्रीर स्त्री, एह, धन के लिथे पुर्विष्होता होता श्री। अन्यां अप्रांत होता श्री स्त्री, ग्रष्टमभावस्थितशनिफलम्—

कुशतनुर्नेनु दृद्वविचर्चिकामभवतो भयतोषविवर्जितः ।

अलसतासहितो हि नरो भवेकिधनमवेश्मिन यानुसुते स्थिते ॥८॥

जिस के श्रष्टम भाव में शिन वैठा हो वह दुवेल शरीर वाला, दाद, खुजली से प्रसित, भय-सन्तोष से हीन श्रीर श्रालसी होता है ॥ ८॥ नवमभावस्थितशनिफलम्—

धर्मकर्मसहितो विकलाङ्गो दुर्मतिर्हि मनुजोतिमनोज्ञः ।

संभवस्य समये किल कोणिखित्रिकोणभवने यदि संस्थः ॥ ९॥

जिस के नवम भाव में शनि वैठा हो वह धर्म कर्म करने वाला, विकल शरीर वाला, कुवुद्धि और सुन्दर होता है॥ ६॥

द्शमभावस्थितशनिफलम्—

राज्ञः प्रधानमितनीतियुतं विनीतं सम्रामद्यंदपुटश्रेदनकाधिकारम् । कुर्याञ्जरं सुचतुरं द्रविणेन पूर्णं मेषूरणे हि तरणेस्तनुजः करोति १०

जिस के दशम भाव में शिन वैठा हो चह राजा के यहाँ प्रधान, श्रित नीतिज्ञ, नम्र, प्राम श्रीर देशों का माश्विक, चड़ा चतुर श्रीर धन से पूर्ण होता है ॥ १०॥

पकाद्रामावस्थितशनिफलम्—

कृष्णाश्वानामिन्द्रनीलोर्णकानां नानाचश्रवद्वस्तुद्वन्तावलानाम् ।

पाप्ति क्वर्यान्मानवानां वलीयान्प्राप्तिस्थाने वर्तमानोऽर्कसूनुः ॥ ११॥

यदि पकांदरा भाव में शनि वैठा हो तो श्याम वर्ष के बोड़े, नीलम रत्न, ऊन, श्रनेक सुन्दर वस्तु श्रीर हाथी का लाभ होता है ॥ ११ ॥ द्वादशभावस्थितशनिफलम्—

दयाविहीनो विधनो व्ययातः सदालसो नीचजनानुयातः ।

नरोङ्गभङ्गोजिमतसर्वसौख्यो व्ययस्थिते भानुसुते प्रस्तौ ॥ १२ ॥

जिस के द्वाद्श भाव में शित वैठा हो वह द्या रहित, धन हीन, खर्च से पीड़ित, श्रालसी, नीचों का सङ्ग करने वाला, श्रङ्ग हीन श्रीर सर्व सुख से रहित होता है ॥ अति lollection. Digitized by eGangotri तन्वादिस्थशनेः मोक्तं यच भावोद्भवं फलम्। राहोस्तदेव विश्वेयं ग्रुनीनार्माप सम्मतम्।। १३।।

लग्न आदि डाद्य भावों में स्थित शनि का जो फल कहा गया है, वही राहु का भी जानना चाहिये, ऐसी मुनियों की सम्मति है ॥१३॥

फलमानमाह—

स्वोचस्थितः पूर्णफलं हि धत्ते स्वर्धे हितर्धे हि फलार्द्धमेव । -फलांघ्रिमात्रं रिपुमन्दिरस्थः चास्तं प्रयातः खचरो न किञ्चित् ॥१४॥

पूर्व में लग्न आदि हादश भावों में स्थित प्रहों का जो फल कहा गया है, वह उच्च में प्रह वैटा हो तो पूर्ण. स्वगृह और मित्र गृह में हो तो आधा, शत्रु गृह में हो ते। चतुर्थोश, तथा अस्त है। ते। कुछ भी नहीं होता है ॥ १४ ॥

श्रथ तनुभावस्थितराहुफलम्—

लाग्ने तमो दुष्टमतिस्वभावं नरं च क्वर्यात्स्वजनानुवश्चकम् । शीर्षव्यथाकामरसेन संयुतं करोति वादे विजयं सरोगम् ॥ १ ॥

जिस के लग्न में राहु वैठा है। वह मतुष्य दुए स्वभाव वाला, अपने जनों के। ठगने वाला, शिरोरोगी, कामी, वाद विवाद में विजय पाने वाला और रोगी होता है ॥ १ ॥

धनभावस्थितराहुफलम्-

धनगतो रिवचन्द्रविमर्दनो मुखरताङ्कितभावमथो भवेत । धनविनाशकरो हि दरिद्रतां खलु तदा लभते मनुजोऽटनम् ॥ २॥

जिस के धन भाव में राहु वैठा है। वह अति अप्रिय वालने वाला, धन को नाश करने वाला, दरिद्र और अमण करने वाला होता है ॥२॥

सहजभावस्थितराहुफलम्-

दुश्चिक्येऽरिभवं भयं परिहरं छोके यशस्त्री नरः श्रेयो वा विभवं तदा हि लभते सौंख्यं विलासादिकम् । भातृणां निभनं अपनोक्षतमास्यां द्वारिद्वयसंवर्जितं

नित्यं सौख्पगुर्णैः परांक्रमयुतं कुर्याच राहुः सदा ॥ ३ ॥ जिसके तृतीय भावमें राहु वैठा हो वह मनुष्य रात्रु से रहित, यश स्वो, कुशल, धन और सुब से युक्त, आई श्रोर पशुश्रों का नाश करने वाला होता है ॥ ३॥

चतुर्थमावस्थितराहुफलम्-

सुखगते रविचन्द्रविमर्दने सुखविनाशनतां यनुजो लभेत । स्वजनतां सुतिमत्रसुखं नरो न लभते च सदा अमणं नृणाम्॥४॥

जिसके चतुर्थ भावमें राहु बैठा हो उस का सुख का नारा, स्वजन, पुत्र, मित्र आदि के सुख से रहित और सदा अपण करने वाला होता है ॥ ४॥

पश्चमभावस्थितराहुफलम्-

गतपुलो न हि मित्रविवर्धनं खुद्रश्युत्तवितासनिपोडनम् । खतु तदा लमते यनुत्रो भ्रमं सुतगते रविचन्द्रविमर्द्ने ॥ ५ ॥

जिस के पश्चन भाव में राहु वैठा है। वह सुख और मित्र से रहित, उद्र रोगी तथा व्यर्थ घूमने वाला होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितराहुफलम्-

शत्रुक्षयं द्रव्यसमागमं च पशुप्रपीडां कटिपीडनं च।

समागमं म्लेच्छननैर्महावलं प्राप्तोति जन्तुर्यदि षष्ठगस्तमः ॥६॥

जिस के षष्ट भाव में राहु वैठा हो वह शत्रु रहित, धन का लाम करने वाला, पशुत्रों की पोड़ा से युक्त, कमर में दुई वाला श्रीर म्लेच्छों को सङ्गति से वल् पाने वाला है। द ॥

सतमभावस्थितराहुफलम्-जायाविरोधं खतु वा प्रणाशं प्रचण्डरूपाम्य कोपयुक्ताम्। विवादशीलामथ रोगयुक्तां प्रामोति जन्तुर्मद्ने तमे च ॥ ७ ॥

जिस के सन्तम भाव में राहु बैठा है। वह स्त्रों से विराव रखी वाला या स्त्रों के। नाश करने वाला हे।ता है। स्त्रोर उस को स्त्रों कार्यो, भागड़ाल और रेम्नो होतो है ॥ ७॥ CC-0. Jangamwadi Matri Collection. Digitized by eGangotri

श्रष्टमभावस्थितराहुफलम्-

अनिष्टनाशं खलु गुह्मपीडां प्रमेहरोगं दृपणस्य दृद्धिम् ।

प्रामोति जन्तुर्विकलत्वलायं सिंहीसुते वा खलु सृत्युगेहे ॥ ८॥

जिस के अग्रम भाव में राहु वैठा है। उस का अनिष्ट का नारा, गुदा में पीड़ा, प्रभेह, अण्डकेशि की वृद्धि और विकलता के। प्राप्त करता है ॥ ८ ॥

नव्यसमावस्थितराहुफल्म्—

धर्मार्थनाशः किल धर्मगेऽगौ सुखाल्पता वे श्रमणं नरस्य । दरिद्रता वन्धुसुखाल्पता च भवेच लोके किल देहपीडा ॥ ६ ॥

जिस के नवम भाव में राहु वैठा है। उस का धर्म अर्थ का नाश, अरूप सुख, अमणकोल, दरिद्र, वन्धुओं से अरूप सुख पाने वाला और शरीर में पीड़ा युक्त है।ता है ॥ ६ ॥

दशमभावस्थितराहुफ्लम्-

पितुनों सुखं कर्मगो यस्य राहुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति । कनोवाहनेवातपीडांच जन्तोर्यदा सौख्यगो मीनगः कष्टभाजम्।।१०॥

जिस के दशम भाव में राहु हो वह पिता के सुख से रहित, दरिद्र, शत्रु रहित, वाहनों के कष्ट से युक्त झौर वात पीड़ा से युक्त होता है।

यदि सुख भाव गत मीन का राहु हो ते। कप्ट भागने वाला होता

है।। १०॥

पकादशभाविश्यतराहुफलम् लामे गते यदि तमे सकतार्थलामं सौक्याधिकं नृपगणादिविधन्त्र मानम्।

बस्नादिकाञ्चनंचतुष्पदसौख्यभावं प्रामोति सौख्यविजयं च मनोर्थं च ॥ ११ ॥

जिस के प्रकात्त्रा साम में राह वैठा है। उस को सब पदार्थ का

लाभ, श्रधिक सुखी, राजाश्रों से श्रादर पाने वाला, वस्त्र, सुवर्ण चतुः व्यद् श्रीर विजय पाने वाला होता है ॥ ११॥ व्ययभावस्थितराहुफलम्—

नेत्रे च रोगं किल पादघातं प्रपञ्चभावं किल वत्सलत्वम् । दुष्टे रितं मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तसे वा ।। १२ ॥

जिस के व्यय भाव में राहु वैटा हो उस को आँख और पाँच में राग, प्रपञ्ची, वस्सलता से युक्त, दुष्टों से स्नेह करने वाला, साधारण पुरुषों की सेवा करने वाला होता है ॥ १२ ॥

तनुभावस्थितकेदुफलाम्-

यदा लग्नमश्चेन्छिखी खुत्रकर्त्ता सरोगादिभोगो भयव्यप्रता च। कलत्रादिचिन्ता महोद्वेगता च शरीरे प्रवाधा व्यथा सास्तस्य ॥१॥

जिस के लग्न में केतु हो वह सूत बनाने वाला, रोगी, अय से व्या-कुल, स्त्री त्रादि की चिन्ता करने वाला, वड़े उद्देग और वात रोग से युक्त होता है ॥ १॥

धनमावस्थितकेतुफलम्-

धने चेच्छिखी धान्यनाशो जनानां कडुम्बाद्विरोधो नृपाद्वद्रव्यचिन्ता।

मुखे रोगता सन्ततं स्यात्तथासौ यदा स्वे गृहे सौम्यगेहेतिसौख्यस् ॥॥

जिस के धन भाव में केत तैठा हो उसका धन का नाहा, कुटुम्बों से विरोध, राजा से धन की हानि श्रीर स्दा मुख रोगी होता है। यह श्रपने या श्रमप्रह की राशि में केतु हो तो श्रति सुख होता है॥ २॥

वृतीयभावस्थितकेतुफलम्-

े शिखी विक्रमे शत्रुनाशश्च वादो धनं भोगमैश्चर्यतेजोधिकं च । भधेद्धन्धुनाशः सदा बाहुपीड़ा सुखं स्वोच्चगेहे भयोद्देगता च ॥३॥

जिस के तृतीय भाव में केतु पड़ा हो उस का शत्रु का नाश, विवाद, धन लाभ, पराक्रम की वृद्धि, बन्धुश्रों का नाश, बाह्र में पीड़ा होती है।

यदि तप्रमुख्या अन्यामा होतो भग्नामी ए उद्देग् होता है।।३।

चतुर्थभावस्थितकेतुफलम्-

चतुर्थे च यातुः सुखं नो कदाचित्सुहृदूर्गतः पितृतो नाशमेति । शिखी बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेहे चिरं नैति सर्वैः सदा व्यप्रताच।।४।।

जिस के चतुर्थ भाव में केतु हो उस को माता ग्रीर मित्रवर्ग से सुख नहीं मिलता है। पिता के द्वारा हानि होती है। वन्धुश्रों के सुख से रहित होता है। यदि अपने उच्च या अपने गृह में केतु वैटा हो तो थोड़े समय खुखी परश्च सदा व्यव्रता युक्त होता है ॥ ४ ॥

पञ्चमभावस्थितकेतुफलम्-

यदा पञ्चमे यस्य केतुश्च जातः स्वयं स्वोदरे घातपातादिकष्टम् । स बन्धुप्रियः सन्प्रतिः स्वलपपुत्रः सदा स्वं भवेद्वीर्ययुक्तो नरश्र ॥५॥

जिस के पश्चम भाव में केतु वैठा हो उस के उदर में घात पात श्रादि से कप्ट युक्त, वन्धुय्रों का प्रिय, सुन्दर युद्धि वाला, श्रव्य सन्तिति बाला, धनी और बली होता है ॥ ४॥

रिषुआवस्थितकेतुफलम्--

शिखी यस्य षष्ठे स्थितो वैरिनाशो

भवेन्मातृपसाच्च तन्मानभङ्गः।

चतुष्पात्सुखं द्रव्यलाभो नितान्तं न रोगोऽस्य देहे सदा व्याधिनाशः ॥ ६॥

जिस के षष्ठ भाव में केतु बैठा हो उस का शतु नाश, मातृ पद से अनादर, पशुश्रों का सुख, श्रति द्रव्य लाभ श्रीर सदा रोग रहित होता है ॥ ६ ॥

सतमभावस्थितकेतुफलम्-शिखी सप्तमे मार्गतिश्रचहिंतं सदा विचनाशोऽथवारातिश्र्तः। भवेत्कीटगे सर्वदा लाभकारो कलत्रादिपीडा व्ययो व्यग्रता च ॥७"

जिस के सप्तम भाव में केतु वैठा हो उस को यात्रा की चिन्ता शानुत्रों से अन कार्य न अंध न स्वति है। यदि सत्तम भाव में स्थित हो

केतु वृक्षिक का हो ते। सदा लाभ, स्त्री को कप्ट, खर्च श्रीए व्ययता करता है ॥ ७॥

**अष्टमभावस्थितकेतुफलम्** 

गुदे पीडनं वाहनैईन्यलाभो यदा कीटगे कन्यकायुग्मगे वा। भवेच्छिद्रगः केतुस्वेटो यदा स्यादजे गोलिगे जायते चातिलाभः॥८॥

जिस के अष्टम भाव में स्थित हो कर केंतु कर्क, कन्या या मिथुन का हो तो उस को गुद्मार्ग में पीड़ा चाहनों से धन लाभ होता है। यदि मेष, वृष या वृश्चिक का हो कर अष्टम भाव में है। ते। अति लाभ होता है। प

नवमभावस्थितकेतुफलम्-

यदा धर्मगः केतुकः छेशनाशः सुतार्थी भवेन्म्लेच्छतो भाग्यदृद्धिः। सहेतु व्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो हर्षदृद्धिं करोति ॥ ९॥

जिस के नवम आव में केतु बैठा है। उस की कप्ट नारा, पुत्र सुब, म्लेच्छों के द्वारा आन्य की वृद्धि, कारण वश पीड़ा युक्त, बाहु में रोग, तपस्या श्रीर दान से श्रानन्द की प्राप्ति होती हैं॥ ६॥

दशमभावस्थितकेतुफलम्-

पितुर्नो सुखं कर्मगो यस्य केतुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति । क्जोवाहनेवातपीडांचजन्तोर्यदा कन्यकास्थः सुखी द्रव्यभाक्च॥१०॥

जिस के दशम भाव केतु वैठा हो वह पिता के सुख से रहित, स्वयं भाग्य हीन होते हुए भी शत्रुओं को नाश करने वाला, वाहनों को रोग, स्वयं वात से पीड़ित है।ता है। यदि दशम भाव में स्थित है। कर केतु कन्या राशि में वैठा है। तो जातक सुखी श्रीर धनी होता है॥ १०॥

पकाद्शभावस्थितकेतुफलम्—

मुभाषी सुविद्याधिको दर्शनीयः सुभोगः सुतेजाः सुवस्त्रोपि यस्य । पुदे पीड्यते सन्ततेद्भेगत्वं शिखी लाभगः सर्वकाले करोति॥११॥ जिस् हो एकादुका साव में केतुः वैद्या है। वह सुन्द्र वे। लने वाला सुन्दर अधिक विद्यावाला, सुन्दर, भागी, तेजस्वी, सुन्दर वस्त्र वाला, रे गुद्मार्ग में रेगा वाला श्रीर निन्दित सन्तान वाला होता है ॥ ११ ॥ व्ययभावस्थितकेतुफलम्—

शिखी रि:फगः पादनेत्रेषु पीड़ा स्वयं राजतुरुयो व्ययं वै करोति। रिपोर्नाशनं मानसे नैव शर्म रुजा पीड्यते वस्तिगृहां सरोगम्।।१२॥

जिस के द्वाद्या भाव में केतु वैटा हो उस को पाँव, नेत्र में पीड़ा, स्वयं राजा के समान खर्च करने वाला, शत्रुत्रों का नाश करने वाला, अपने चित्त में सुख की इच्छा नहीं रखने वाला, गुदा श्रीर वस्ति में रोग से पीड़ित होता है।। १२॥

## अथ दृष्टिफलाध्यायः। अर्

ज्यानां जिकोणं चतुरस्रमस्तं पश्यन्ति खेटाश्ररणाभिष्टद्धचा । मन्दो गुरुर्भूमिसुतः परे च क्रमेण सम्पूर्णदशो भवन्ति ॥ १॥

ग्रह जिस स्थान में वैठे हों उस से ३,१० स्थान की एक चरण से, ४,६ की देा चरण से, ४,८ की तीन चरण से, श्रीर ७ की चार चरण से देखते हैं।

किन्तु ३,१० को शनि, ४-६ को गुरु, ४,५ को मङ्गल श्रीर श्रृंको

सव ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥ १॥

श्रथ भौमगृहे रवौ चन्द्रदृष्टिफलम्

दानधर्मबहुभृत्यसंयुतः कोमलामलततुर्गृहिष्रयः । आवनेयभवने विरोचने शीतदीधितिनिरीक्षिते सति ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक दानी, धर्मी, नोकरों से युक्त, सुन्दर स्वच्छ शरीर वाला श्रीर मकान का स्नेही होता है ॥ २॥

भौमगृहे रवी भौमदृष्टिफलम्

करो नरः सङ्गरकर्मधीरश्चारक्तनेत्रांघिरतं वत्तीयान् । भवेद व्युर्यं द्वानीत्रेत्रस्थे दिवामणौ शोणिसुतेन दृष्टे ।। ३ ॥ मेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक दुए, संग्राम में धीर, लाल नेत्र वाला, लाल पाँच वाला श्रीर श्रति वली होता है ॥ ३ ॥

भौमगृहे रवी वुधहिष्ठफलम्— सुलेन सत्त्वेन धनेन हीनः प्रेष्यः प्रवासी मिल्तनः सदैव । भवेदवश्यं परवान्मनुष्यः सहस्ररहमौ क्रुजभे ब्रह्छे ॥ ४॥

मेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो सुख, बल, धन इन से रहित, दास कर्म करने चाला, परदेश में रहने वाला श्रीर सदा मलिन हद्य चाला होता है ॥ ४ ॥

भौमगृहे रवौ गुरुद्दष्टिफलम— दाता दंयातुर्बहुतार्थयुक्तो नृपालमंत्री कुलधुर्यवर्यः । स्यान्मानवो भूतनयालयस्थे पत्यौ निलन्याः किल जीवदृष्टे ॥ ५॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि बृहरूपति से देखा जाता हो तो जातक दाता, दयालु, वहुत धनों से युक्त, राजा का मन्त्री श्रीर श्रपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ४ ॥

भौमगृहे रवी भृगुद्धिफलम् — हीनाङ्गनापीतिरतीव दीनो धनेन हीनो मनुजः कुमित्रः । त्वग्दोषयुक्तः सितिपुत्रगेहे मित्रेऽधिसंस्थे भृगुपुत्रदृष्टे ॥ ६ ॥

मेष या दृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक नीच स्त्री से प्रेम करने वाला, दीन, दरिद्र, दुष्ट मित्र वाला श्रीर चर्म रोगी होता है॥ ६॥

भौमगृहे रवी शनिदृष्टिफलम्

जत्साइहीनो मिलनोति दोनो दुःखान्वितो वै विमितिर्नरः स्यात्। कांते निलन्याः क्षितिजालयस्थे प्रस्तिकाले रविजेन दृष्टे ॥ ७॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक उत्साह से होन, मिलन, दीन, दुखी, श्रीर कुबुद्धि होता है १४%।।Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. शुक्रगृहे रवौ चन्द्रदृष्टिफलम्— वाराङ्गनापीतिकरो नितांतं स्याद्भ्रिमार्यः सिललोपजीवी । दिनाधिराजे सृगुजालयस्थे कलानिधिमेक्षणतां प्रयाते ॥ ८॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक वेश्याओं से प्रेम करने वाला, श्रधिक स्त्री वाला श्रौर जल से जीविका करने वाला होता है ॥ ८ ॥

शुक्रगृहे रवी भौमद्दष्टिफलम्—

संग्रामधीरोतितरां महौजाः सुसाहसमाप्ताधनोस्कीर्तिः । क्षीणो नरः स्याह्रसृगुमंदिरस्थे सहस्ररश्मौ कुसुतेन दृष्टे ॥ ९ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में धीर, महा वलवान, साहस से धन श्रीर यश प्राप्त करने वाला तथा दुर्वल होता है ॥ ६ ॥

गुक्रगृहे रवी वुधदृष्टिफलम्

संगीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां कुश्रलो नरः स्यात् । मसन्भमूर्तिर्भृगुवेश्मयाते प्रद्योतने सोमसुतेन दृष्टे ॥ १०॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि वृध से देखा जाता हो तो जातक संगीत, कान्य, लेख में कुशल श्रीर प्रसन्न स्वरूप वाला होता है ॥ १०॥

शुक्रगृष्टे रवी गुरुद्दष्टिफलम्— वंशानुमानं नृपतिप्रधानः सद्रवभूषाद्रविर्णाान्वतो वा । भोर्क्नरः शुक्रगृहं प्रयाते दृष्टे रवी देवपुरोहितेन ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि गृह से देखा जाता हो तो जातक कुल के अनुसार राजा के यहाँ प्रधान, रत्न, भूषण, धन से युक्त और डरपोक होता है ॥ ११ ॥

शुक्तगृहे रवौ शुक्रदृष्टिफलम्— सुलोचनः कांतुवपः प्रधानो मित्रैरमित्रैः सहितः सचितः । सुलोचनः कांतुवपः प्रधानो मित्रैरमित्रैः सहितः सचितः । भवेन्नरो दैत्यगुरोगृहिर्के संवीक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ १२॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर नेत्र वाला, सुन्दर शरीर वाला, प्रधान, सित्र शत्रु दोनों से युक्त, श्रीर सदा चिन्तित रह्ता है ॥ १२ ॥

शुक्रगृहे रवी शनिदृष्टिफलम्—

दीनोर्थहीनोऽलसतां पपन्नो यार्यामनोष्टिचि विभिन्नहत्तः।

असाधुरत्तामययुङ्नरः स्याच्छुकालयेऽर्केऽ्कंसुतेन दृष्टे ॥ १३॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि रानि से देखा जाता हो तो दीन, दरिद्र, त्रालसी, स्त्री से विरोध रखने वाला, कुत्सित स्वभाव वाला और रोगी होता है ॥ १३॥

सौम्यगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्—

मित्रैरमित्रैः परिपीडितश्च विदेशयातोऽपि धनेन होनः ।

निरंतरोद्देगकरो नरः स्यात्सौम्यालयेऽके हरिग्णांकृष्ट्छे ॥ १४॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक मित्र शत्रु दोनों से दुखी, विदेश जाने पर भी धन हीन श्रीर उद्विग्न चित्रा वाला होता है ॥ १४ ॥

सौम्यगृहे रवी भौमद्दष्टिफलम्— रिपुभयकलहाद्यैः संग्रुतोत्यंतदीनो

रणजयनिधिहीनोऽत्यंतसंजातल्जः।

भवति नतु मनुष्यः सालसश्चापि हंसे

्रधुधभवननिवासे लोहिताङ्गेन दृष्टे ॥ १५॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शत्रुओं के द्वारा भय कलह से युक्त, श्रति दोन, संग्राम में पराजित, लजा युक्त श्रीर श्रालसो होता है ॥ १४ ॥

सौम्यगृहे रवौ वुधदृष्टिफलम्

प्रस्तिकाले निलनीवनेशे बुधर्त्तसंस्थे च बुधेन दृष्टे ॥ १६॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक राजा की कृपा से पुत्रों की उन्नति पाने वाला और शतुओं से धन लाभ करने वाला होता है ॥ १६॥

सौस्यगृहे रवी गुरुद्दष्टिफलम्-सुगुप्तमन्त्रोतितरां स्वतन्त्रः कलत्रपुत्राद्जिने सगर्वः।

भवेन्नरः जीतकरात्मजर्से दिवाकरे देवगुरुपदृष्टे ॥ १७॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि वृहस्पति से देखा जातो हो तो जातक अपने विचार को गुप्त रखने वाला, स्वतन्त्र, श्रीर स्रो, पुत्र ग्राद् के गौरव से गुक होता है ॥ १७ ॥

सौम्यगृहे रवी भृगुद्दप्रिफलम्--विदेशवासी चपलो विलासी विपाप्तिशस्त्राङ्कितमूर्तिवर्ती।

पृथ्वीपतेदींत्यकरो नरः स्यादकें बुवर्से सृगुपुत्रदृष्टे ॥ १८ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो। तो जातक परदेश में रहने वाला, चश्चल, विलासी, विष श्रानि या शस्त्र से तत शरीर वाला श्रीर राजा के यहाँ दूत कर्म करने वाला होता है ॥ १८॥

सौम्यगृहे रची शनिदृष्टिफलम्--

धूर्तीऽतिसृत्यो गतचित्तबुद्धिर्निजैः सदोद्विप्रमना मनुष्यः। दिवाकरे शीतकरात्मजर्से निरीक्षिते भास्करिणा प्रस्तौ ॥ १९ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य शनि से देखा जाता हो तो जातक धूर्त, सदा नोकरी करने वाला, वुद्धि हीन श्रौर उद्घिग्न चित्त वाला होता है ॥ १६॥

चन्द्रगृहे रवौ चन्द्रदृष्टिफलम्--पण्यैश्व पानीयभवैर्महार्थी पृथ्वीपतिर्वा सचिवश्व रौद्रः। भवेत्ररो जन्मनि चण्डरश्मौ कर्काटकस्थे शिशिरांशुदृष्टे ॥ २० ॥ कर्क से स्थित हो कर सूर्य यदि जन्द्र से देखा जाता हो तो जातकरं जल से उत्पन्न वस्तु के व्यापार से महा धनी, श्रीर राजा या राजमन्त्री होता है ॥ २०॥

चन्द्रगृहे रवी भीमदृष्टिफलस्--स्ववन्धुवर्गे गतिचत्तवुद्धिः शोफादिरोगैश्च भगन्दरैर्वा ।

पोडा नराणां हि कुलोरसंस्थे दिवामणौ क्षोणिसुतेन दृष्टे ॥२१॥

कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जा-तक अपने वन्धुओं को नहीं मानने वाला, शोफ और अगन्दर रोग से पीड़ित होता है ॥ २१ ॥

चन्द्रगृष्टे रवौ बुधदृष्टिफल्स्— विद्यायग्रोमानविराजमानो भूपातुकंपाप्तमनोभिलापः ।

निरस्तशतुश्र बुधेन दृष्टे कर्काटकस्थे चुम्सी नरः स्यात् ॥ २२ ॥ कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो

जातक विद्या, यहा श्रीर मान से युक्त, राजा की कृपा से पूर्ण मनोरथ बाला तथा शत्रु रहित होता है ॥ २२ ॥

चन्द्रगृहे रवी गुरुद्धिलस्--

कुलाधिकश्रामलकीर्तिशाली भूपालसंप्राप्तमहापदार्थः।

भवेबरः शीतकरस्याते दिवामणौ वाक्पतिवीक्ष्यमार्गो ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि वृहरूपति से देखा जाता हो तो अपने छल में प्रधान, विमल कीर्ति से युक्त और राजा से अधिक धन लाभ करने वाला होता है॥ २३॥

चन्द्रगृष्टे रची भृगुदृष्टिफल्सम्— स्त्रीसंश्रयादृह्मधनोपल्बिः परस्य कृत्ये हृद्ये विषादः ।

निशाकरागारकताधिकारे दिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमाणे ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो स्त्री के श्राश्रय से वस्त्र, धन का लाभ करने चाला श्रीर दूसरों की खनति से दुख करने चाला होता है ello र धारी lized by eGangotri

चन्द्रगृहे रवी शनिद्धिफलम्--

कफानिलातः पिशुनोन्यकार्ये स्यादंतरायश्चपलस्वभावः।

क्केशी नरः शीतकरर्ससंस्थे दिवामणौ मंदनिरीक्ष्यमाणे ॥ २५॥

कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि रानि से देखा जाता हो तो जातक कफ बात से दुखी, चुगुलखोर, दूसरों के कार्य में वाबा करने वाला, चश्चल और रोगी होता है ॥ २४ ॥

सिहगते रवी वन्द्रदिफलम्

भूतों गभीरः क्षितिपालमान्यो धनोपलन्यार्थयुतः मसिद्धः । मित्रे निजचेत्रयुते प्रस्तौ नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाखे ॥ २६ ॥

चिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो धूर्त, गम्भीर, राजमान्य, धनोपार्जन करके धनी श्रीर ख्यात होता है ॥ २६ ॥
सहगते रची श्रीमदप्रिक्तम्

नानाङ्गनामीतिरतीव धूर्तः कफात्मकः क्रूरतस्त्र शूरः।

महोद्यमः स्यान्मनुजः प्रधानः सिहस्थितेर्के कुसुतेन दृष्टे ॥ २७॥

सिंह राशि में रिथत हो कर सूर्य यदि मझल से देखा जाता हो तो अनेक ख़ियों के साथ प्रेम करने वाला, धूर्त, कफप्रकृति वाला, पापी, पराक्रमी, बड़े उद्यमी, श्रीर प्रधान होता है ॥ २७ ॥ सिंहगते रवी बुधदृष्टिफलम्

भूतों नृपानुत्रजनः सुसत्वो विद्दत्प्रियो लेखनतत्परश्च।

भवेन्नरः केसरिणि प्रयाते दिवामणी सौम्यनिरीक्ष्यमाणे ॥ २८ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तोः धूर्त, राजा का श्रानुचर, बली, विद्वान का प्रिय श्रीर लेख में तत्पर

होता है ॥ २८ ॥
तिजागारगते रवी गुरुद्दष्टिफलम्
निजागारगते रवी गुरुद्दष्टिफलम्
देवालयारामतडागवापीनिर्माणकर्ता स्वजने प्रियश्च ।
भवेन्नरो देवपुरोहितेन निरीक्षितेऽर्के मृगराजसंस्थे ॥ २६ ॥
भवेन्नरो देवपुरोहितेन निरीक्षितेऽर्के मृगराजसंस्थे ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक देवालय, वंगीचा, जलाशय बनाने वाला, श्रीर श्रपने वन्धुओं का प्रिय होता है ॥ २६ ॥

निजागारगते रवी भृगुदृष्टिफलम्

त्वग्दोषरोषापयशोभिभूतो गतोत्सवः स्वीयजनोजिभतस्य ।

स्यान्मानवः सत्यदयाविहीनः पञ्चाननेऽर्के भृगुजेन दृष्टे ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य शुक्र से देखा जाता हो तो जातक चर्म रोगी, कोधी, श्रयश से शुक्त, उत्सव से रहित, वन्धुश्रों से त्यक श्रीर सत्य दया से रहित होता है ॥ ३० ॥

निजागारगते रवौ शनिदृष्टिफल्यम्—

श्रुठो नरः कार्यविघातकर्ता संतापयेदात्मजनांश्र नूनस् । नरो सुगेंद्रोपगते दिनेशे दिनेशपुत्रेख निरीक्ष्यमाखे ॥ ३१॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक शठ, काम को विगाड़ने वाला और अपने जनों को कछ देने वाला होता है ॥ ३१॥

गुरुगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्

कामकांतिसुतसौख्यसमेतो वाग्विलासकुशलः कुलशाली । स्यानरः सुरपुरोहितभस्थे भास्करे हिमकरेसा हि दृष्टे ॥ ३२ ॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक अति सुन्दर, पुत्र सुख से युक्त, सुम्दर वचन चोलने वाला और अपने कुल में मुख्य होता है ॥ ३२ ॥

गुरुगृहे रवी भीमद्दष्टिफलम्—

संग्रामसंगाप्तयको विशेषो बक्ता विम्रकानुजनानुसङ्गः।

स्थिराश्रमो जीवगृहस्थितेर्के भौमेन दृष्टे पुरुषः प्रचण्डः ॥ ३३ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि 'मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक संप्राम में यश पाने चाला, चक्ता, मुमुनु जनों की सङ्गित करने चाला और स्थित आभूम हाला होता हो से से से से प्राप्त

## गुरुगृहे रवी वुधदप्रिफलम्-

वातुक्रियाकाच्यकलाकथाज्ञः सद्दाक्यमंत्रादिविधिपवीणः।

सतां मतः स्यात्पुरुषो दिनेशे सौम्येक्षिते जीवगृहोपयाते ॥३४॥

धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध की दृष्टि से युक्त हो तो जातक धातुकिया, काव्य, कला और कथाओं के। जानने वाला, सुन्दर वाणी वाला, मान्त्रिक और साधुओं का प्रिय होता है ॥ ३४॥

गुरुगृहे रवी गुरुद्धिफलम्-

नृपाल्यंत्री कुलभूमिपालः कलाविधिको धनधान्ययुक्तः । विद्वान्युपान्यानुमतीज्यगेहे संदृष्टदेहेऽमरपूजितेन ॥ ३५ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि गुरु की दृष्टि से युक्त है। तो जातक राजमन्त्री, कुल में प्रधान, कलाओं का जानने वाला, धन धान्य से युक्त और विद्वान होता है॥ ३४॥

गुरुगृहे रवी भृगुदृष्टिफलम्

सुगन्धमाल्यास्वरचाख्योपाश्रूषाविशेषानुभवाप्तसौख्यः । भवेन्नरो देवपुरोहितर्ज्ञे प्रचोतने दानववन्घदृष्टे ॥ ३६ ॥

घनु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता है। तो जातक सुगन्ध, माला, वस्त्र, सुन्दरी स्त्री, भूषण इनके भाग से विशेष सुख पाता है ॥ ३६॥

गुरुगृहे रवी शनिद्दष्टिफलम्

पराञ्च छुन्।चनरैः प्रवृत्तश्रतुष्पद्प्रीतिधरो नरः स्यात्।

स्र्ये सुराचार्यगृहे प्रयाते निरीक्षिते भानुसुतेन स्तौ ।। ३७ ।।

घतु या मीन में स्थित है। कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता है।
तो दूसरे के अब की खाने वाला, नीच मतुष्यों के साथ रहने वाला
और प्राम्त्रों से प्रेम करने वाला होता है ॥ ३७ ॥
शनिगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्

नारोपसङ्गेन गुतार्थसौख्यो मायापद्धश्रञ्जल्विचरहितः।

भवेन्मनुष्य: शनिवेश्मयाते सहस्ररश्मौ हिमरशिमहष्टे ।। ३८ ॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक स्त्रों के कारण धन, सुख के। नाश करने वाला, मायावी स्त्रीर चश्चल होता है ॥ ३८ ॥

शितगृहे रवी भौमदिष्ठफलम्— प्रकलहहतार्थो व्याधिवैरम्रतप्त-स्त्वतिविकल्कशरीरोऽत्यन्तचिन्तासमेतः। भवति ननु मनुष्यो सम्भवे तिग्मरस्यो गतवति सुतगेहे दृष्टदेहे कुजेन ॥ ३९॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर सूर्य मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक दूसरे से कलह करके धन नारा करने चाला, राग और शत्रु से पोड़ित, श्रति दुर्वल शरीर चाला और चिन्ता युक्त होता है ॥ ३६॥

शनिगृहे रवी वुधदप्रिफलम् —

क्षीवस्वभावः परिवत्तहारी साधूजिसतः शूरतरो नरः स्यात्। दिवाकरे शीतकरात्मजेन दृष्टे प्रस्तुतौ शनिमन्दिरस्थे ॥ ४०॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो ते। नपुंसक स्वमाव वाला, दूसरों का धन हरण करने वाला, साधुओं की सङ्गति से रहित और अत्यन्त ग्रूर होता है ॥ ४० ॥

शनिगृहे रचौ गुरुद्दष्टिफल्पम्— सत्कर्मकर्ता मतिमान्बहूनां समाश्रयश्चारुयशा मनस्वी।

स्यान्मानवो भानुसुतालयस्थे भानौ च वाचस्पतिना प्रदृष्टे ॥४१॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता हो तो सत्कार्य करने चाला, बुद्धिमान, बहुतों का आश्रय, सुन्दर यश चाला श्रीर मनस्वी होता है ॥ ४१ ॥

शनिगृहे रचौ भृगुदृष्ट्रिफलम्

शङ्खभवालामलरवित्तं चराङ्गनाभ्योपि धनोपल्डियम्।

करोति भातुर्नेतु मानवानां श्रन्यालयस्थो भृगुजेन दृष्टः ॥ ४२ ॥ मकर या कुस्भ में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हा तो जातक शंख, मूंगा, मोती इन धनों से युक्त और वेश्यायों से धन लाभ करने वाला होता है।। ४२॥

शनिगृहे रवौ शनिदृष्टिफलम्-मौढमतापाद्विजितारिपक्षः शोणीपतिमीतिमहामितष्ठः । प्रसन्नमृतिः प्रभवेन्मनुष्यः शन्यालयेके शनिना प्रदृष्टे ।। ४३ ॥

मकर या कुस्म में स्थित है। कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो ते जातक महा प्रतापी, शतुको पराजित करने वाला और राजाके द्वारा ब्राह्त है। कर प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ४३ ॥

श्रथ मेणे शशाङ्के सूर्यदृष्टिफलम्— **ज्यस्वभावोऽ**पि सृदुर्नतानां धीरो धराधीश्वरगौरवादचः । नरो भवेत्सङ्गरभीकरेव सेषे शशाङ्के नलिनीशहष्टे ॥ १ ॥

मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्र यदि रवि से देखा जाता हो ते। जातक उत्र स्वभाघ चाला हे। कर भी सज्जनों के प्रति नम्र, धीर श्रौर राजा के द्वारा श्रादर पाने वाला होता है ॥ १ ॥

मेषराशिगते चन्द्रं भौमदृष्टिफलम्-

विषाग्निवातास्त्रभयं कदाचित्स्यान्मूत्रकुच्छं महदाश्रयश्च । दन्ताक्षिपीडा निविडा जडांशों मेषस्थिते भूमिसुतेन दृष्टे ॥ २ ॥

मेष राशि में स्थित है। कर चन्द्र यदि मङ्गल से देखा जाता है। ता जातक विष, श्रानि, चात, शस्त्र इन के भय से युक्त, कभी र सूत्र-इन्छ रोग से पीड़ित, वड़ों का आअय, दन्त रोगी और नेत्र रोगी होता है ॥ २ ॥

मेषराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफलम्-विलसद्मलकोर्तिः सर्वविद्याप्रवीखो

द्रविणगुणगणाड्यः संमतः सज्जनानाम् । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

६ जा॰

भवति ननु मनुष्यो मेषराशौ शशांके शश्यरसुतदृष्टे श्रेष्टसंपत्पतिष्ठः ॥ ३ ॥

मेष राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि वुध से देखा जाता है। तो जातक सुन्दर यश वाला, सब विद्याओं को जानने वाला, द्रव्य श्रीर गुणों से युक्त, सज्जनों का स्नेही, उत्तम सम्पत्ति वाला श्रीर प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥

मेषराशिगते चंद्रे गुरुद्दिष्ठफलम्-नृपप्रधानः पृतनापतिर्वाकुलानुभावाद्धहुसम्पदाट्यः ।
भवेन्नरः कैरविणीवनेशे मेषस्थिते गीष्पतिना शृद्द्ये ॥ ४॥

मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजमन्त्री या सेनापित श्रीर कुल के अनुसार श्रधिक धन से युक्त होता है॥ ४॥

मेषराशिगते चन्द्रे शुक्रदृष्टिफलम्-योषाविभूषाधनसृतुसौख्यो भोक्ता सुवक्ता परिश्चक्तरोषः । स्यात्पृष्ठपो मेपगतेऽमृतांशौ निरीक्ष्यमाणे सृगुणा गुणज्ञः ॥ ५॥

मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्त से देखा जाता हो ते। जातक स्त्री, भूषण, धन श्रीर पुत्र के सुख से शुक्त, भागी, सुन्तर चचन है। बने वाला तथा राष हीन होता है ॥ ४॥

मेषराशिते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्--

गद्युतं इतिचत्त्समुन्नति विगतवित्तमसत्यमसत्युतम्।

क्रियगतोऽर्कसुतेन निरीक्षितो हिमकरो हि नरं कुरुते खलम् ॥६॥

मेष राशि गत चन्द्रमा यदि शति से देखा जाता है। ते रोगी, चित्त की उन्नति से रहित, निर्धन, श्रसत्य ने लिने चाला श्रीर दुष् सन्तित चाला होता है ॥ ६ ॥

वृषराशिगते चन्द्रे रविदृष्टिफलम्—
कृषिक्रियायां निरतो विधिज्ञ: स्यान्मांत्रिको वाहुनधान्ययुक्तः ।
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

नरी नितांतं चतुरः स्वकार्ये दृष्टे दिनेशेन दृषे ग्रवाङ्के ॥ ७ ॥ वृष राशि गत चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। खेती करने वाला, मन्त्र जानने वाला और धन वाहन से युक्त होता है ॥ ७ ॥ .

वृषराशिगते चन्द्रे भौमद्दिफल्स— कायातुरश्चित्तहरोऽङ्गनानां स्यात्साधुयित्रः सुतरां पवित्रः। प्रसम्पूर्तिश्व नरो दृषस्थे जीतयुतौ भूमिसुतेन दृष्टे ।। ८ ।।

वृष राशि गत चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता है। ते। जातक कामी, स्त्रियों का मन हरने वाला, सज्जनों का प्रिय, श्रति पवित्र और प्रसन्न सूर्ति होना है ॥ ८ ॥

वृषराशिगते चन्द्रे वुधदष्टिफल्स-पाइं विभिन्नं कृपया समेतं हर्षान्वितं भूतिहते रतं च। गुणाभिरामं मनुजं प्रकुर्याद्व हवे शशाङ्को शशिजेन हुछे ॥ ९ ॥

वृष राशि गत चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता है। ते। जातक पण्डित, कार्यों के। जानने वाला, दयालु, हर्ष से युक्त, प्राणियों का हितकारी और गुणी होता है ॥ ६ ॥ वृषराशिगते चन्द्रे गुरुद्दष्टिफलम्--

जायात्मजानन्दयुतं सुकीर्ति धर्मिक्रयायां निरतं च पित्रोः। भक्तौ प्रसक्तं मनुजं प्रकुर्योद्ध द्वषस्थितेन्दुर्गुरुणा प्रदृष्टः ॥ १०॥

वृष राशि गत चन्द्रमा गुरु से देखा जाता हो तो जातक स्त्री पुत्रों के छुख से युक्त, यशस्वी, धर्म कार्य में निरत श्रौर माता पिता की श्राज्ञा पालन करने वाला होता है ॥ १० ॥

वृषराशिगते चन्द्रे भुगुद्दष्टिफलम्— भूषणाम्बरगृहासनशय्यागंधमाल्यचतुरं घ्रिसुखानि । श्रातनोति सततं मनुजानां चन्द्रमा दृषगतो सृगुदृष्टः ॥ ११ ॥

चुष राशि गत चन्द्रमा शुक्र से देखा जाता हो तो भूषण, वहा, रह, श्रासन, श्राच्या, सुगन्य, माला श्रीर प्रश्ने से सुखी होता है ११ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वृषराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलाम्— कलानिधिः पूर्वदले दृषस्य शनीक्षितश्चेन्निधनं जनन्याः।

करोति सत्यं ग्रुनिभिर्यदुक्तं तथा परार्धे खलु तातवातम् ॥ १२॥

वृष राशि के पूर्वार्ध में गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो ते। जातक की माता का और उत्तरार्ध में स्थित हो ते। पिता का मरण कारक होता है ॥ १२ ॥ मिथुनराशिगते चन्द्रे रविद्दष्टिफलम्—

माइं सुत्रीलं द्रविखेन हीनं क्लेशाभिभूतं सततं करोति । नरं च सर्वोत्सवदं प्रस्तौ द्वन्द्वे स्थितौ भाजुमता च हृष्टः ॥१२॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर रचि की दृष्टि है। ते। पण्डित, सुशील, दरिद्र, कप्ट से पीड़ित परञ्ज सव प्रकार के उत्सव से युक होता है ॥ १३॥

" मिथुनराशिगते चन्द्रे भौमद्दष्टिफलाम् उदारदारं चतुरं च शूरं प्राज्ञं च सुज्ञं धनवाहनाचे:।

युक्तं पक्क्यांन्मिथुनस्थितेन्दुनिरीक्षितो जन्मनि भूसुतेन ॥ १४॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के अपर मङ्गल की दिछ हो ते। उदार स्त्री वाला, चतुर, ग्रर, पण्डित और धन वाहन से युक्त होता है ॥ १४ ॥

मियुनराशिगते चन्द्रे वुधद्दष्टिफलम्

धीरं सदाचारग्रदारसारं नरं नरेन्द्राप्तधनं करोति।

निशाधिनाथो मिथुनाधिसंस्थो निशीथिनीनाथसुतेन दृष्टः ॥ १५॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर वुध की हिष्टि हो ते। धीर, सरी चार युक्त, उदार और राजा से धन लाम करने वाला होता है ॥१४॥

मिथुनराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्

विद्याविषेकान्वितमर्थवन्तं ख्यातं विनीतं सुतरां सुपुण्यस् । करोति मर्त्यं मिथुनाधिसंस्थो निश्चीथनीशो गुरुणा पद्दष्टः ॥१६॥ मिथन राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो विद्या और

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विवेक से युक्त, धनी, विख्यात, विनीत श्रीर श्रतिपुण्यवान् होता है ।१६। मिथुनराशिगते चन्द्रे भृगुद्दष्टिफलस्—

वस्त्रप्रस्नानवराङ्गनाभ्यः सद्वाहनेभ्यश्च विभूष्रोभ्यः।

करोति सौक्यं हि सुधामयूखो द्वन्द्वस्थितो जन्मनि शुक्रदृष्टः।।१७।।

मिथुत राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो ते। जातक बक्ष, पुष्प, श्रञ्ज, सुन्द्री स्त्री, सुन्द्र वाहन श्रौर विभूषणों के सुख से युक्त होता है ॥ १७॥

श्चित्रवाधिगते चन्द्रे शनिद्दष्टिफलम्--धनाङ्गनावाद्दननन्दनार्यैर्विश्लेपमायाति विगर्हितत्वम् । नरो हि नीहारकरे नृथुग्मे निरीक्षिते भाजुसुतेन सुतौ । ११८ ॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक धन, स्त्री, बाहन और पुत्रों से विरद्द पाने वाला, तथा निन्दित कर्म करने बाला होता है ॥ १८॥

कर्कराशिगते चन्द्रे रविद्यप्टिफलम्

निरर्थकक्केशकरं विकीर्योर्ट्याश्रयं दुर्गकृताधिकारम्।

कुर्यात्कत्तावान्परिस्नुतिकाले कुलोरसंस्थो नलिनीशदृष्टः ॥ १९ ॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दिए हो तो जातक निर्थंक नीच जातियों को क्लेश देने वाला, राजा के आश्रय में रहने वाला और किला का अधिकारी होता है ॥ १६॥

कर्कराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्

दशं च शूरं जननीविरुद्धं शीणाङ्गयष्टि मनुजं करोति।

कुलीरसंस्थः परिस्नुतिकाले दृष्टः कलावान्किल मङ्गलेन ॥ २०॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक चतुर, ग्रर, माता का विरोधी और छश शरीर वाला होता है ॥ २०॥

कर्कराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफलम्

दारार्थं पुत्रोन्नित्नीतिसौख्यं सेनापति वा सचिवं मनुष्यम् ।

कर्का घिसंस्थे कुछते हिमांशी हिमांशुपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ २१॥ कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक श्लीपुत्रों की उन्नति करने वाला, नीतिमार्ग से सुखी और सेनापित या राजा का मन्त्री होता है ॥ २१॥

कर्कराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलस्— नृपाधिकारं गुणिनं नयज्ञं सुखान्वितं चारुपराक्रमं च। करोति जातं यदि कर्कवर्तीं पीयूषसूर्तिर्गुदृष्णेक्ष्यमाणः ॥ २२॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक राजा का श्रिषकारी, गुणी, नीतिह, सुखी श्रीर श्रत्यन्त पराक्रमी होता है।२२। कर्कराशिगते चन्द्रे भृगुदृष्टिफलस्—

सद्रत्नचामीकररत्वभूषावराङ्गनासौख्ययुतं नितान्तस् ।

नरं निजागारगतः करोति सुधाकरः सुक्रनिरीक्ष्यमाणः ॥२३॥ कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर रत, सुवर्ण, रत्न, भूषण, सुन्दर स्त्री इन के सुख से संयुक्त होता है॥२३॥

कर्कराशिगते चन्द्रे शनिद्दष्टिफलम्— सत्येन हीनं जननीविरुद्धं सदाटनं पापरतं गतार्थम् । करोति जातं निजगेहगामी चेद्यामिनीशो रविजेन दृष्टः ॥ २४॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक असत्य बोलने वाला, माता का विरोधी, अमणशील, पापी और नि-र्धन होता है ॥ २४ ॥

सिंहराशिगते चन्द्रे रविद्यष्टिफलम्

गुणयुतं सततं नृपतिमियं वरपदं च विलम्बितसन्तितम् ।

हरिगतो वितनोति निशाकरः खरकरप्रविलोकनसंयुतः ॥२५॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दृष्टि हो तो जातक गुणी, राजा का प्रिय, उच्च पद प्राप्त करने वाला और देर से सन्तान वाला होता है ।। २४ ।। सिंहराशिगते चन्द्रे भीमदृष्टिफलम्

नरपतेः सचिवो धनवाहनात्मजकलत्रमुखो हि भवेत्ररः।

हरियालक्ष्मिया केसरिणि स्थिते क्षितिसुतेन नतु प्रविलोकिते ॥२६॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के अपर मङ्गल की दिए हो तो जातक राजा का मन्त्री और धन, बाहन, पुत्र, स्त्री इन सर्वों के सुख से युक्त होता है।। २६।।

सिंहराशिगते चन्द्रे वुधदृष्टिफलम्

धनाङ्गनावाहननन्दनेभ्यः सुखप्रपूरं हि नरं करोति।

द्विजाधिराजो भृगराजसंस्थो द्विजाधिराजात्मजसंप्रदृष्टः ॥ २७ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक धन,

बाहन, क्ली, पुत्रों के द्वारा सुखी होता है ॥ २७ ॥ सिंहराशिगते चन्द्रे गुरुद्दिफलम्—

वहुश्रुतं विस्तृतसाधुवृत्तं कुर्याकरं सूमिपतेः प्रधानस् ।

चन्द्रो मृगेन्द्रोपगतोऽमरेन्द्रोपाध्यायदृष्टिः परिस्रुतिकाले ॥ २८ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक वहुत विषयों का ज्ञाता, प्रसिद्ध यश वाला श्रीर राजमन्त्री होता है ॥ २८ ॥

सिंहराशिगते चन्द्रे भृगुदृष्टिफलम्— स्त्रीवैभवं वै गुणिनं गुणज्ञं प्राज्ञं विधिज्ञं कुरुते मनुष्यम् ।

पीयुषरियर्जनने यदि स्यात्पञ्चाननस्थो भृगुस्तुदृष्टः ॥ २९ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक स्त्री के सम्बन्ध से धन प्राप्त करने वाला, गुणी, गुण ज्ञाता, पण्डित श्रीर कार्यों को जानने वाला होता है ॥ २६ ॥

सिंहराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्

कान्तावियुक्तः कृषिकर्मदक्षो दुर्गाधिकारी हि नरोञ्ल्पकार्थः। सिंहोपयाते सति शीतभानौ निरीक्षिते सूर्यसुतेन सूतौ ॥ ३० ॥

सिंह सुद्धि गत् जातमाना निरासित द्वयत्य स्रोता । २० ॥

रहित, खेती करने में चतुर, किला का अधिकारी और थोड़े धन वाला होता है ॥ ३० ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे एविद्दष्टिफलम्-भूमीज्ञकोशाधिकृतं सुदृत्तं भार्यावियुक्तं गुरुभक्तियुक्तस् । जातं च कन्याश्रितशीतरिष्टमस्तनोति जन्तुं खररिष्टण्टः ॥ ३१॥

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दृष्टि हो तो जातक राजा का खजाञ्ची, सुन्दर चरित्र वाला, स्त्री से वियुक्त श्रीर गुरुमक होता है ॥ ३१ ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे भीमद्दष्टिफलस्— हिंसापरं शूरतरं सकोपं नृपाश्रितं लब्धजयं रखादी। कुमारिकासंश्रितशीतमानुर्भूसुनुदृष्टो मनुजं करोति ॥ ३२॥

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो हिंसा करने वाला, ग्रूर, कोधी, राजा का आश्रित और युद्ध में विजय पाने वाला होता है ॥ ३२ ॥

कन्याराशिगते चद्रे बुधदृष्टिफलम् ज्योतिविद्याकाव्यसंगीतिवद्यं प्राज्ञं युद्धे लब्धकीर्ति विनीतस्। क्वर्यान्तृनं मानवं मानवन्तं कन्यास्थोऽञ्जश्चेन्दुजेन प्रदृष्टः ॥ ३३ ॥

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो तो ज्यौतिष विद्या, काव्य, संगीत इन को जानने वाला, पण्डित, युद्ध में यश पाने वाला, नम्न और मानी होता है ॥ ३३ ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे गुरुद्दप्रिफलम् भूरिवन्धुमवनीपतिषियं चास्तृत्तशुभकीतिसंयुतम्। मानवं हि कुरुतेऽङ्गनाश्रितश्रन्द्रमाः सुरपुरोहितेक्षितः ॥ ३४॥

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो हो बहुत बन्धुओं वाला, राजा का स्नेही, श्रेष्ठ श्राचार श्रीर सुन्दर यश से युक्त होता है' ॥ ३४ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कन्याराशिगते चन्द्रे भृगुद्दष्टिफलम् विलासिनीकेलिविलासिचतं कान्ताश्रितं भूपतिलब्धवित्तम् । कुर्याझरं शीतकरः कुमार्यां स्थितः सितेन प्रविलोकितश्र ॥ ३५ ॥

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक खियों के खाथ विलास करने वाला, खी के श्राश्रय में रहने वाला श्रीर राजा से धन लाभ करने वाला होता है॥ ३४॥

कन्याराशिगते चन्द्रे शनिद्दष्टिफलम्—

निष्किञ्चनं हीनमितं नितान्तं स्त्रीतंश्रयादाप्तधनं जनन्या । हीनं प्रक्रयत्तिकतु कन्यकायां गतो मृगाङ्कोऽर्कसुतेन दृष्टः ॥ ३६॥

कन्या राशि में क्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक अकिञ्चन, वुद्धिहोन, स्त्री के सम्बन्ध से धन प्राप्त करने बाला और माता के सुख से रहित होता है ॥ ३६ ॥

ठुलाराशिगते चन्द्रे रविद्दष्टिफलम्— सद्दादनः सोख्यधनैर्विहीनः सदङ्गनासूनुजनैर्विहीनः । मित्रैरमित्रैश्च नरोऽतितप्तस्तुलाधरे शीतकरेऽर्कदृष्टे ॥ ३७ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक अमण शील, सुख रहित, धन रहित, खो रहित, पुत्र रहित श्रीर मित्र, शत्रु दोनों से सन्तप्त होता है ॥ ३७ ॥

तुलाराशिगते चन्द्रे भौमद्दष्टिफलम्

खुद्धचा परार्थाकरराष्ट्रकचित्तं मायासमेतं विषयाभितप्तम् । करोति जातं हि तुलागतेन्दुर्निरीक्ष्यमाणो धरणीसुतेन ॥ ३८॥

तुला राशि में स्थित होकर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक अपनी बुद्धि से दूसरे के कार्य को विगाड़ने वाला, मायावी और विषयों से सन्तत रहता है ॥ ३८॥

तुलाराशिगते चन्द्रे वुधद्धिफलम्— कलाविधित्रं धुन्धान्ययुक्तं जन्द्रत्वविद्यानिस्त्रेः स्येतम् क्रुर्यान्नरं शीतकरस्तुलास्थः प्रस्तिकाले शशिजेन दृष्टः ॥ ३९॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक कलाओं को जानने वाला, धन धान्य से युक्त, व्याख्याता श्रीर धनी होता है॥ ३६॥

तुलाराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्—

विचक्षणो वस्त्रविभूषणानां क्रयेऽथवा विक्रयताविधाने।

तुलाधरे शीतकरो नरः स्याद् दृष्टः शुनासीरपुरोहितेन ॥ ४०॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक वस्न, विभूषण आदि के खरीदने बेचने में चतुर होता है ॥४०॥ तुलाराशिगते चन्द्रे भृगुद्दिफलसम्—

माज्ञस्त्वनेकोद्यमसाधितार्थः स्यात्पार्थिवानां कृपया समेतः। इष्टो नरः पीनकलेवस्य जुके मृगाङ्के भृगुजेन दृष्टे ॥ ४१ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, अनेक प्रकार से धन सञ्चय करने वाला, राजा का इपापात्र और हरित होता है ॥ ४१ ॥

वुलाराशिगते चन्द्रे शनिद्दष्टिफलम्—
थनैश्र धान्यैर्वरवाहनैश्र युतोऽपि हीनो विषयोपभोगैः।

भवेत्ररस्तौिलिनि जन्मकाले कलानिधौ भानुतन्तूजदृष्टे ।। ४२ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक धन, धान्य, उत्तम बाहन इन से युक्त होने पर भी विषय सुख से रहित होता है ॥ ४२॥

वृश्चिकराशिगते चन्द्रे रविद्यष्टिफलम् सद्भवृत्तिहीनं धनिनं जनानामसद्यमत्यन्तकृतप्रयासम् ।

सेनानिवासं मनुजं प्रकुर्यात्ताराधिपः कौर्प्यगतोऽर्कदृष्टः ॥ ४३॥

वृक्षिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दृष्टि हो तो जातक श्राचार रहित, धनी, लोगों का श्रिप्रिय, श्रिधिक यत्न करने वाला श्रीर सैनिक होता है ॥ ४३॥ ८०० Jangari wadi Math Collection. Digiţized by eGangoţri वृश्चिकराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्— रणाङ्गनावाप्तयशोविशेषो गभीरतागौरवसंयुतश्च ।

भूपानुकम्पाससुपात्तवित्तो नरोऽलिनीन्दौ क्षितिजेन दृष्टे ॥ ४४ ॥ वृक्षिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक

बुद्धिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक युद्ध में विजय पाने वाला, गंभीर, गौरवी ग्रौर राजा की कृपा से धन प्राप्त करने वाला होता है॥ ४४॥

वृध्यकराशिगते बन्द्रे वुधदष्टिफलम्— वाग्विलासकुञ्चली रखञ्जीलो गीतनृत्यनिरतश्च नितान्तम् । कृटकर्मिण नरो निपुणः स्याद्वन्तविके ज्ञिति चन्द्रजदृष्टे ॥ ४५ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दिए हो तो जातक वोलने में चतुर, रणप्रिय, नाच गान में तत्पर श्रीर प्रपश्ची होता है असा

वृश्चिकराशिगते चन्द्रे गुरुद्दष्टिफलम्--

वोकानुस्पः सुतरां सुरूपः सत्कर्पकृद्वित्तविश्रूषणाढ्यः।

स्यान्मानवो जन्मनि शितरहमौ संस्थेऽलिनीज्येन निरीक्ष्यमार्गे ४६

वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो।तो जातक लोगों का प्रिय, श्रति सुन्दर, सुकर्म करने वाला श्रीर धन भूषणों से युक्त होता है ॥ ४६॥

वृश्चिकराशिगते चन्द्रे शृगुद्दविफलम्--प्रसन्नसूर्तिः समुद्रारकीर्तिः क्रुटिक्रयाज्ञो धनवाहनाढ्यः । कान्ताहतार्थः पुरुषोऽत्वियाते शीतद्युतौ दैत्यगुरुपदृष्टे ॥ ४७ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक मसन्न चदन चाला, विमल कीर्ति चाला, कूट नीति को जानने चाला, धन बाहन से युक्त और स्त्रियों के पीछे धन नाश करने चाला होता है ॥४७%

वृश्चिकराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्—

स्थानभ्रंशं दैन्यनाशाल्पवित्तं नीचापत्यासत्त्वयक्ष्मप्रकोपम् । कुर्याचन्द्रः स्तिकालेक्ष्रिसंस्थ्यद्यायाध्वयोक्षयास्यं प्रयातः ॥॥४८॥ वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि को दिए हो तो जातक स्थान रहित, अतिदीन, थोड़े धन वाला, नीच सन्तान वाला, निर्वल और यदमा से पीड़ित होता है ॥ ४८॥

धनराशिगते चन्द्रे रविदृष्टिफलम्
प्रौढमतापोत्तमकीर्तिसम्पत्सद्वाहनान्याहवर्जं जयं च ।

नृपप्रसादं कुरते नराणां ताराधिपश्चाप्रगतोऽकृदृष्टः ॥ ४६ ॥

धंतु राशि गतं चन्द्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक वड़ा र प्रतापी, उत्तम कीर्ति वाला, धन वाहन से युक्त, संग्राम में विजयी श्रीर राजा का कृपापात्र होता है ॥ ४६ ॥

धनराशिगते चन्द्रे भौम्रदृष्टिफलम् सेनापितत्वं च महत्मतापं पद्मालयालङ्करणोपल्विषम् । कुर्यान्नराणां हरिणाङ्क एष शरासनस्थोऽवनिजेन दृष्टः ॥५०॥

धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक सेनापति, वड़ा प्रतापो श्रीर लक्ष्मीवान् होता है ॥ ४०॥

धनराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफलाम्— सद्दाग्विलासं वहुभृत्ययुक्तं कुर्यान्तरं ज्योतिषशिल्पविद्यम् । तुरङ्गजङ्घे हि कुरङ्गजन्मा कुरङ्गलक्ष्मप्रभवेण दृष्टः ॥ ५१॥

थनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक सुन्द्र चचन बोलने वाला, बहुत नौकरों से युक्त, ज्योतिष श्रीर शिल्प विद्या को जानने वाला होता है ॥ ४१॥

धनराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्— महापदस्थो धनवान्सुरुत्तो भवेत्नरश्चारुशरीर्यष्टिः।

धनुधरे शीतकरे प्रयाते निरीक्षिते शक्रपुरोहितेन ॥ ५२॥

घतु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक उद्य पद पाने वाला, धनी, सदाचारी श्रीर सुन्दर शरीर वाला होता है ४२ धनराशिगते चन्द्रे भृगुदृष्टिफलम्—

सन्तानार्थाल्यन्त्रसंज्ञात्रक्षप्रं अक्षत्योख्येनाविनत्ते मानवंश्रक्यात्

तारास्वामी चापगामी मस्तौ दैत्यामात्यमेक्षणत्वं मयातः ॥ ५३॥ धनु राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र को दृष्टि हो तो जातकः सन्तान,। धन, धर्म इन से शुक्त और सदा सुखी रहता है॥ ४३॥ धनराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्—

सत्त्वोपेतं नित्यशास्त्रानुरक्तं सदक्तारं मानवं च प्रचण्डम् । कोदण्डस्थस्तीक्ष्णरहम्यात्मजेन दृष्टः सूतौ शीतरहिमः करोति ॥५४॥ धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक बत्तो, शास्त्राभ्यासी, सत्य वोलने वाता श्रोर प्रतापी होता है॥ ४४॥ मकरराशिगते चन्द्रे रविदृष्टिकतम्

ग्तधनो मिलनश्रक्तनिर्यो हतमितः खलु दुःखितमानसः। हिमकरे मकरे च दिवाकरेक्षिततनौ हि नरः प्रभवेद्यदि ॥ ५५॥ मकर राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दिष्ट हो तो जातक निर्धन, मिलन, अमणशोल, निर्वुद्धि और दुखी होता है॥ ४४॥ मकरराशिगते चन्द्रे भौमदिष्टफलस्—

अतिप्रचण्डो धनवाहनाढचः प्राज्ञश्च दारात्मजसौरूपयुक्तः । स्यान्मानवो वैभवभाङ्नितान्तं सृगे सृगाङ्केऽवनिजेन दृष्टे ॥ ५६॥ मकर राश्चि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो ते जातक वड़ा प्रतापी, धन चाहनों से युक्त, पण्डित, स्त्री, पुत्र के द्वारा सुखी और विभव युक्त होता है॥ ४६॥

मकरराशिगते चन्द्रे वुधदृष्टिफलम्—

बुद्धा हीनो निर्धनस्त्यक्तगेहो गेहिन्याचैकिक्सतः पूरुषः स्यात् ।

श्राकी केरः स्थावरे शीतरश्मौ पीयूषांशोरात्मजेन प्रदृष्टे ।। ५७ ॥

मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर बुध की दृष्टि हो ते। जातक बुद्धिहीन, निर्धन, गृह के। त्यागने वाला श्रीरस्त्री पुत्रसेरहित होता है ॥४७॥

मकरराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्—

नृपात्मजः सत्ययुतो गुणकः कलत्रपुत्रादियुतो नरः स्यात्।

मुगानने जन्मनि यामिनीशे वाचामधीशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ५८॥

मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो ते। जातक राजपुत्र, सत्य वेालने वाला, गुणज्ञ, श्रीर स्त्री पुत्रों से युक्त होता है ॥४८॥

मकरराशिगते चन्द्रे सृगुदृष्टिफलम्—

सुनयनो घनवाहनसंयुतः सुतिवभूषणवल्लसुखी नरः । कुमुदिनीदियते मृगसंस्थिते भृगुसुतेन जनो नतु वीक्षिते ॥ ५९ ॥ मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो ते। सुन्दर नेत्र चाला, धन बाहनां से युक्त श्रीर पुत्र, भूषण चल्ला इन खवों से सुखी

रहता है ॥ ४६॥

मकरराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्

महालसो मन्द्धनस्त्वसत्यो मलीमसः स्याद्व्यसनाथिश्रूतः । पीयूषमूर्तिर्यदि नक्रवर्ती त्रिमूर्तिपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥६०॥

मकर राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक बहुत श्रालसी, श्रन्प धन वाला, श्रसत्य बेलिने वाला, मिलिन श्रीर व्यसनी है। तो है। ६०॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे रविद्यष्टिफलम्

कृपीवलः कैतवसंयुतश्च नृपाश्चितो धर्मरतो नरः स्यात् । पीयुषयूर्तिर्यदि कुम्भगामी त्वम्भोजिनीस्वामिनिरीक्ष्यमाणः ॥६१॥

कुम्म राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दृष्टि हो तो जातक खेतीकरनेवाला, धूर्त, राजा का आश्रित औरधर्म में रतरहता है ॥६१॥ कुम्मराशिगते चद्रे भौमदृष्टिफलम्—

धनभवनजनित्रीतार्तावश्लेषयुक्तो विषमतमपदार्थोत्पादकोऽनल्पजल्पः।

भवति मलिनचित्तोत्यन्तधूर्तो हि मर्त्यः

शशिनि कलशयाते वीक्षिते भूसुतेन ॥ ६२ ॥ कुम्म राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि है। तो जातक

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

धन, घर, याता, पिता इन से रहित, कठिन चीज के। वनाने वाला, बहुत बेालने वाला, मिलन चित्त वाला ख्रोर ख्रति घूर्न होता है ॥६२॥ कुस्भराशिगते चन्द्रे वुधदष्टिफलम्—

विवयसौखयरतोऽज्ञनसंविधाकचिरतीव शुचिः प्रियभाषणः । युवतिगीतसुनीतिञ्चतादरो घटगतेन्दुरिह ज्ञनिरीक्षितः ॥ ६३ ॥

कुम्म राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि युध से देखा जाता है। ता जातक विषय सुख में निरत, भाजन प्रिय, म्रतिपवित्र, प्रिय शेल-ने वाला, खी, सङ्गीत और नीति में म्राद्र रखने वाला होता है ॥६३॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे गुरुद्धिफलम्— महीपुरग्रामसुखादिसीख्यं भोगान्वितं साधुजनप्रदृत्तिम्। कुर्याक्तरं श्रेष्ठतरं घटस्थो निशाकरः शक्रगुरुपदष्टः॥ ६४॥

कुम्म राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि बृहस्पति से देखा जाता है। ते। जातक वृथ्वो, शहर, गांव, सुख इन के। भागने वाला, भागी, सज्जनों का त्रिय और प्रसिद्ध है।ता है ॥ ६४ ॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे भृगुद्दष्टिफलम्— पित्रात्मजल्लीगृहसौरूयहीनो दोनो जनोत्सारितगौरतः स्यात् । निशाकरे कुम्भथरे प्रखुतौ सेवीक्षिते दानवपूजितेन ॥ ६५ ॥

कुम्भ राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता है। ता जातक मित्र, पुत्र, खो, गृह इन सर्वों के खुख से होन, दुखो श्रोर गौरव रहित होता है।। ६४॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम् खरोष्ट्रवालाश्वतरादिलाभं कुस्त्रीरतं धर्मविरुद्धदृत्तिम् । करोति मर्त्यं हि घटेऽधितिष्ठित्रिशाकरो भास्करम्ब्नुदृष्टः ॥ ६६ ॥

कुम्म राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक गथा, ऊँट, नया बाड़ा इन का लाम करने वाला, नीच स्त्री में रत और धर्म का विरोधी है। ता है।। ६६॥ मीनराशिगते चन्द्रे रविद्यष्टिफलम्--मनोद्भवोत्कर्पमतीव सौख्यं सेनापतित्वं वहुवित्तदृद्धिम् । सत्कर्मसिद्धिं कुरुते हिमांशौ अषे दिनेशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ६७॥

मीन राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि रिव से देखा जाता है। तो जातक अति कामी, सेनापति, धन की वृद्धि और कार्यों को सिद्ध

करने वाला होता है ॥ ६७॥

मीनराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिकलम् —
पराभिभूतं कुलटाधिसख्यं सौख्योज्ज्ञितं पापरतं नितान्तम् ।
करोति जातं हि निधिः कलानां मीनस्थितो भूषिसुतेन दृष्टः ॥६८॥
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा याद मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शतुत्रों से पराजित, कुलटा स्त्री से प्रेम करने वाला, दुखी श्रीर पापी होता है ॥ ६८ ॥

मीनराशिंगते चन्द्रे दुधदिष्टफलस्— वराङ्गनास्तुसुखानि नूनं मानं धनं भूमिपतेः प्रसादम् । कुर्यानराणां हरिणाङ्क एष वैसारिणस्थो ज्ञनिरीक्ष्यमाणः ॥ ६९॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक स्त्री पुत्रों से सुस्ती, मानी, राजा का कृपापात्र हो कर धनी होता है ॥ ६६ ॥

मीनराशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम् उदारदेहं सुकुमारदेहं सद्गगेहिनीस्नुधनादिसौख्यस् । नृपं विद्ध्यात्पृथुरोमगामी तमीपतिर्घाक्पतिवीक्षितश्चेत् ॥ ७०॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक उदार और कुसुमार शरीर चाला, तथा सुन्दर स्त्री, पुत्र, धन श्रादि के सुख से युक्त होता है॥ ७०॥

मीनराशिगते चन्द्रे भृगुद्दष्टिफलम्

सद्गीतविद्यादिरतं सुद्रतं विलासिनीकेलिविलासशीलम्।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

करोति मर्त्यं तिमियुग्मराशौ शीतद्युतिर्जन्मिन शुक्रदृष्टः ॥ ७१ ॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक गीत श्रादि विद्या में निरत, सदाचारी श्रीर खियों के साथ विलास करने चाला होता है॥ ७१॥

मीनराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्— कामातुरं दारहातैविंहीनं नीचाङ्गनासख्यमविक्रमं च।

नीहाररिश्मः क्षफरं प्रपत्नो नरं विदध्याद्रविस्नुदृष्टः ॥ ७२ ॥ मीन राश्चि में रिथत हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता होतो जातक कामाहर, स्त्री पुत्र से हीन, नीच स्त्रियों से प्रेम करने वाला और निर्वल होता है ॥ ७२ ॥

श्रथ स्वसे भौमे रिवहिष्टफलम्— प्राज्ञः सुवक्ता पितृमातृभक्तो धनी प्रधानोऽतितरासुदारः। नरो भवेदात्मगृहे सहीजे सरोजिनीराजिनरीक्ष्यमाग्री।। १।।

मेष या वृश्चिक में रिथत हो कर मङ्गल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, वक्ता, माता पिता का भक्त, धनी, प्रधान श्रीर उदार होता है ॥ १॥

स्वमे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्— श्रन्याङ्गनासक्तमतीव शूरं कृपाविहीनं हतचौरवर्गम् । नरं पक्कर्यान्निजधामगामी भूमीतन्जो द्विजराजदृष्टः ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्रमासे देखा जाता हो तो जातक परस्त्री के साथ रमण करने वाला, शूर, निर्द्यी श्रीर चोरों को नाश करने वाला होता है ॥ २॥

स्वमे भौमे वुधदृष्टिफलम्

पण्याङ्गनालङ्करराषेकद्वत्तिर्विचक्षराणेऽन्यद्रविणापहारी। भवेकरः स्वर्क्षगते प्रस्तौ क्षोणीसुते सोमसुतेन दृष्टे ॥ ३ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि वृध से देखा CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri १० जा० जाता हो तो जातक वेश्याओं के लिये अलङ्करण वनाने वाला, चतुर श्रीर दूसरे का धन हरण करने वाला होता है ॥ ३॥

स्वमे भौमे गुरुद्दष्टिफलम्

वंशेऽवनीशो धनवान्सकोपो चपोपचारः कृतचौरसख्यः।

आरे निजागारगते नरः स्थात्स्तौ सुराचार्यनिरीक्ष्यमार्गे ॥ ४ ॥

मेष या बृश्विक में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक अपने कुल में प्रधान, धनवान, कोथी, राजा के सहश कार्य करने वाला श्रोर चॉरों से मित्रता करने वाला होता है ॥ ४॥

स्वमे भौमे भृगुद्दिफलम्

भूगो भूयो भोजनौत्मुक्ययुक्तः कांताहेतोर्यानचिन्ता नितान्तम् । प्राणी पुण्ये कर्मणि प्रीतिमान्स्यात्स्वर्से भौसे भागविण प्रदृष्टे ॥५॥

मेष या बृष्टिवक में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक बार २ भोजन की श्रमिलाषा रखने वाला, स्त्री के लिये सवारी को विन्ता करने वाला श्रीर पुण्य कार्य में प्रेम रखने वाला होता है ॥ ४ ॥

स्वमे भौभे शनिदृष्टिफलम्—

मित्रोज्ज्ञितं मातृवियोगतप्तं कृताङ्गयष्टिं विषमं कुटुम्बे । ' ईर्ष्याविशेषं पुरुषं विद्ध्यात्कुजः स्वभस्थोऽर्क्रसुतेन दृष्टः ॥ ६॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक मित्र से रहित, माता के वियोग से संतप्त, दुर्वल श्रीर कुटुम्ब के साथ द्वेष रखने वाला होता है ॥ ६ ॥

ग्रुकगृहस्थे भौसे रविदृष्टिफलम्

कान्तामनोष्टित्तिविहीनमुचैर्वनादिसंस्थानक्वि विपक्षम् । भचगडकोपं कुक्ते मनुष्यं कुनः शितागारगतोऽर्क्वदृष्टः ॥ ७॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक काम रहित, वन पर्वत में रुचि रखने चाला, पद्म रहित श्रोर श्रितिकोदी होता है dilland Collection. Digitized by eGangotri युकगृहस्थे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्— भ्रम्बाविरुद्धः खलु युद्धभीरुर्वहङ्गनानामपि नायकश्च ।

स्यान्यानवो भूतनये सितर्भे नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमार्गे ॥ = ॥

बृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक माता का विरोधी, युद्ध से डरने वाला श्रीर श्रनेक स्त्रियों का पति होता है ॥ ८ ॥

शुक्रगृहस्थे भौमे वुधद्दष्टिफलम्—

शास्त्रपृष्टिकः कलहिषयः स्यादनल्पजलपोऽल्पधनागमश्च ।

सत्कायकांतिः पृथिवीतन्जे सितालयस्थे शशिजेन दृष्टे ॥ ९॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि वृघ से देखा जाता हो तो जातक शास्त्राभ्यासी, कलहप्रिय, वहुत वोलने वाला, श्रलप धन वाला श्रीर सुन्दर होता है ॥ ६ ॥

ग्रुक्रगृहस्थे भौमे गुरुद्धिफलम्—

वन्धुत्रिये स्यान्त्रिरतोऽतिभाग्यः सद्गीतिनृत्यादिविधिप्रवीणः । क्षोणीतनूजे भृगुजर्भयाते निरोक्षिते वाक्पतिना प्रस्तौ ॥ १० ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक वन्धुत्रों का स्नेही, श्रति भाग्यवान् , नृत्य गीत श्रादि को जानने वाला होता है ॥ १० ॥

शुक्रगृहस्थे भौमे शुक्रदृष्टिफलम्

सुरलाघ्यनामा क्षितिपालमंत्री सेनापतिर्वा वहुसौख्ययुक्तः। स्यान्मानवः शुक्रगृहोपयाते निरीक्षिते भूमिसुते सितेन ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुऋ से देखा जाता हो तो जातक प्रशंसा के योग्य, राजा का मन्त्री या सेनापित श्रौर श्रनेक पकार के सुख से युक्त होता है ॥ ११ ॥

शुक्र गृहस्थे भौमे शनि हिफलम्-

ख्यातो विनीतो धनवान्सुमित्रः पवित्रबुद्धिः कृतशास्त्रयत्नः ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

नरः पुरग्रामपतिः सितर्से भूनंदने भानुसुतेन दृष्टे ।। १२ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक प्रसिद्ध, नम्र, धनो, सुन्दर मित्र वाला, निर्मलवुद्धि, शास्त्राम्यासी श्रीर शहर या गाँव का स्वामी होता है ॥ १२॥

वुधगृहे भौसे रविदृष्टिफलम्—

विद्याधनैश्वर्ययुतं ससत्त्वमरण्यदुर्गाचलकेलिकीलस् ।

क्रुर्याचरं सोमसुतालयस्थः क्षोणीसुतः सूर्यनिरीक्ष्यमाणः ॥ १३॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक विद्या, धन श्रोर श्रनेक तरह के धन से युक्त, वली, वन पर्वत में विहार करने वाला होता है ॥ १३॥

व्यगृहे भौमे चन्द्रदिफलाम्-

संरक्षणे भूपतिना नियुक्तं कांतारतिं सत्त्वयुतं सतोषस्।

भूमीसुतः संजनयेन्मनुष्यं बुधर्क्षसंस्थः शशिना प्रदृष्टः ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या राशि गत मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि हो तो जातक राजा के दरवार में रत्तक, स्त्री में रत, वली श्रीर संन्तोषी होता है ॥ १४॥

वुधगृहे भौमे वुधदृष्टिफलम्— अनल्पजल्पं गिएतप्रगल्भं कान्यप्रियं चानृतचारवाक्यम्। दौत्ये प्रयासे: सहितं प्रकुर्याद्धरातनूजो ज्ञग्रहे ज्ञदृष्टः ॥ १५ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुध से देखा हो तो जातक अधिक बोलने वाला, गणित में कुशल, काव्य का प्रेमी, असत्य प्रिय बोलने वाला और द्तकर्म में कुशल होता है ॥ १४॥

वुधगृहे भौमे गुरुद्दष्टिफलम्-

अन्यदेशगमनं व्यसनाद्यैः संयुतं हि कुरुते नरम्रुच्चैः। सोमस्रुतुभवनेऽविनस्रुतुर्दानवारिसचिवेन च दृष्टः ॥ १६ ॥

मिशुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

हो तो जातक विदेश में गमन करने वाला, व्यसनी श्रौर उन्नत होता है ॥ १६ ॥

वुधगृहे भौमे गुक्रदृष्टिफलम्—

वस्नानपानीयसुखैः समेतं कान्ताप्रसक्तं सुतरां समृद्धम् । कूर्यानरो सूमिसुतो बुधर्क्षसंस्थः प्रदृष्टो भृगुनंदनेन ॥ १७॥

प्रियुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि युक्त से देखा जाता हो तो जातक वखा, अन्न, पानी आदि के सुख से युक्त, स्त्री में रत और अति सम्पत्तिशाली होता है ॥ १७ ॥

वुधगृहे भौमे शनिदृष्टिफलम्—

श्रतीव श्रूरो प्रतिनोऽलसश्च दुर्गाचलारण्यविलासत्तीलः । भवेत्ररो भास्करपुत्रदृष्टे धरासुते सोमसुतालयस्थे ॥ १८॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक अत्यन्त शूर, मिलन, श्रालसी, वन श्रीर पर्वत के ऊपर विहार करने वाला होता है ॥ १८ ॥

कर्कस्थे भौमे रविद्यष्टिफलम्— पित्तपकोपार्तियुतोऽतिधीरो दण्डाधिकारी सुतरां महौजाः। भवेनरः कर्कगते महीजे निरीक्ष्यमायो रविया प्रस्तौ ॥ १९॥

कर्क राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर रिव की दिए हो तो जातक पित्त रोग से पीडित, श्रित धीर, दण्ड देने वाला और श्रित बली होता है ॥ १६ ॥

कर्कस्थे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्

गदाभिभूतो गतवस्तुशोको विहीनवेषो गतसाधुद्रतः।

भवेकरः कर्कटगे महीजे सोमेन सूतौ च निरीक्ष्यमाणे ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि हो तो जातक रोगी, गत का शोच करने वाला, कुरूप श्रीर श्राचारहीन होता है ॥२०॥

कर्कस्थे भौमे वुधदष्टिफलम्

मित्रैर्विम्रक्तोऽल्पकुदुम्बभारः पापप्रचारः खलचित्तदृतिः।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

बुधेन हुन्हें सित कर्कटस्थे भौमें नरः स्याद्वचसनाभिश्रुतः ॥ २१। कर्क राशि गत मझल के ऊपर बुध की दिए हो तो जातक मित्रों से वियोग पाने वाला, कुड़िश्वयों की थोड़ा देखआल करने वाला, पाप का प्रचार करने वाला श्रीर दुए होता है ॥ २१॥

कर्कस्थे भौभे गुरुद्दष्टिफलम्—

नरेंद्रमंत्री गुणगौरवाट्यो मान्यो वदान्यो मनुजः प्रसिद्धः। कुलीरसंस्थे तनये घरित्रया निरीक्षिते चित्रज्ञिखण्डिजेन॥ २२॥

कर्क राशि गत मझल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री, गुण गौरवों से युक्त, माननीय, दाता श्रोर विख्यात होता है ॥ २२ ॥

कर्कस्थे भौमे भृगुद्दष्टिफलस्—
अर्थक्षयो दुर्व्यसनेन नूनं निरन्तरानर्थसमुद्धनः स्यात् ।
भवेनराणां भृगुणा प्रदृष्टे त्वङ्गारके कर्कटराज्ञिसंस्थे ॥ २३॥

कर्क राशि गत मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक वुरे व्यसन में धन नाश करने वाला श्रीर सदा अनर्थ करने वाला होता है २३

कर्कस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— कीलालघान्यादिघनः सुकान्तिर्महीपतिप्राप्तघनो मनुष्यः। महीसुते कर्कटराशिसंस्थे निरीक्षिते सूर्यसुतेन सूतौ ॥ २४॥

कर्क राशि गत मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक जल से उत्पन्न धन वाला, सुन्दर श्रीर राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है ॥ २४ ॥

सिंहस्थे भौमे रविदृष्टिफलम्— हितमकर्ताऽभिमतेषु नूनं द्विषज्जनानामहितमदाता । वनाद्रिकुञ्जेषु कृतमचारः सिंहे महीजे रविणा प्रदृष्टे ॥ २५॥

सिंह राशि गत मङ्गल पर रिव की दिष्ट हो तो जातक मित्रों का प्रिय श्रीर शतुश्रों का श्रिय करते चाला होता है ॥ २५०॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection Digital है ॥ २५०॥

## सिंहस्थे भीमे चन्द्रदृष्टिफलम्

प्रपृष्ट्रमृतिः कठिनस्वभावश्चाम्वाविनीतो निपुणः स्वकार्ये।

तीत्रः पुत्रांश्चा व्यतिः प्रस्तौ सिंहे महीजे द्विजराजहच्टे ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक पुष्ट शरीर वाला, कठिन प्रकृति वाला, माता का भक्त, अपने कार्य में कुशल, तीव और बुद्धिमान होता है ॥ २६ ॥

सिहस्थे भीमे वुद्धहिष्टफलम्—

सत्काव्यशिल्पादिकलाकलापे विज्ञोऽपि लुव्धश्रलचित्तदृतिः। स्वकार्यसिद्धौ निपुणो नरः स्यात्सिहे महीने ज्ञिनेन दृष्टे॥२७॥

सिंह राशि गत मङ्गल के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक सुन्दर कान्य तथा शिरुपकला में चतुर, लोभी, चञ्चल और कार्य को साधन करने वाला होता है ॥ २७ ॥

सिंहस्थे भौते गुरुदृष्टिफलम्—

प्रशस्तबुद्धिर्दृपतेः सुद्द्य सेनाधिनाथोऽभिमतो वहूनास् ।

विद्याप्रवीखो हि नरः प्रस्तौ जीवेक्षिते सिंहगते महीजे ॥ २८ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर मझल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक उत्तम बुद्धि वाला, राजा का मित्र, सेनापति, वहुतों का स्नेही श्रीर श्रनेक विद्या को जानने वाला होता है ॥ २८ ॥

सिंहस्थे भौमे भृगुद्दिफलम्-

गर्वो त्रतोऽत्यन्यज्ञरीरकान्तिर्नाङ्गनाभोगयुतः समृद्धः । भूमीसुते सिंहगते प्रसृतौ निरीक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक महा गौरवी, श्रित सुन्दर, श्रनेक स्त्रियों के साथ रमण करने वाला श्रीर धनी होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— भवेजिवासोऽन्यग्रहेऽतिचिता दृद्धाकृतित्वं द्रविणोजिसतत्वम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

भवेनराणां धरणीतनूजे सिंहस्थिते भानुसुतेन दृष्टे ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक दूसरे के गृह में रहने वाला, विन्ता युक्त, वृद्ध की आकृति चाला और निर्धन होता है ॥ ३०॥

गुरुभवनस्थे भौमे रविद्दष्टिफलाम्— वनाद्रिदुर्गेषु कृताथिवासं ऋरं सभाग्यं जनपूजितं च।

करोति जातं घरणीतनूजो जीवर्शयातस्तरिणप्रदृष्टः ॥ ३१॥

धतु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक वन, पर्वत श्रौर गुहा में निवास करने वाला, कूर, आग्यशाली श्रौर माननीय होता है ॥ ३१॥

गुरुभवनस्थे भौमे चन्द्रहस्टिफलम्— विद्वद्विधिन्नं नृपतेरसद्धं कलिपियं सर्वनिराकृतं च।

भाइं मकुटर्यान्मनुजं धराजो जीवर्क्षगः श्रीतक्करमदृष्टः ॥ ३२ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर मझल यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक पाण्डित्य को जानने चाला, राजा का अप्रिय, ऋगड़ालु, सव से श्रलग रहने वाला श्रीर चतुर होता है ॥ ३२ ॥

गुरुभवनस्थे भीमे वुधदष्टिफलम्—

पाइं च शिल्पे निपुणं सुशीलं समस्तविद्याकुशलं विनीतम्। करोति जातं खजु लोहिताङ्गः सौम्येन दृष्टो गुरुगेहयातः ॥३३॥

धतु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक, पण्डित, शिल्पकला में कुशल, खुशोल, सब विवासों में कुशल और नम्र होता है ॥ ३३॥

गुरुभवनस्थे भौमे गुरुदृष्टिफलम् कांतातिचितासहितं नितांतमरातिवर्गैः कलहातुरक्तम् । स्थानच्युतं भूमिसुतः प्रकुटर्याज्जीवेक्षितो जीवग्रहाथिसंस्यः ॥ ३४॥

घतु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुठ से देखा जाता हो CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तो जातक स्त्री के लिये अधिक चिन्ता करने वाला, शतुओं से भगड़ा करने वाला और अपने स्थान से च्युत होता है ॥ ३४॥

गुरुभवनस्थे भीमे भृगुद्दष्टिफलम्— उदारचेता विषयानुसक्तो विचित्रभूषापरिभूषितश्च ।

भाग्यान्वितः सत्पुरुषोऽवनीजे जीवर्क्षगे दानवपूज्यदृष्टे ॥ ३५ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक उदार चिन्त जाला, विषय में रत, नाना तरह के भूषणों से भूषित, भाग्यवान् श्रोर सज्जन होता है ॥ ३४ ॥

गुहस्रवनस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— कायकान्तिरहितश्च नितान्तं स्थानसंचलरतोऽपि च दुःस्वी। अन्यकर्मनिरतश्च नरः स्याज्जीवधाम्नि कुसुतेर्कजदृष्टे ॥ ३६ ॥

घनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो बातक कान्तिहीन, अनेक स्थान में अमण करने पर भी दुखी श्रीर दूसरों का कार्य करने वाला होता है॥ ३६॥

इान्यागारगते भौमे रविदृष्टिफलम्-कलत्रपुत्रार्थेसुरहै: समेतं श्यामं सुतीक्ष्णं सुतरां च शूरम्। कुर्यान्नरं भूतनयोऽर्कृदृष्टश्चार्कात्मजागारगतः प्रस्तौ ॥ ३७ ॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि रवि से देखा जाता हो तो जातक स्त्री-पुत्र के सुख से युक्त, श्याम, तोहण प्रकृति वाला और ग्रूर होता है॥ ३७॥

शन्यागारगते भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्-सद्भूषणं मात्सुखेन हीनं स्थानच्युतं चञ्चलसौहदं च। ज्दारचित्तं प्रकरोति जातं कुजोऽर्कजर्क्षे शशिना प्रदृष्टः ॥ ३८ ॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखां जाता हो तो जातक सुन्दर भूषण वाला, माता के सुख से हीन, स्थान रहित, चञ्चल मित्र चाला श्रीर उदार होता है ॥ ३८ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

शन्यागारगते भौधे बुधदृष्टिफलम्—
प्रियोक्तियुक्तोऽटनवित्तलब्धः सत्त्वान्वितः कैतवसंयुतश्च ।
अभीर्नरो मन्दग्रहं प्रयाते पृथ्वीसुते चन्द्रसुतेन दृष्टे ॥ ३९ ॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक प्रिय बोलने वाला, घूम कर द्रव्य संग्रह करने चाला, वल-चान्, घूर्त ग्रीर भय रहित होता है ॥ ३६ ॥

शन्यागारगते भौमे गुरुद्दष्टिफलम्—

दीर्घायुषं भूपकृपागुणाढचं वंधुप्रियं चारुशरीरकांतिस् । कार्यप्रलापं जनयेन्मनुष्यं जीवेसितो मन्दशृहे महीजः ॥ ४०॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक दीर्घजीबी, राजा का रूपापात्र, गुणों से युक्त, सुन्द्र श्रीर समय पर वोलने वाला होता है ॥ ४० ॥

शन्यागारगते भीमे भृगुद्दष्टिफलम्— सद्भोगसौभाग्यसुखैः समेतः कांताप्रियोऽत्यं तकलित्रियश्च ।

क्षोणीसुते मन्दग्रहं प्रयाते निरीक्ष्यमाणे सृगुणा नरः स्यात् ॥४१॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर भोग करने चाला, सुन्दर सुख से युक, स्त्री का प्रिय श्रोर कलह का श्रत्यन्त प्रेमी होता है ॥ ४१ ॥

शन्यागारगते भौमे शनिद्दष्टिफलम्

तृपात्तवित्तो वनिताविपक्षी बहुश्रुतोऽत्यन्तमितः सकृष्टः। रणित्रयः स्याद्धरणीतनूजे मंदेक्षिते मंद्गृहं प्रयाते॥ ४२॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक राजा से धन लाभ करने वाला, स्त्री का शत्रु, बहुत जानने वाला, अत्यन्त बुद्धिमान्, दुखी और युद्धप्रिय होता है।

श्रथ भौमगेहे बुधे रिवद्दष्टिफलम् बंधुपियं सत्यवचोविलासं नृपालसद्दौरवसंयुतं च । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri करोति जातं क्षितिस्तुनेहें संस्थो बुधो भानुमता प्रदृष्टः ॥ १॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर वुध यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक वन्धुओं का स्नेही, सत्य बोलने वाला, और राजा के द्वारा गौरव युक्त होता है ॥ १॥

भौमगृहे वृधे चंद्रदिएफलम्—
सद्गीतनृत्यादिरुवः प्रकामं कांतारतिर्वाहनभृत्ययुक्तः ।
कौटिल्यभावस्यान्मज्ञजः कुनर्सेसोमात्मने जीतकरप्रदृष्टे ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक गत बुध पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो जातक गीत, नृत्य में खिच रखने वाला, हिम्पों का प्रेमी, वाहन और नौरक से युक्त तथा कुटिल होता है॥ २॥

भौमगृहे बुधे भौमदिष्टक्तम्— भूपियं भूरिधनं च सूरं कलापनीएां कलहोचतं च । जुपान्वितं सङ्गनयेन्यनुष्यं सौम्यः कुनर्शे कुसुतेन दृष्टः ॥ ३ ॥

मेष या वृश्चिक गत वुध पर संङ्गल की दृष्टि हो तो जातक राजा का प्रिय, अत्यन्त धनी, शूर, कलाओं में चतुर, अगड़ाल और वहुत भोजन करने चाला होता है ॥ ३ ॥

भौमगेहे बुधे गुरुद्दष्टिफलम्— सुलोपपन्नं चतुरं सुवाक्यं कांतासुताद्यैः सहितं प्रसन्नम् । करोति मर्त्यं कुजगेहगामी सोमारमजो वाक्पतिना प्रदृष्टः ॥ ४॥

मेष या वृश्चिक राशि गत वुध पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक सुकी, चतुर, सुन्दर वोलने वाला, स्त्री पुत्रां से युक्त और प्रसन्न होता है ॥ ४॥

भौमगेहे वुधे भृगुदृष्टिफलम्—
कांताविलासं गुणगौरवादचं सुदृत्प्रियं चारमित विनीतम् ।
करोति जातं शश्चितः कुजर्से संस्थश्च शुक्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥ ५॥
मेष या ब्रुश्चिक् राशि सुगत् । धूपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक

स्त्री के साथ विलास करने वाला, गुण गौरव से युक्त, मित्र का प्रिय, सुन्दर वृद्धि वाला और नम्र होता है ॥ ४॥ भौमगेहे दुधे शनिदृष्टिफलम्—

सुसाइसं चोग्रतरस्वभावं कुलोत्कलिपीतियसाधुद्वत्तिम् । करोति मर्त्यं हरिणाङ्कस्रनुर्भीमर्क्षसंस्थः ज्ञानिना प्रदृष्टः ॥ ६॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर वुध यदि शनि से देखा जोता हो तो जातक साहसी, उप्र स्वभाव वाला, अपने वन्धुओं के साथ कलह करने वाला और कुत्सित चरित्र वाला होता है॥ ६॥

ग्रुकरोहे बुधे रविद्यष्टिफलस्—

दारिद्रचदुःखामयतप्तदेहं परोपकारातिरतं नितांतस् । शांतं सुचित्तं पुरुषं प्रकुर्यात्सौस्यो भृगुचेत्रयुतोऽर्क्षदृष्टः ॥ ७ ॥

चृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि खूर्य से देखा जाता हो तो जातक द्रिद्र, दुखी, रोगी, परोपकारी, शान्त और स्थिर होता है॥॥

युकर्ते बुधे चन्द्रदृष्टिफलम्-वहुमपञ्चं धनधान्ययुक्तं दृढवतं अपिपतिप्रधानस् ।

ख्यातं प्रकुर्यान्यनुजं हि सौम्यः शुक्रक्तंसंस्थः शशिना प्रदृष्टः ॥८॥

वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक श्राधिक प्रपञ्ची, धन धान्य से युक्त, दढ, राजमन्त्री श्रीर प्रसिद्ध होता है॥ ८॥

युकर्ते वुधे भौमद्दष्टिफलम् —

राजापमानादिगद्मतप्तं त्यक्तं सुहुद्भिर्विषयेश्च नूनम्।

कुर्यान्नरं सोमसुतः सितर्चे स्थितो धरापुत्रनिरीक्ष्यमाणः ॥ ९ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक राजा से अपमानित होकर रोगी, मित्र रहित और विषय वासना से रहित होता है ॥ ६॥

शुकर्ते वुधे गुरुद्दष्टिफलम्

देशोत्तमग्रामपुर्धिराजं भाज्ञं गुण्ज्ञं गुण्जिनं सुशीलम् । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कुट्यांत्ररं चन्द्रसुतः सितर्च्यसंस्थः सुराचार्यनिरीक्ष्यमाणः ॥ १० ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक देश, उत्तम ग्राम या शहर का ग्रविकारी, पण्डित, गुणों करे जानने वाला, गुणी ग्रीर खुशील होता है ॥ १० ॥

ग्रकर्चे वुधे भृगुदृष्टिफलम्

व्यतिसुल्लितवेषं वस्त्रभूषाविशेषे-

र्शुवतिजनमनोज्ञं यन्मथोत्कर्षहर्षम् ।

ज्ञतिचतुरग्रदारं चारुभाग्यं च कुर्याद

भृगुगृहगतसौभ्यो भार्गवेख प्रदृष्टः ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर दुध यदि ग्रुक से देखा जाता। हो ते। जातक अति छुन्दर, वस्त्र भूषणों से युक्त, स्त्रियों का प्रिय, कामी, अति चतुर, उदार और भाग्यशाली होता है ॥ ११ ॥

ग्रुकर्चे बुधे शनिदृष्टिफलम—

कलत्रमित्रात्मजयानपीडासंतप्तचित्तं सुखवित्तहीनस्।

कुर्यान्नरं शत्रुजनाभिभूतं मंदेक्षितो ज्ञः सितधामगामी ॥ १२ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक स्त्री, पुत्र, मित्र, वाहन इन से पीड़ित, सुख श्रीर धन से रहित होता है ॥ १२ ॥

स्वतेत्रस्थे वुधे रविदृष्टिफलम्

सत्योपैतं चारुलीलाविलासं भूमीपालात्मासमानोकर्ति च।

चश्चत्क्षीएां चापि कुर्यान्मनुष्यं स्वचेत्रस्थश्चंद्रपुत्रोर्ज्यदृष्टः ॥ १३ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक सत्य बोलने वाला, कीड़ा विलास करने वाला, राजा से आदर पाने वाला और छुदा होता है ॥ १३ ॥

स्वतेत्रस्थे बुधे चन्द्रदृष्टिफलम्

श्र्वनल्पजल्पोऽस्तत्त्त्रयभाषी कलिप्रियो राजसमीपवर्ती । CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri भवेत्ररः सोमसुते स्वगेहे निरीक्ष्यमायो मृगलाञ्छनेन ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक बहुत वोलने वाला, श्रमृत के समान वचन वोलने वाला, कलह प्रिय श्रीर राजा के समीप में रहने वाला होता है ॥ १४॥

स्वतेत्रस्थे वुधे भौमद्दष्टिफलम्-

मसन्नगात्रं कुटिलं कलाज्ञं नरेन्द्रकृत्ये खुतरां प्रवीणस् । जनियं सञ्जनयेन्मनुष्यं भौमेक्षितो ज्ञः स्वग्रहेऽधिसंस्थः ॥ १५॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर जुध यदि यङ्गल से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न, कुटिल, कलाओं का ज्ञाता, राज कार्य में चतुर और जन प्रिय होता है ॥ १४ ॥

स्वतेत्रस्थे वुधे गुरुदृष्टिफलम्-वहर्थसामर्थ्यविराजमानं सद्राजमानाप्तपद्धिकारस् । सुतं पकुर्यानि जमंदिरस्थः सौम्यः प्रदृष्टः सुरुपूजितेन ॥ १६॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक अधिक धन बल से युक्त, राजा से आद्र और अधिकार याने वाला होता है ॥ १६॥

स्वतेत्रस्ये वुधे भृगृद्दष्टिफलम्— नरेंद्रदूतो विजितारिवर्गः संधिक्रियामार्गविधिप्रगल्भः।

वाराङ्गनासक्तमनोभिलाषः शुक्रेक्षिते क्वे निजभे नरः स्यात् ॥ १७॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर वुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक राजा का द्त, शत्रुश्चों को नाश करने वाला सन्धि कराने में कुशल श्रीर वेश्यागामी हीता है ॥ १७ ॥

स्वतेत्रस्थे वुधे शनिदृष्टिफलम्-प्रारम्भसिद्धिं विनयं विशेषात्सद्वस्र्भूषादिसमृद्धिमुचैः। क्क्यिन्नराणाममृतांशुजन्मा स्वमंदिरस्थो रविस्नुदृष्टः ॥ १८॥ मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि श्विन से देखा जाता हो CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तो जातक कार्य को श्रारम्भ कर श्रन्त करने वाला, विनयी, वस्त्र श्रौर भूषण से युक्त होता है ॥ १८॥

कर्कस्थे वुधे रविद्यप्रिफलम्

कांतानिमित्ताप्तसहान्यलीको द्रन्यन्ययात्यन्तक्रशांगयष्टिः।

बहुपसर्गीऽपि-भवेन्मनुष्यः कुलीरगे ज्ञे निलनीशदृष्टे ॥ १९ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर युध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक स्त्री के हेतु अनाहत, द्रव्यके व्यय होने से दुर्वल श्रीर श्रनेक उत्पात से युक्त होता है ॥ १६ ॥

कर्कस्थे वुधे चन्द्रदृष्टिफलम्-

वस्नादिशुद्धो मिण्संग्रहे च गृहादिनिर्माणविधौ प्रवीणः । प्रसुनमालाग्रथनेऽपि मर्त्यः कुलीरगे ज्ञे ज्ञिना प्रदृष्टे ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक वस्त्रों को साफ करने में, मणियों के संग्रह करने में, गृह श्रीद वनाने में और माला गूँथने में चतुर होता है ॥ २०॥

कर्कस्थे वुधे भौमदृष्टिफलम्

स्वल्पश्रुतं चार्थरतं च शूरं प्रियंवदं क्टविधो प्रवीणम् । कुर्यान्नरं शीतकरस्य सुनुः कुलीरसंस्थोऽत्रनिस्नुदृष्टः ॥ २१ ॥

कर्क में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक थोड़े सुन कर ज्यादा जानने चाला, शूर, त्रिय चोलने चाला श्रीर कूट नीति में चतुर होता है ॥ २१ ॥

कर्कस्थे वुधे गुरुद्धिफलम्-

माज्ञो विधिज्ञो विधिनातिशाली सद्दाग्विलासोऽत्रनिपालमान्यः। स्यान्मानवो जन्मनि सोमस्रुनौ कुलीरगामिन्यमरेज्यदृष्टे ॥ २२॥

कर्क राशि में स्थित हो कर वुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, कार्यों को जानने वाला, भाग्यवान, सुन्दर बोलनं वाला और राजा का माननीय होता है ॥ २२ ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कर्कस्थे वुधे भृगुदृष्टिफलम्-प्रियंवदश्राक्शोरभाक् च सङ्गोतवाद्यादिविधौ प्रवीखाः। स्यान्मानवो दानववंद्यदृष्टे कर्काटकस्थेऽमृतभानुस्नुनौ ॥ २३॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक प्रिय वोलने वाला, सुन्दर, सङ्गीत और वाद्य श्रादि वजाने में कुशल होता है ॥ २३ ॥

कर्कस्थे बुधे शनिद्दष्टिफलम्— गुणौविद्दीनं स्वजनैर्वियुक्तमलीकदम्भानुरतं कृतध्नम् । करोति मर्त्यं परिस्नतिकाले कुलीरगो ज्ञो रविस्नुनुदृष्टुः ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक गुणहीन, अपने वन्धुओं से त्यक, मिथ्या में रत, गौरबी श्रौर उपकार को नहीं मानने वाला होता है ॥ २४॥

सिंहस्थे बुधे रिवहिष्टफलम्—
कुपाविहीनं च चलस्वभावं सेर्ध्यं च हिंसाभिरतं च रौद्रम् ।
सुद्रं प्रकुटर्यान्मनुजं प्रस्तौ बुघोऽर्क्रदृष्टौ मृगराजसंस्थः।। २५ ॥

सिंह राशि में स्थित बुध के अपर रिव की दिए हो तो जतक निर्देशी, चञ्चल, इर्ष्या करने वाला, हिंसक, भयानक श्रीर चुद्र होता है ॥ २४ ॥

सिंहस्थे बुधे चन्द्रद्विष्ठकलम्— रूपान्वितं चारुमतिं विनीतं सङ्गीतनृत्याभिरतं नितांतस्।

सद्भृष्टत्तवृत्तं कुरुते हि मत्यं चंद्रेक्षितः सिंहगतो बुधारूयः ॥ २६ ॥ सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर, सुन्दर बुद्धि वाला, नम्न, सङ्गीत और मृत्य में रत तथा सदाचारी होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे वुधे भौमदृष्टिफलम्— कन्दर्पसत्त्वोजिकतमुक्तवृत्तं क्षताङ्कितं हीनमति विचित्रम्।

CC-0. Jangamwadi Math Collaction. Digitized by eGangotri

सुदु:खितं संजनयेत्प्रमांसं भौमेक्षितः सिंहगतश्च सौम्यः ॥ २७ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक काम रहित, चरित्र हीन, क्षत शरीर वाला, वुद्धि रहित और दुखी होता है ॥ २७ ॥

सिंहस्थे वुधे गुरुदृष्टिफलम्

कोमलामलरुचिः कुलवर्यश्रारुलोचनयुतश्र समर्थः । बाहनोत्तमधनो मनुजः स्यादिन्दुजे हरिगते गुरुहण्टे ॥ २८ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक कोमल और निर्मल कान्ति चाला, कुल में प्रधान, सुन्दर नेत्र वाला, समर्थ, वाहन श्रीर उत्तम धन से युक्त होता है ॥ २८॥

सिंहस्थे वुधे भृगुदृष्टिफलम्—

सद्भुषाली शियवाग्विलासो तृपाश्रितो वाहनवित्तयुक्तः । भवेत्ररः सोमसुते पस्तुतौ सिंहस्थिते दानववन्यदृष्टे ॥ २९ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर रूप वाला, प्रिय बोलने वाला, राजा का श्राश्रित श्रौर वाहन धन से शुक्त होता है ॥ २६॥

सिंहस्ये बुधे शनिदृष्टिफलम्—

स्वेदोद्गगमोद्गभूतमहोग्रगंधं विस्तीर्णगात्रं च कुरूपमुग्रम्। सुलेन हीनं मनुजं प्रकुर्यान्मंदेक्षितः सिंहगतो यदि इः॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर वुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक पसीने के दुर्गन्धों से युक्त, विशाल देह वाला, कुरूप, उप्र और सुख रहित होता है।। ३०॥

गुरुभवनस्ये बुधे रिवदिष्टिफलम्— यूलाश्मरीमेहनिपीडिताङ्गो सङ्गोजिसतः शांतिम्रुपागतश्च । स्यात्पूरुषो गीष्पतिवेश्मसंस्थे निशीथिनीस्वामिसुतेऽर्क्रदृष्टे ॥ ३१॥ वनु या मीन राशि में स्थित हो कर बुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक शूल, सुगी और प्रमेह से पोड़ित, सत्सङ्ग से रहित, श्रीर शान्त होता है ॥ ३१ ॥

गुहमवनस्थे वृधे चन्द्रदृष्टिफलम्— लेखिक्रियायां सुतरां प्रवीणः सुसंगतः साधुसुह्जनानास् । नरः सुखी जीतमयूखपुत्रे चन्द्रेक्षिते जीवयृहं प्रयाते ॥ ३२ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक, लेख करने में कुशल, सज्जन श्रोर मित्रों से सङ्गति करने वाला श्रोर सुखी होता है ॥ ३२॥

गुरुभवनस्थे बुधे स्रोमदृष्टिफलम्— परम्पराचोरवनस्थितानां स्युर्लेखका धान्यघनैर्विहोनाः । नरास्तु नोहारकरमस्रुतौ जीवालये मंगलदृष्टदेहे ॥ ३३ ॥

घतु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल खे देखा जाता हो तो जातक कुल परम्परा से चोर, वन में रहने वाला, लेखक श्रीर धन धान्य से रहित होता है ॥ ३३॥

गुरुभवनस्थे वुधे गुरुद्दष्टिफलम्—
विज्ञातशाली स्वज्ञलावतंसी नृपालकोशालयलेखकर्ता ।
भर्ता बहूनां मनुजस्तु सौम्ये जीवेक्षिते जीवगृहं प्रयाते ॥ ३४ ॥
अस्य सामीत में स्थित हो कर वहा सहि सह से देखा जाता हो ले

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि गुह से देखा जाता हो तो जातक विश्वान को जानने वाला, अपने कुल में मुख्य, खजाश्ची और अनेकों का पालन करने वाला होता है ॥ ३४ ॥

ृ गुरुभवनस्थे बुधे ग्रुकदृष्टिफलम्— भूपामात्यापत्यलेखाधिकारं चौर्यासक्तं सौकुपार्येण युक्तम् । द्रुव्योपेतं मानवं सोमसुनुर्जीवर्शस्थः शुक्रदृष्टः करोति ॥ ३५॥

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री, लेख के श्रविकार को पाने वाला, चोरों में श्रासक, सुकुमार श्रीर धनी होता है ॥ ३४॥ CC-0. Janganwadi Math Collection. Digitized by eGangotri गुरुभवनस्थे वृधे शनिदृष्टिफल्सम्

बहुनभोक्ता पलिनः कुट्टतः कांतारदुर्गाचलवासवीलः।

-कार्योपयुक्तो न भवेन्मनुष्यो जीवर्शगो बोर्ज्यस्तेन दृष्टः ॥ ३६॥

धनु या मीन में स्थित हो कर वुध यदि शिन से देखा जाता हो तो जातक वहुत अन्न खाने वाला, मिलन, दुराचारी, दुर्ग और पर्वत में रहने वाला तथा काम के लायक नहीं है।ता है ॥ ३६॥

शन्यालयगे वुधे रविदृष्टिफलम्—

प्रारव्धकार्याकलिवमतापं सन्मछविद्याकुशलं कुशीलम्।

बुद्धिननं संजनयेन्मनुष्यं बुधः जनिचेत्रगतोर्कदृष्टः ॥ ३७॥

्मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक अपने प्रारब्ध से प्रतापी, युद्ध में कुशल, दुष्ट स्वभाव वाला और अधिक कुटुम्बों से युक्त होता है ॥ ३७॥

शन्यालयगते वुधे चन्द्रदृष्टिफलम्-

जलोपजीवी धनवांश्र भीकः प्रस्तकन्दोद्यमतत्परश्र ।

पुगान्भवेद्घानुसुतालयस्ये बुधे सुधारियनिरीक्ष्यमार्गे ॥ ३८॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर वृध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक जल से जीवि का करने वाला धनवान् , डरपोक और पुष्प कन्दों का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३८॥

श्रान्यालयगते वृधे भौमद्दिफलम्

त्रोडालसस्तब्धतरस्वभावः सौम्यः सुखो वाक्चपलोऽर्थयुक्तः । स्यान्मानवो भानुसुतर्क्षसंस्थे दृष्टेऽब्जस्ननौ क्षितिनन्दनेन ॥ ३६॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक लजा और आलस से स्तब्ध स्वभाव चाला, सुन्दर, सुखो, बोलने में च अल, और धनी होता है ॥ ३६ ॥

शन्यालयगे बुधे गुरुदृष्टिफलम्—

भान्यवाहनधनान्वितः सुखो ग्रामपत्तनपतिर्महामतिः । CC-0. Jangan Wadi Math Collection. Digitized by eGangotri भानुसूनुभवनेऽब्जनंदने देवदेवसचिवेक्षिते नरः ।। ४० ॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर वुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक धन धान्य वाहनों से युक्त, गाँव और शहर का अधि पति श्रौर श्रति बुद्धिमान् होता है ॥ ४० ॥

शन्यालयगे वुधे भृगुद्दिफलम्—

वहुमजासंजनकं कुरूपं प्रज्ञोजिक्षतं नीचजनानुयातस् । कामाधिकं संजनयेन्मनुष्यं शुक्रोक्षितो ज्ञः शनिगेहसंस्थः ॥ ४१॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर चुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक अधिक सन्तित वाला, कुरूप, ग्रज्ञानी, नीच जना का सङ्ग करने चाला और कामी होता है ॥ ४१॥

शन्यालयगे बुधे शनिद्धिफलम्—

सुखोजिसतं पापरतं च दीनमिकंचनं हीनजनानुयातस्। करोति मर्त्यः शनिधामसंस्थः सौम्यस्तमोहं तृसुतेन दृष्टः ॥ ४२॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक सुख रहित, पापी, दरिद्र, दीन, अकिञ्चन और नीचों के सङ्गति करने वाला होता है ॥ ४२॥

श्रथ भौमर्चगे गुरौ रविदृष्टिफलम् — असत्यभोर्खेहुधर्मकर्त्ता ख्यातश्च सद्भाग्ययुतो विनीतः। भवेत्ररो देवगुरौ प्रयाते भौमस्य गेहे रविदृष्ट्देहे ॥ १ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक मिथ्या से डरने वाला, अनेक धर्म कार्य करते वाला, प्रसिद्ध, भाग्यवान्, श्रीर नम्र होता है ॥ १ ॥

भौमर्जगे गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम् ख्यातो विनीतो वनितानुयातः सतां मतो धर्मरतः प्रशांतः। 

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक विख्यात, नम्न, स्त्री के वश में रहने वाला, सज्जनों का प्रेमी, धर्म में रत और शान्त होता है ॥ २॥

भौमदीने गुरो भोमदिएफलम् — क्रूरोऽतिधूर्तः परगर्वहर्ता तृपाश्रयाजीवनतृत्तिकर्ता । भूर्ता बहुनां नलु धानवः स्याजीवे कुनर्क्षे च कुनेन दृष्टे ॥ ३॥

मेष या बृश्चिक राशि गत गुरु के ऊपर मङ्गल को दृष्टि हो तो जातक करू, अति धूर्त, शतुओं के गौरच नाश करने चाला, राजा के ब्राश्रय में रह कर जीविका चलाने चाला और बहुतों का पालन करने चाला होता है ॥ ३॥

भौमर्चगे गुरौ वुधदिष्ठफलम्— सदुष्टत्तसत्योत्तमवाग्विहीनिष्ठद्रप्रतीक्षी प्रणयानुयात: । मत्यी भवेत्कैतवसंप्रयुक्तो वाचरुपतौ भौमग्रहे इदष्टे ॥ ४ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु दि वुध से देखा जाता हो तो जातक श्रेष्ठ श्राचार, सत्य श्रीर प्रिय वचन से हीन, दूसरे का छिद्र खोजने वाला, नम्रता से वश में श्राने वाला श्रीर धूर्त होता है ॥ ४ ॥

भौमर्जगे गुरौ भृगुदृष्टिफलम्— गन्धमाल्यश्चयनासनभूषायोषिदम्बर्गनकेतनसौख्यम् । संमयच्छति नृणां भृगुणा चेद्वीक्षितः सुरगुरुः कुजभस्थः ॥ ५ ॥

मेष या वृष्ट्रिचक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुगन्धि, माला, शय्या, श्रासन, भूषण स्त्री, वस्त्र, श्रीर गृह के सुख से युक्त होता है ॥ ४॥

भौमर्चागे गुरौ शिनदृष्टिफलम् खुब्धं रौद्रं साहसै: संयुतं च मित्रापत्योद्गभूतसौख्योजिकतञ्ज । खुर्यान्मंत्रे निष्ठुरं देवमन्त्री धात्रीपुत्रचेत्रगो मन्दृहृष्टुः ॥ ६॥ अर्थान्मंत्रे निष्ठुरं देवमन्त्री धात्रीपुत्रचेत्रगो मन्दृहृष्टुः ॥ ६॥ मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देख जाता हो तो जातक लोभी, दुए, साहसी, मित्र और सन्तान के सुक से हीन और निष्ठुर विचार करने चाला होता है ॥ ६॥

शुक्रतें गुरी रविदृष्टिफलम्— सङ्गराप्तविजयं क्षतगात्रं सामयं च वहुवाहनशृत्यस् ।

मन्त्रिणं हि कुस्ते सुरमन्त्री दैत्यमन्त्रिगृहगो रविदृष्टः ॥ ७ ॥

वृष या तुल में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो ते जातक युद्ध में विजय पाने वाला, स्त वारीर वाला, रोगी, वहुत बाहन श्रीर नौकरों से युक्त तथा राजमन्त्री होता है ॥ ७॥

गुक्रचें गुरौ चंद्रदृष्टिफलम्—

सत्येन युक्तं सततं विनीतं परोपकाराधिरतं सुचित्तस् । सद्भाग्यभाजं कुरुते मनुष्यं जीवः सितर्झेऽसृतरिसदृष्टः ॥ ८॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक सत्य बोलने वाला, सदा नम्न, परोपकारी, स्थिर इदय वाला श्रीर भाग्यवान होता है ॥ = ॥

युक्रची गुरौ भौमद्दष्टिफलम्—

भाग्योपपननं सुतसौख्यभाजं प्रियंवदं भूपतिलब्धमानम् । नरं सदाचारपरं करोति भौमेक्षितेज्यो भृगुजालयस्थः ॥ ६ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक भाग्यवान, पुत्र सौख्य पाने वाला, प्रिय वोलने वाला, राजा से श्रादर पाने वाला श्रीर सदाचारी होता है ॥ ६ ॥

शुक्रवें गुरौ बुधर्दाष्ट्रफलम्— सन्मन्त्रविद्यानिरतं नितान्तं भाग्यान्वितं भूपतिलब्धवित्तम् । चंचत्कलाज्ञं पुरुषं प्रकुर्याद्वगुरुर्मृगुत्तेत्रगतो ज्ञदृष्टः ॥ १०॥

वृष या तुला में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक मन्त्र विद्या में निरत, श्रिति भाग्यशाली, राजा से धन पाने वाला श्रीर कलाश्रों को जानने वाला होता है ॥ १०॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection Dightzed By earlyon गुकर्षी गुरी भृगुद्दिफलम्—

धनान्वितं चारुविभूषणाढ्यं सद्दृष्टचिच्चं विभवैः समेतम् । करोति मत्यं सुरराजमन्त्री शुक्रालयस्यो भृगुस्रनुदृष्टः ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक धनी, छुन्दर विस्वणों से युक्त, सदाचारी श्रीर श्रनेक विभवों से युक्त होता है ॥ ११ ॥

शुक्रदी गुरी शनिदृष्टिफलम् — सत्पुत्रदारादिसुरवैरुपेतं पाज्ञं पुरग्रामभवोत्सवाट्यम् ।

नरं प्रक्रुयांचतुरं खुरेज्यो दैत्येज्यमस्थोऽर्कसुतेन दृष्टः ॥ १२ ॥

बृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक खुन्दर पुत्र झौर स्त्रियों के सुख से युक्त, पण्डित, शहरू और ग्रामीण उत्सवों से युक्त तथा चतुर होता है ॥ १२ ॥

वुधर्वे गरौ रविदृष्टिफलम्—

सत्पुत्रदारं धनमित्रसौरूयं श्रेष्ठप्रतिष्ठाप्तविराजमानस् ।

नरं प्रकुर्यात्सुरराजमन्त्री रविष्रदृष्टो वुधवेश्मसंस्थः ॥ १३ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर गुरू यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर पुत्र और की से युक्त, धन श्रौर मित्र के सुख से युक्त तथा उत्तम प्रतिष्ठा पाकर शोक्षित होता है ॥ १३॥

वुधर्के गुरौ चन्द्रदिएफलम्

गुणान्त्रितं ग्रामपुरोपकारं विराजमानं वहुगोरवेण । इय्यान्तरं देवगुरुर्बुधर्क्षसंस्थो निज्ञानाथनिरीक्ष्यमाणः ॥ १४॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक गुणी, गाँव श्रीर शहर में रहने वालों का उपकारी श्रीर श्रिषक गौरव से युक्त होता है ॥ १४ ॥

बुधर्चे गुरौ भौमद्दष्टिफलम्— संग्रामसम्प्राप्तज्यं क्षताङ्गं घनेन सारेग्य समन्वितं च । करोति जातं विबुधेन्द्रमन्त्री वुधालयस्थः क्षितिसनुदृष्टः ॥ १५॥ CC-0. Sangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

1

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक संग्राम में विजय पाने वाला, व्रणाङ्कित रारीर वाला. धनी त्रीर वली होता है ॥ १४ ॥ बुधने गुरो बुधहिफलम्—

सन्मित्रदारात्मजवित्तसौख्यो दक्षो भवेज्ज्योतिष्रशिल्पवेत्ता ।

स्याचारुभाषी पुरुष: प्रकामं जीवे बुधर्से च बुधेन दृष्ट: ॥ १६॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर मित्र,स्त्री, पुत्र, धन इन से खुखी, चतुर, ज्यौतिष श्रीर शिल्प विद्या को जानने वाला होता है ॥ १६ ॥

वुधर्के गुरी भृगुद्दष्टिफलम्-

धनाङ्गनास्तुसुखैरुपेतः पासादवापीकृषिकर्मचित्तः ।

भवेत्मसन्नः पुरुषः सुरेज्ये दैत्येज्यदृष्टे बुधवेश्वसंस्थे ॥ १७ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक धन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से सुखी, कोठा वनवाने वाला, जलाशय निर्माण करवाने वाला, खेती करने वाला श्रीर प्रसन्न होता है ॥ १७ ॥

वुधर्ने गुरौ शनिद्दष्टिफलम्—

नरेंद्रसद्दगौरवसंप्रयुक्तं नित्योत्सवं पूर्णगुणाभिरामस् ।

नरं पुरग्रामपतिं करोति गुरुईगोहे शनिना प्रदृष्टः ॥ १८॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक राजा से गौरव पाने वाला, नित्य उत्सव कराने वाला, गुणी और शहर गाँव का अधिपति होता है ॥ १८ ॥

कुलोरस्थे गुरौ रविद्यष्टिफलम्-

दारात्मजार्थोद्भवसौरूयहानि पूर्वं च पश्चात्खलु तत्सुखानि ।

कुर्यात्रराणां हि गुरु: सुराणां कुलीरसंस्थी रविणा प्रदृष्ट: ॥१९॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक पहले ख़ी, पुत्र, धन इन के सुख से हीन, पश्वात इन के सुब से युक्त होता है myak kalli Math Collection. Digitized by eGangotri

कुलोरस्थे गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्—

नरेन्द्रकोशाधिकृतं सुकांतं सद्दाहनार्थादिसुखोपपन्नम् ।

सद्दृत्तचित्तं जनयेन्मजुष्यं कर्कस्थितेज्यो शशिना हि दृष्टः ॥२०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक राजा का खजानची, सुन्दर, सुन्दर वाहन, धन म्रादि के सुख से युक्त और सदाचारी होता है॥ २०॥

कुलीरस्थे गुरौ भौमद्दष्टिफलम्-

कुमारदाराय्वरचारुभूपाविशेषभाजं गुणिनं च शूरम् ।

पाइं क्षताङ्गं कुरुते मनुष्यं कर्कस्थितेज्योऽवनिजेन दृष्टः ॥२१॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक पुत्र, खी, वस्त्र, विभूषण इनका सुख पाने वाला, गुणी, ग्रूर, पण्डित श्रौर ब्रणाङ्कित शरीर वाला होता है॥ २१॥

कुलोरस्थे गुरौ वुधदृष्टिफलम्-

मित्राश्रयोत्पादितसर्वसिद्धिः सद्दृष्टत्तिवुद्धिर्वेत्तसत्प्रतापः । मंत्रो नरः कर्कटराशिसंस्थे गीर्वाणवन्ये शशिस्रुनुहुन्टे ॥२२॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक मित्रों के हारा कार्थ सिद्ध करने वाला, सदाचारी, वुद्धिमान, प्रतापी श्रीर मन्त्री होता है ॥ २२ ॥

कुलोरस्थे गुरौ भृगुद्दष्टिफलम्-

वहङ्गनावैभवमात्मजादिनानासुखानासुपल्ब्धयः स्युः।

कुलोरयाते वचसामधीशे निरोक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर वृहस्पति यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक वहुत स्त्रियों से युक्त, पुत्र आदि के द्वारा अनेक तरह के सुख पाने वाला होता है ॥ २३ ॥

कुलीरस्थे गुरौ शनिदृष्टिफल्म्

सन्मानभूषागुणचारुशीलः सेनापुरग्रामपतिर्नरः स्यात् । CC- Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

श्रनल्पजल्पः खलु कर्कटस्थे वाचस्पतौ सूर्यसुतेन दृष्टे ॥२४॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक मानी, भूषणों से युक्त, गुणी, सुन्दर स्वभाव वाला, सेना, पुर प्राम का स्वामी तथा अविक बोलने वाला होता है ॥ २४॥

सिहस्थे गुरौ रविद्धिफलम्

व्ययान्वितं ख्यातमतीव धूर्तं तृपाप्तवित्तं शुभकर्यचित्तम् । नरं प्रकुर्यात्मुरराजपूज्यः सूर्येण दृष्टो मृगराजसंस्थः ॥२५॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुब यदि खुर्य से देखा जाता हो तो जातक श्रधिक खर्च करने वाला, प्रसिद्ध, धूर्त, राजा से धन लाभ करने वाला श्रीर उत्तम कार्य करने वाला होता है ॥ २४॥

सिंहस्थे गुरी चन्द्रदृष्टिफलम्—

मसन्भूतिं गतचित्तशुद्धं स्त्रीहेतुसंगाप्तधनं वदान्यस्।

कुर्यात्प्रमांसं वचसामधीशः शशांकदृष्टः करिवैरिसंस्थः ॥ २६॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न मुख वाला, अपवित्र चित्त वाला, स्त्री के कारण धन प्राप्त करने वाला और दानी होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे गुरौ भौमद्दिफलम्—

मान्यो गुरूणां गुणगौरवेण सत्कर्मनिर्माणविधौ प्रवीणः। प्राणी भवेत्केसरिणि स्थितेऽस्मिन्गीर्वाणवंद्येऽवनिजेन दृष्टे ॥२७॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक गुरुजनों के मध्य में भी श्रपने गुण-गौरव से माननीय श्रौर उत्तम कार्य करने में कुशल होता है ॥ २७॥

सिंहस्थे गुरौ वुधदष्टिफलम्—

यहादिनिर्माणविधौ प्रवीणो गुणाग्रणोः स्यात्सचिवो नृपाणाम् । वाणीविलासे चतुरो नरः स्यात्सिहस्थिते देवगुरौ ब्रदृष्टे ॥२८॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि खुध से देखा जाता हो तो CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by देखा हो जाता हो तो

जातक घर वनाने भें कुशल, गुणियां में श्रेष्ट, राजमन्त्री श्रीर चतुर होता है ॥ २८ ॥

सिंहरथे गुरौ भृगुदृष्टिफलम्

भूमीपतिप्राप्तमहापदस्थः कान्ताजनपीतिकरो गुणजः। भवेत्ररो देवगुरौ हरिस्थे निरीक्षिते चासुरपूजितेन ॥ २९॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो। जातक राजा से उच्च पद पाने वाला, स्त्री को प्रसन्न करने वाला श्रीर गुणक होता है ॥ २६॥

सिंहस्थे गुरी शनिद्धिफलम्

सुखेन हीनं मिल्तनं सुवाचं क्रशाङ्गयष्टि विगतोत्सवं च । करोति मर्त्यं मक्ताममात्यः सिंहस्थितः सूर्यसुतेन दृष्टः ॥ ३० ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक दुखो, मिलन, सुन्द्र वालने वाला, दुर्वल ग्रीर उत्सवरहित होता है ॥ ३० ॥

स्वगेहस्थे गुरौ रविदृष्टिफलम्

राज्ञा विरुद्धत्वमतीव नूनं सुहुज्जनेनापि च वैमनस्यम् । शत्रुद्धगमः स्यास्त्रियतं नराणां जीवेऽर्कदृष्टे स्वग्रुहं प्रयाते ॥ ३१॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक राजा का श्रित विरोधी, मित्रों के साथ वैमनस्य रखने वाला श्रीर श्रमेक शत्रुश्रों से युक्त होता है ॥ ३१ ॥

स्वगेहस्थे गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्

सुगर्वितं भाग्यधनाभिष्टद्ध्या प्रियापियत्वाभिमतं विशेषात् ।

करोति जातं मुखिनं विनीतं चन्द्रेक्षितो देवगुरुः स्वभस्थः ॥ ३२ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक आग्य श्रीर धन के वृद्धि से गौरव युक्त, विशेष कर स्त्री से प्रेम करने वाला, सुखी श्रीर नम्र होता है ॥ ३२ ॥

# स्वगेहस्थगुरौ भौमद्दष्टिफलम्—

त्रणाङ्कितं सङ्गरकर्मदत्तं हिंसापरं क्रूरतरस्वभावम्।

परोपकाराभिरतं प्रकृटर्याद् गुरुः स्वभस्थः क्षितिजेन दृष्टः॥ ३३॥

धतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक यण से श्रिङ्कित शरीर वाला, युद्ध में कुशल, हिंसक, श्रित कृर स्वभाव वाला श्रीर परोपकारी होता है ॥ ३३॥

'स्वगेहस्थे गुरी वुधहष्टिफलाम्—

च्पाश्रयपाप्तमहाधिकारो दाराधनैश्वर्यसुखोपपन्नः।

परोपकारादरतैकचित्तो नरो गुरौ स्वर्क्षगते ब्रद्दष्टे ॥ ३४॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक राजा के आश्रय से उच्च पद पाने चाला, स्त्री, धन श्रीर पेश्वर्य से युक्त तथा परोपकारी होता है ॥ ३४ ॥

स्वगेहस्थे गुरौ भृगुद्धिक स्वम-

सुखोपपनं सधनं प्रसन्नं प्राज्ञं सदैश्वर्यविराजमानम् ।

नूनं प्रकुर्यान्मनुजं सुरेज्यो दैत्येज्यदृष्टो निजयन्दिरस्थः ॥ ३५॥

धतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुख से युक्त, धनी, प्रसन्न, पण्डित श्रीर सदा पेश्वर्य से युक्त होता है ॥ ३४ू ॥

स्वगेहस्थे गुरौ शनिदृष्टिफलम्—

पदच्युतं सौख्यसुतैविंहीनं संग्रामसंजातपराभव च।

करोति दोनं स्वयृहे सुरेज्यः सूर्यात्मजेन प्रविलोक्यमानः ॥ ३६॥

धतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक अपने पद से हीन, सुख और पुत्र से हीन, संग्राम में पराजित तथा दीन होता है ॥ ३६ ॥

शनिक्षेत्रगते गुरी रविद्यप्टिफलम्— प्रसन्नकान्ति शुभवाग्विलासं परोपकाराद्रतासमेतम् ।

कुले नृपालं कुरुते सुरेज्यो मंदालयस्थो यदि भानुदृष्टः ॥ ३७॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri मकर या कुम्भ राशिमें स्थित हो कर गुरु यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न कान्ति वाला, सुन्दर वोलने वाला, परोपकारी, ब्रादरणीय और कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ३०॥

शनिचेत्रगते गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्

कुलोद्दहस्तीत्रमतिः खुशीलो धर्मक्रियायां सुतरासुदारः । नरोऽभियानी पितृमातृभक्तो जीवे शनिचेत्रगतेन्दुदृष्टे ॥ ३८॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक अपने कुल जन का पालन करने दाला, तीव वृद्धि, सुशील, धर्म कार्य करने वाला, अभिमानी और माता पिता का भक्त होता है ॥ ३८ ॥

शनिकेत्रगते गुरौ भौमदृष्टिफलम्— स्यादर्थिसिद्धिर्रृपतेः प्रसादात्कीर्तिः सुखानाम्रुपलिब्धरेव । सुतौ सुरेज्ये शनिमन्दिरस्थे निरीक्ष्यमाणे धरणीसुतेन ॥ ३९॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक राजा को प्रसन्नता से प्रयोजन सिद्ध करने वाला, यशस्वी श्रीर सुखों को प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ३६ ॥

शनिक्षेत्रगते गुरौ वुधद्धिफलम्

शान्तं नितान्तं वनितानुकूलं धर्माक्रयार्थे निरतं नितान्तम् ।

करोति मर्त्यं मस्तां पुरोधा बुधेन दृष्टः शनिमन्दिरस्थः ॥ ४०॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बृहस्पति यदि बुध से देखाः जाता हो तो जातक शन्त, स्त्री के वश में रहने वाला, श्रीर धर्मकार्य में निरत होता है ॥ ४० ॥

शनिचेत्रगते गुरौ भृगुदृष्टिफलम्विद्यानिवेकार्थगुरौ: समेत: पृथ्वीपतिप्राप्तमनोभिलाष: ।
स्यात्पूरुष: सूर्यमुतर्क्षांस्थे जीवे प्रस्तौ भृगुजेन दृष्टे ॥ ४१ ॥
मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखाः

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जाता हो तो जातक विद्या, विवेक, धन श्रोर गुण से युक्त तथा राजा से श्रपनी श्रमिलाषा पूरा करने वाला होता है ॥ ४१ ॥

शनिचेत्रगते गुरौ शनिद्दष्टिफलम्—

कामं सकामं सुगुणाभिरामं सद्यार्थपाप्ति धनधान्ययुक्तम्।

ख्यातं विनीतं कुष्ते मनुष्यं मन्देक्षितौ मन्दग्रहस्थजीवः ॥ ४२॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर गुरु यदि शिन से देखा जाता हो तो जातक कामो, सुन्दर गुणों से युक्त, गृह, धन, धान्य से युक्त, असिद्ध और नम्न होता है ॥ ४२ ॥

भौमर्ज्ञगते शुक्ते रविदृष्टिफलम्— कृपाविशेषं नृपतेर्नितान्तमतीव जायाजनितव्यलीकम् ।

कुर्यानराणां तरिणप्रदृष्टः शुक्रो हि वकस्य यहं प्रयातः ॥ १॥

मेष या वृष्टिक राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि रिव से देखा जाता है। ते। जातक राजाका रूपापात्र, स्थोजनित व्यवहार को मिथ्या सममने वाला होता है॥ १॥

भौमर्ज्ञगते शुक्रे चन्द्रदिष्टफलम्—

श्रेष्ठमतिष्ठं चलचित्तरृतिं कामातुरत्वादिकृतिं प्रयातस् ।

करोति मर्त्य कुजगेहयातो भूगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ २ ॥

मेष या वृश्विक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक उत्तम प्रतिष्ठा पाने वाला, चञ्चल श्रीर कामी होता है ॥ २॥

श्रथ भौमर्बागते शुक्ते भौमद्दष्टिफलम्— धनेन मानेन सुखेन होनं दीनं विशेषान्मिलनं करोति। नूनं धरित्रोतनयालयस्थः शुक्रो धरित्रीतनयेन दृष्टः॥ ३॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक घन, धान्य, सुखों से हीन, दोन श्रीर मलिन होता है ॥ ३॥

करूरं परार्थापहरं नरं हि करोति गुकः जुजमे ब्रद्धः ॥ ४ ॥

मेच या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शक्र यदि युघ से देखा जाता हो तो जातक दुए, धन-पुत्रों से हीन, कर और दूसरे के धन को हरण करने वाला होता है ॥ ४॥

भौमर्ज्ञगते शुक्रे गुरुदृष्टिफलम्—

कतत्रपुत्रादिसुखैः समेतं सत्कायकान्ति सुतरां विनीतम् । उदारचित्तं प्रकरोति मर्त्यं जोवेक्षितो दैत्यगुरुः कुत्रर्भे ॥ ५ ॥

मेष या बृश्चिक राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक स्त्री, पुत्र श्रादि के सुख से युक्त, सुन्दर शरीर बाला, नम्र श्रीर उदार होता है ॥ ४ ॥

भौमर्वागते शुक्रे शनिदृष्टिफलम्

सुगुप्तवित्ताथिमतं प्रवान्तं मान्यं वदान्यं स्वजनानुयातम् । करोति जातं शितिपुत्रगेहे संस्थः सितो भानुसुतेन दृष्टः ॥ ६ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक धन को गुप्त रखने वाला, शान्त, माननीय, दाता श्रीर वन्धुश्रों को मानने वाला होता है ॥ ६॥

स्वगेहगते शुक्रे रविद्धिफलम्

वराङ्गनाभ्यो धनवाहनेभ्यः मुखानि नूनं लभते मनुष्यः । मस्तिकाले निजवेशसयाते सिते पतङ्गेन निरीक्ष्यमारो ॥ ७ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि रिव से देखा जाता हो तो मतुष्य श्रेष्ठ हों, धन, वाहन से सुख भोगने वाला होता है ॥७॥

स्वगेहगते शुक्रे चन्द्रदृष्टिफलम्

विनासिनीकेलिविनाससक्तः कुनाधियानोऽमनबुद्धियानी । नरः सुत्रोनः शुभनाग्विनासः स्त्रीयानयस्थास्फुनिनीन्दुदृष्टे ॥ ८॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वृष या तुला में स्थित हो कर ग्रुक यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक खियों के साथ कीडा करने वाला, अपने कुल में प्रधान, निर्मल वुद्धि वाला, सुशील और त्रिय वोलने वाला होता है ॥ ८॥

स्वगंहगते शुक्ते भौमद्दाष्ट्रफलम्—
गृहादिसौक्योपहतं नितान्तं कलिपसङ्गाभिभवोपलिब्धम् ।
कुर्यान्नराणां दनुनेन्द्रमन्त्री स्वचेत्रसंस्थः क्षितिपुत्रदृष्टः ॥ ९॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक घर के सुख से हीन श्रीर कलह करने से पराभव पाने वाला होता है ॥ ६ ॥

स्वक्षेत्रगते शुक्रे वुघदष्टिफलम्— गुणाभिरामं सुमगं प्रकामं सौम्यं सुसत्त्वं धृतिसंशुतं च । स्वचेत्रगो दैत्यगुरुः प्रकुर्यान्तरं तुषारांशुसुतेन दृष्टः ॥ १०॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक गुणी, सुन्दर, वली और धैर्य से संयुक्त होता है ॥ १०॥

स्वतेत्रगते शुक्ते गुरुद्दष्टिफलस्—

सद्दाहनानां गृहिणीगणानां सुमित्रपुत्रद्रविणादिकानाम् । करोति लब्धि निजवेशमयातः सितः सुराचार्यनिरीक्षितश्चेत् ॥११

वृष या तुला में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर चाहन, स्त्रीगण, सुन्दर मित्र, पुत्र, धन आदि की प्राप्ति करने चाला होता है ॥ ११ ॥

स्वचेत्रगते ग्रुके शनिद्दष्टिफलम्— गदाभिभूतो हतसाधुरुत्तः सौक्यार्थहीनो मनुजोऽतिदीनः। भवेत्पसूतौ निजवेशम याते भृगोः सुते भानुसुतेन दृष्टे॥ १२॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर ग्रुक्त यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक रोगी, सदाचार रहित, सुख तथा धन से रहित ग्रीर दरिद्र होता है ॥ १२ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri बुधवेशमगते ग्रुके रविदृष्टिफलम्

तृपावरोधाधिकृतं विनीतं गुणान्वितं शास्त्रकृतमवेशम्।

कुट्यानरं दैत्यगुरुः प्रस्तौ सौम्यर्क्संस्थो रविणा प्रदृष्टः ॥१३॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक राजान्तःपुर का अधिकारी, नम्र, गुणी और शास्त्रों में प्रवेश करने वाला होता है॥ १३॥

वुधवेशमगते शुक्रं चन्द्रदृष्टिफलम्—

सद्त्रवस्त्रादिसुरवोपपन्नं नीलोत्पलश्यामलचारुनेत्रम् ।

सुकेशपाशं यनुजं प्रकुर्यात्सौम्यर्क्षसंस्थो भृगुरिन्दु६ष्ट: ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक श्रेष्ट श्रन्न वस्त्र श्रादि के सुख से युक्त, सुन्दर नेत्र श्रीर काले केश वाला होता है ॥ १४ ॥

वुधवेशमगते शुक्रे भौमदृष्टिफलम्—

भाग्यान्वितः कामविधिप्रवीर्णः कान्तानिमित्तं द्रविणव्ययः स्यात् । कुर्यावराणाम्रुशनाः प्रकामं बुधर्क्षसंस्थः कुसुतेन दृष्टः ॥ १५ ॥

मिश्रन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक भाग्यशाली, कामी, स्त्री के हेतु व्यर्थ खर्च करने वाला होता है ॥१४॥

वुधवेश्मगते शुक्रे वुधदृष्टिफलम्— पाइं महावाहनवित्तवृद्धिं सेनापतित्वं परिवारसौख्यम् ।

कुर्यानराणामुश्चनाः प्रवीणं बुधर्शसंस्थश्च बुधेन दृष्टः ॥ १६ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, धन वाहनों की श्रिधिक वृद्धि करने वाला, सेनापति श्रीर परिवारों से सुखी होता है ॥ १६ ॥

वुधवेशमगते शुक्रे गुरुदृष्टिफलम्

सद्भुष्टिष्टिष्ट्र हुवैभवाढ्यः प्रसम्भचेताः सतरां विनीतः। CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

१२ जा॰

मत्यों भवेत्सौस्यग्रहोपयाते दृष्टे सिते देवपुरोहितेन ॥ १७॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरू से देख जाता हो तो जातक श्रेष्ठ वृद्धि वाला, श्रित विभव से युक्त, प्रसन्न और श्रित नम्र होता है ॥ १७ ॥

वुधवेशमगते शक्ते शितदृष्टिफलाम्— पराभिभूतं चपलं विविक्तं सुदुःखितं सर्वजनोजिस्ततं च । मर्त्यं करोत्येव भृगोस्तन्जः सोमात्मजर्क्षे रविजेन दृष्टः ॥ १८॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि शनि से देख जाता हो तो जातक शत्रुओं से पराजित, चश्चल, ग्रुकेला, दुखी ग्रीर सव से पृथक रहने वाला है। ॥ १८॥

कर्कराशिगते शुक्ते रिवद्धिफलम्— सरोषयोषाकृतहर्षनाशः स्यात्पूरुषः शत्रुजनाभिश्रूतः । दैत्यार्चिते कर्कटराशियाते निरीक्षितेऽहर्पतिना प्रस्नुतौ ॥ १९॥

कर्क राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो ता जातक कोबी, स्त्री के सम्बन्ध से दुखी स्रोर शत्रुत्रों से पीड़ित होता है। १६॥

कर्कराशिगते शक्ते चन्द्रदृष्टिफलम्— कन्याप्रजापूर्वकपुत्रलाभमम्बां सपत्नीं वहुगौरवाणि ।

कुर्यान्नराणां हरिणाङ्कदृष्टः कुलीरगो भागवनामधेयः ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक को पहले कन्या और पीछे पुत्र होता है। और माता, विमाता दोनों का भक्त होता है॥ २०॥

कर्कराशिगते शुक्ते कुजदृष्टिफलम्
कलासु दसो हतशत्रुपसो बुध्या च सौख्येन युतो मनुष्यः।
परंतु कान्ताकृतचिन्तयार्ती भौमेसिते कर्कटगे सिते स्यात्॥ २१॥
कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dightized by eGangotii

जातक कलाओं में चतुर, रात्रुओं का नाश करने वाला, वुद्धिमान, सुद्धी होता है, किन्तु स्त्री सम्बन्धी चिन्ता से पीड़ित रहता है ॥२१॥ कर्कराशिगते शुक्रे वुधदृष्टिफलम्—

विद्याप्रवीणं गुणिनं गुणज्ञं क्लत्रपुत्रोद्भवदुःखतप्तम् ।

जनोज्भितं चापि करोति मर्त्यं काव्यः कुलीरोपगतो ज्ञदृष्टः ॥२२॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक विद्या में प्रवीण, गुणी, गुणज, स्त्री पुत्र से दुखी श्रीर श्रपने जनों से त्यक होता है॥ २२॥

कर्कराशिगते शुक्रे गुरुद्वष्टिफलम्—

अतिचतुरद्धदारं चाष्ट्रचि विनीत-

यतिविभवसमेतं कामिनीख़ नुसौख्यम् ।

प्रियवचनविलासं यानुषं संविधत्ते

सुरपतिगुरुदृष्टो भार्गवः कर्कटस्थः ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शक्त यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक चतुर, उदार, खुन्दरश्रावरण वाला, नम्र, महायन, स्त्री पुत्र से खुबो श्रोर प्रिय वोलने वाला है। । २३॥

कर्कराशिगते शुक्रे शानिदृष्टिफलम् –

सद्भवत्तां वितार्थं व्यर्थप्रयत्नं विनताजितं च।

स्थानच्युतं संजनयेन्यनुष्यं मन्देक्षितः कर्कगतः सिताख्यः ॥२४॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो ते। जातक श्राचार रहित, दुखी, निर्धन, व्यर्थ प्रयत्न करने वाला, स्री

के वश में रहने वाला श्रोर स्थान रहित हे। ति है। २४॥ सिंहराशिगते श्रुक्ते रविदृष्टिफलम्

स्पर्दातिसंवर्द्धितचित्तवृत्तिः कान्ताश्रयोत्पन्नधनो मनुष्यः।

कमेलकार्यर्यदि वा युतःस्यादकेकिते सिंहगते सितारूये ॥ २५ ॥

सिंह राशि में स्थित हो। कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता है।

तो जातक दूसरे के साथ स्पर्धा से मनो दृति के। चढाने वाला, स्नो के श्राश्रय से धन लाभ करने वाला श्रीर ऊँट श्रादि वाहन से युक होता है ॥ २४ ॥

सिंहराशिगते शुक्रे चन्द्रदृष्टिफलम्— नूनं जनन्याश्च भवेत्सपत्नी पत्नीविरोधो विभवोद्भवश्च ।

यस्य प्रस्तौ दनुजेन्द्रमन्त्री चन्द्रेक्षितः सिंहगतो यदि स्यात् ॥२६॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक दे। माता वाला, स्थी से विरोध रखने वाला, श्रीर विभव से युक्त होता है॥॥ २६॥

सिंहराशिगते शुक्रे भौमद्दश्किलाम्— वृपप्रियं धान्यधनैरुपेतं कन्दर्पजातव्यसनाभिश्रुतस् ।

करोति मर्त्यं मृगराजसंस्थो भृगोस्तनूजोऽविनजेन दृष्टः ॥ २७॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि सङ्गल से देखा जाता है। ते। जातक राजा का प्रिय, धन धान्य से शुक्त श्रीर काम सम्बन्धी व्यसन में निरत है।ता है॥ २७॥

सिंहराशिगते शुक्ते वुधदृष्टिफलम्— धनान्वितं संग्रहीचत्तवृत्ति लुब्धं स्मराधिक्यविकारनिन्द्यम् । दैत्येन्द्रमन्त्री कुरुते मनुष्यं सिंहस्थितः सोमसुतेन दृष्टः ॥ २८॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो ते जातक धन से युक्त, संप्रही, लेाभी श्रीर काम के श्राधिक्य होने के कारण निन्दनीय होता है॥ २८॥

सिंहराशिगते शुक्रे गुरुद्वष्टिफलम— नरेंद्रमंत्री धनवाहनाढयो वहङ्गनानंदनभृत्यसौख्यः।

विख्यातकर्मा च भुगोस्तन्जे जीवेक्षिते सिंहगते नरः स्यात् ॥२६॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता है। ते। जातक राजा का मन्त्री, धन वाहनों से युक्त, स्त्री, पुत्र, नौकरों के सुब से युक्त श्रीर विख्यात यश वाला होता है। ॥ २६ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection Digitized by elangotri सिंहराशिगते शुक्रे शनिद्वष्टिफलम्—

तृषोपमं सर्वसमृद्धिभाजां दण्डाधिकारेडण्यथ वा नियुक्तम्।

करोति मर्त्यं सुगराजवर्ती दैत्यार्चितः सूर्यसुतेन दृष्टः ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता है। ता जातक राजा के समान, सब सम्पत्ति से शुक्त या न्यायाधीश हैता है ॥ ३०॥

गुरुगेहगते शुक्रे रविदृष्टिफलम्—

रौद्रं प्राज्ञं भाग्यसौभाग्यथाजां सत्त्वोपेतं वित्तवन्तं विश्लेषात् । नानादेशपात्रयानं मनुष्यं कुर्याच्छुको जीवभे भानुदृष्टः ॥ ३१ ॥

धतु या मीन राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता है। तो जातक क्र्, पण्डित, भाग्यशाली, चली, धनवान श्रीर अनेक देशों में भ्रमण करने चाला होता है ॥ ३१ ॥

गुरुगेहगते ग्रुके चन्द्रदृष्टिफलम्-

सद्राजमानेन विराजमानं ख्यातं विनीतं वहुभोगयुक्तम् ।

धीरं ससारं हि नरं करोति भृगुर्गुरुदोत्रगतोऽज्जहष्टः ॥३२॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक उत्तम राजा के श्रादर से युक्त, प्रसिद्ध, नम्न, बहुत मोगी, धीर श्रीर वली होता है ॥ ३२॥

गुरुगेहगते शुक्ते भौमदृष्टिफल प्—

द्विषामसद्यं धनिनं मसनं कान्ताकृतमे मभरं सुपुण्यम् ।

सद्घाइनाढचं कुरुते मनुष्यं भौमेक्षितेज्यालयगामिशुकः॥ ३३ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शत्रुओं के। नाश करने वाला, धनी, प्रसन्न,

स्त्री का प्रेमी, पुण्यात्मा और वाहनों से युक्त होता है ॥ ३३॥ गुरुगेहगते शुक्ते ,वुधदष्टिफलम्—

सद्दाहनार्थाम्बर्भपणानां लाभं सदन्नानि सुखानि नूनम्।

कुर्य्यान्नराणां गुरुमन्दिरस्थो दैत्याचितः सोमसुतेन दृष्टः ॥१४॥ घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर वाहन, धन, वस्त्र, शूषण इन का लाभ करने वाला और उत्तम अन्न के सुख से युक्त होता है ॥ ३४ ॥

गुरुगेहगते शुक्रे गुरुद्ध छिफलम्—

तुरंगहेमाम्बरभूषणानां महागजानां वनितासुखानास् ।

करोत्यवाप्तिं भृगुजः प्रस्तौ जीवेक्षितौ जीवगृहाश्रितश्र ॥ ३५॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि गुरु से देखा जाता हो ता जातक घोड़ा, सुवर्ण, वस्त्र, श्वण, हाथी और स्त्री इन के सुब की प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ३४ ॥ गुरुगेहगते शुक्रे शनिदृष्टिफलम्—

सद्भोगसौख्योत्तमकर्मभाजं नित्योत्सवोत्कर्पयुतं सुवित्तस्। करोति मर्त्यं गुरुगेहयातो दैत्याचितो भानुसुतेक्षितश्च ॥ ३६॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक उत्तम चीजों का भोग करने वाला, उत्तम कार्य करने वाला, नित्य उत्सव कार्य करने वाला और उत्तम धन से युक्त होता है।। ३६॥

शनिचेत्रगते शुक्ते रविदृष्टिफलम्-स्थिरस्वभावं विभवोपपन्नं महाधनं सारविराजमानम्।

कान्ताविलासैः सहितं प्रकुटर्याद्भुगुः शनिचेत्रगतोर्कदृष्टः ॥३७॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक स्थिर स्वभाव वाला, विभवों से । युक्त, महाधन, बली श्रीर स्त्री के साथ विलास करने वाला होता है ॥ ३७॥

शनिकेत्रगते शुक्रे चन्द्रदृष्टिफलम्— श्रोजस्विनं चारुशरीरयष्टिं प्रकृष्टसत्त्वं धनवाइनाढचम् । करोति मर्त्य शनिगेहयातो भृगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ ३८॥

मकर या कुस्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जाता हो तो जातक तेजस्वी, सुन्दर रारोर वाला, महावली श्रीर धन बाहनों से युक्त होता है ॥ ३८॥

श्वानिकेत्रगते शुक्रे भौमद्दिक सम्-श्रमामयाभ्यायतितप्तस्यूर्तियनर्थतोर्थक्षतिसंयुतं च।

क्र्यान्नरं दानवराजपूज्यः कुजेक्षितः सूर्यसुतालयस्थः ॥ ३९ ॥

मकर या कुन्स राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक परिश्रम श्रीर रोग से संतप्त तथा व्यर्थ धन का नाश करने वाला होता है ॥ ३६॥

श्वानि दोत्रगते शुक्रे वुधदिएफलम्

विद्वद्विधिज्ञं धनिनं सुतुष्टं प्राज्ञं सुसन्वं वहुलपपश्चम्।

सद्वाग्विलासं मनुजं प्रकुर्याद्वभृगुः शनिचेत्रगतो इदृष्टः ॥ ४०॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक पण्डितों के कार्य को जानने वाला, धनी, सन्तीषी वहुत प्रपञ्ची त्रौर सुन्दर वोलने वाला होता है ॥ ४० ॥

शनितेत्रगते शुक्रे गुरुदृष्टिफलम्—

सद्गन्यमाल्यास्वरचारुवाद्यसंजातसङ्गीतरुचिः शुचिश्र ।

स्यान्मानवो दानवराजपूज्ये सुरेज्यदृष्टे शनिमन्दिस्ये ॥ ४१ ॥

मकर या कुम्स राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक सुगन्ध, माला, वस्त्र, सुन्दर वाजा श्रीर संगीत में रुचि रखने वाला, तथा पवित्र होता है ॥ ४१॥

शनिचेत्रगते शुक्रे शनिदृधिफलम्

पंसन्नगात्रं च विचित्रलाभं धनाङ्गनावाहनस्तुत्रसौरूयम् ।

कुर्यान्नरं दानवद्यन्ददेवो मन्देक्षितो मन्दगृहाधिसंस्थः।। ४२ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न वदन वाला, नाना प्रकार के वस्तुओं का लाम करने चाला, धन, स्त्री, वाहन श्रोर पुत्र से सुखी होता है ॥४२॥ CC-0, Jangarhwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

श्रथ भौमालयस्थे शनी रविद्यष्टिकलस— जुलायगोजाविसमृद्धिभाजं कृषिक्रियायां निरतं सदैव । सत्कर्मसक्तं जनयेन्मनुष्यं भौमालयस्थः शनिरर्क्षदृष्टः ॥ १॥

मेष या वृश्विक राशि में स्थित है। कर शनि यदि रिव से देखा जाता है। तो जातक भैंस, गाय, भेड़, चकड़ा इन से युक्त, खेती करने में सदा निरत श्रीर सत्कर्म करने चाला होता है ॥ १॥

भीमालयस्थे शनी चन्द्रदृष्टिफल्लम्— नीचानुयातं चपलं क्रुशीलं खलं सुखार्थैः परिवर्जितं च ॥ कुर्याद्वश्यं रिवजो मनुष्यं शशीक्षितो भूखुतवेश्मसंस्थः॥ २॥

मेष या वृश्विक में स्थित हो कर शानि यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक नीच जनों का संसर्ग करने वाला, चञ्चल, कुत्सित प्रकृति वाला, दुए, सुख श्रीर धन से रहित होता है ॥ २॥

भौमालयस्थे शनौ भौमद्दष्टिफलम्

अनल्पजल्पं गतसत्पदार्थं कार्यक्षतिं जातविनष्टवित्तस् । करोति जातं ननु भानुसूनुः कुजेन दृष्टः कुजवेश्मसंस्थः ॥ ३॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक श्रविक वोलने वाला, सुन्दर चीजों से रहित, कार्य को नाश करने वाला श्रौर निर्धन होता है ॥ ३॥

भौमालयस्थे शनौ बुधदृष्टिफलम् चौर्यकर्मकलहादितत्परं कामिनीजनगतोत्सवं नरम् । क्रेक्षितो हि कुरुतेऽर्क्रनन्दनो भूमिस्रुनुभवनाधिसंस्थितः ॥ ४॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित है। कर शनि यदि वुध से देखा जाता है। ते। जातक चार, भगड़ालू श्रीर स्त्री जन में उत्सव मानने चाला है। ॥ ४॥

भौमालयस्ये शनौ गुरुद्गविफलम्— सुलघनैः सहितं नृपमन्त्रिणं नृपसमाश्रितमुख्यतयान्वितम् । सुरपुरोहितवीक्षितभानुजोवनिजवेशमगतः कुरुते नरम् ॥ ५॥ ८८-०. Jangamwadi Math Collection Digniz के Digniz मेव या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक सुख-धनों से युक्त, राजमन्त्री, राजा के आश्रय में रह कर मुख्य होता है ॥ ४ ॥

भौमालयस्थे शनौ भृगुद्दष्टिफलम्-

बहुत्रयाणाभिरतं विकानितिं पापाङ्गनासक्तमतिं विचित्तम् । करोति मर्त्यं क्षितिजालयस्थो भानोस्तनुजो भगजेन दृष्टः ॥ ६ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित है। कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता है। ते। जातक अनेक जगह यात्रा करने वाला, कान्ति रहित, परस्त्री में रत श्रीर दुए है।ता है ॥ ६॥

भृगुजालयस्थे शनौ रविदृष्टिफलम्—

विद्याविचारे प्रचुरोऽतिवक्ता परानभोक्ता विधनय शान्तः । भवेत्ररस्तिग्मकरेण दृष्टे सूर्यात्मने भार्गववेश्मसंस्थे ॥ ७॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता हे। ते। जातक शास्त्रीय विचार में श्रत्यधिक वे।लने वाला, परान्न मोजी, निर्धन श्रोर शान्त है।ता है॥ ७॥

भृगुजालयस्थे शनौ चंद्रदृष्टिफलम्-

रृपप्रसादाप्तमहाधिकारं योषाविभूषाम्वरजातसौक्यम् । बलान्वितं सञ्जनयेन्मनुष्यं मन्दः सितर्क्षे हिर्णाङ्कदृष्टे ॥ ८ ॥

वृष या तुला में स्थित है। कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। तो जातक राजा की अनुकम्पा से उत्तम अधिकार के। पाने वाला,

स्त्री,भूषण और वस्त्रों से सुखी होता है ॥ ८॥

भृगुजालयस्थे शनौ भौमद्दष्टिफलम् संग्रामकार्याभिरतं नितान्तमनल्पजल्पं च महत्प्रसादम्।

क्रयांकरं तिग्मकरस्य सुनुर्भूसनुदृष्टो भृगुजालयस्थः ॥ ९ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में रत, श्रत्यधिक बोलने वाला श्रीर श्रति असन्न होता है विश्वकी Math Collection. Digitized by eGangotri भृगुजालयस्थे शनौ वधद्दष्टिकलम्— कान्तारतो नीचजनानुयातो विनोदहास्याभिरतो गतार्थः।

क्रीबादिसख्यश्र भवेन्मनुष्यः शनौ सितर्शे शशिखनुदृष्टे ॥ १०॥

चुष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि दुध से देखा जाता हो तो जातक स्त्री में रत, नीखों के सङ्ग रहने वाला, हास्य विनोद में रत श्रीर नपुंसक का मित्र होता है ॥ १० ॥

भृगुजालयस्थे शनी गुष्दप्रिफलम्—

परोपकारे कृतिचत्तवृत्तिः परस्य दुःखेन सुदुःखितश्च।

दातोद्यमी सर्वजनिषयश्च मन्दे सितर्क्षी गुरुणा प्रदृष्टे ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर द्यानि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक परोपकार में मन लगाने वाला, दूसरों के दुखों से दुखी, दाता, उद्योगी श्रीर सर्वों का स्नेही होता है ॥ ११॥

भृगुजालयस्थे रानौ शुक्रदिष्फलम्-

रतादिलाभं वनिताविलासं जलाधिकत्वं नृपगौरवाप्तिम्।

कुर्यानराणां तरगेस्तन्जः शुक्रे क्षितः शुक्रगृहं प्रयातः ॥ १२॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि ग्रुक से देखा जाता हो ती जातक रत्नों का लाभ करने वाला, स्त्री के साथ विलास करने वाला, जल को अधिक चाहने वाला और राज़ा से गोरव पाने वाला होता है ॥ १२॥

बुधर्वे शनौ रविद्यप्टिफलम्— सुखोजिकतं नीचरतं सकोपमधार्मिकं द्रोहकरं सुधीरस्।

कुर्यान्तरं तिग्मकरस्य सुनुर्भानुषदृष्टो बुधमन्दिरस्थः ॥ १३॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शिन यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक सुखरिहत, नीचों का साथी, कोधी, श्रधमी, द्रोही श्रीर धीर होता है ॥ १३॥

बुधर्चे शनौ चंद्रदृष्टिफलम् — मसन्नमूर्तिनृपतिप्रसादात्प्राप्ताधिकारोन्नतिकायदृत्तिः । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri कान्ताधिकारो यदि वा नरः स्यान्न्मदे ज्ञथस्थेऽमृतरश्मिद्दष्टे ॥१४॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न शरीर वाला, राजा से अधिकार प्राप्त कर उन्नति करने वाला, और स्त्रियों का अधिकारी होता है॥१४॥

वुधर्चे शनी भीमद्रष्टिफलम्—

प्रकृष्टबुद्धि सुतरां विधिज्ञं ख्यातं गभीरं च नरं करोति । सोमात्मजचेत्रगतोऽर्कसृत्रुर्भूसनुदृष्टः परिस्तिकाले ॥ १५॥

मिश्रुन या कन्या में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक श्रेष्ट दुद्धि चाला, कार्य को जानने चाला, प्रसिद्ध श्रीर गंभीर होता है ॥ १४ ॥

बुधर्चे रानौ बुधदृष्टिफलम्—

धनान्वितं चारुयति विनीतं गीतित्रयं सङ्गरकर्मदक्षस् ।

श्विल्पेऽप्यभिज्ञं मनुजं प्रकुर्यात्सौम्येक्षितः सौम्यगृहस्थमन्दः ॥१६॥

मिथुन या कन्या राशि सें स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक धनी, सुन्दर बुद्धि चासा, नम्र, गीत प्रिय और युद्ध कार्य में कुशल होता है॥ १६॥

वुधर्ते शनौ गुरुदृष्टिफलम्—

राजाश्रितश्रारुगुराः समेतः प्रियः सतां ग्रप्तथनो मनस्वी।

भवेत्ररो मन्दचरो यदि स्याज्ज्ञराशिसंस्थः सुरपूज्यदृष्टः ॥ १७॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा के आश्रय में रहने वाला, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, साधुश्रों का प्रिय, गुप्त धन रखने वाला श्रीर मनस्वी होता है॥१७॥

वुधर्चे शनी भृगुद्दष्टिफलम्—

योषाविभूषाकरणे प्रवीणं सत्कर्मधर्मानुरतं नितान्तम्।

बीसक्तचित्तं प्रकरोति मर्त्यं सितेक्षितो भानुसुतो ज्ञराशौ ।। १८ ।।

मिथुन या कृत्या में बिस्थत हो। कार वाति । स्वित् स्वकृति होता जाता

हो तो जातक स्त्रियों के भूषण वनाने में चतुर, सत्कार्य श्रीर धर्म में रत तथा स्त्रियों में रत होता है ॥ १८ ॥

कर्कस्थे शनौ रिवदिष्टिफलार्-

आनन्ददाराद्रविणैर्विहीनः सदाक्षभोगैरिप वोज्यितश्च ।

मातुर्महाक्लेशकरो नरः स्यान्मन्दे कुलीरोपगतेऽर्कृदृष्टे ॥ १६॥

कर्क में स्थित हो कर शनि यदि रिव से देखा जाता हो ते जातक त्रानन्द, स्त्री और धन से रहित या ग्रान्न और भाग विलास से हीन तथा माता को कष्ट देने वाला होता है ॥ १६॥

कर्कस्थे शनौ चन्द्रदृष्टिफलाम्—

निपोडिनं वन्धुजने जनन्यां नूनं धनानामभिनर्द्धनं च।

कुर्यानराणां चुमणेस्तनूजः कुलीरसंस्थी द्विजराजदृष्टः ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शिन यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक चन्धुजन श्रीर माता को क्लेश देने वाला, किन्तु निश्वय धन को वढाने वाला होता है ॥ २० ॥

कर्कराशिगते शनौ भौमद्दष्टिफल्लम्— गलद्भवलः क्षीणकलेवस्थ्र तृपार्पितार्थोत्तमवैभवोऽपि ।

स्यान्मानुषो भानुसुते प्रस्तौकर्कस्थिते श्लोणिसुतेन दृष्टे ॥२१॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक चोणवली, चीण शरीर वाला, किन्तु राजा के द्वारा आत उत्तम धन श्रीर विभव वाला होता है ॥ २१ ॥

कर्कराशिगते शनौ वुधद्दष्टिफलम्— वाग्विलासकठिनोऽटनबुद्धिश्रेष्टितैर्वहुविधैरपि युक्तः।

दम्भद्यत्तिचतुरोऽपि नरः स्यात्कर्कगामिनि शनौ बुधदृष्टे ॥ २२॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शिन यदि बुध से देखा जाता हो ते। जातक कटेार वाणी बेालने वाला, अमणशील, अनेक तरह की वेश करने वाला, जुली और चतुर होता है ॥ २२ ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कर्कराशिगते शनौ गुरुदृष्टिफलम्— ह्येत्रपुत्रगृहगेहिनीथने रत्नवाहनविभूपर्णैरपि।

संयुतो भवति यानवो जनौ जीवदृष्टियुजि कर्को शनौ ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातकः जमीन, पुत्र, गृह, गृहिणी, धन, रत्न, चाहन, भूषण इन सर्वों से युक्त-होता है ॥ २३ ॥

"
कर्कराशिगते शनौ भृगुद्दष्टिफलम्—

उदारतागौरवचारमानैः सौन्दर्यवर्यामलवाग्विलासैः।

नूनं विहीना यनुजा भवेयुः शुक्रेक्षिते कर्कगतेऽर्कपुत्रे ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित है। कर शनि यदि ग्रुक्त से देखा जाता है। ते। जातक उदारता, गौरच, मान, सौन्दर्य, श्रेष्टता श्रौर प्रिय वचनः से हीन है। ता है। २४॥

सिंहराशिगते शनौ रविद्धिफलम्— धनेन धान्येन च वाहनेन सद्भृतसत्योत्तमचेष्टितैश्र । भवेद्विहीनो मनुजः प्रस्तुतौ सिंहस्थिते भानुसुतेऽर्क्षदृष्टे ॥ २५ ॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक धन,धान्य, घाहन, आचार और उत्तमकार्य से रहित है।ताहै॥२४॥

सिंहराशिगते शनौ चन्द्रदृष्टिफम्

सद्रवसूषाम्वरचारकीर्तिं कलत्रमित्रात्मजसौख्यपूर्तिम् । मसन्नमूर्तिं कुरुतेऽकीसुनुर्नरं हरिस्थो हरिखाङ्कदृष्टः।। २६ ॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। ते। जातक रत्न, भूषण, वस्त्र, सुन्दर यश, स्त्री, मित्र, पुत्र, सुख इन से पूर्ण होता है ॥ २६ ॥

सिंहराशिगते शनौ भौमद्दष्टिफलम्— संग्रामकर्मण्यतिनैपुणः स्यात्कारूपहीनो मनुजः सकोपः। कर्रस्वभावो नज्जु आज्ञसूत्रौ सिंहस्थिते स्रिम्सुतेस्रिते ज्ञानीन् ।। सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता है ते। जातक युद्ध में अति कुशल, निर्दयी, काथी और क्रूर प्रकृति वाला है।। २७॥

सिंहराशिगते शनौ वुधद्दष्टिफलम्— धनाङ्गनास्तुसुखेन होनं दीनं च नीचन्यसनाभिभूतम्।

करोति जातं तपनस्य खुनुः सिंहस्थितः सोमसुतेक्षितश्च ॥ २८॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि बुध से देखा जाता है। ते। जातक धन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से हीन, दीन और नीच कर्म में रत होता है॥ २८॥

सिंहराशिगते शनौ गुरुदृष्टिफल्सम्— सन्मित्रपुत्रादिगुरौरुपेतं ख्यातं सुदृतं सुतरां विनीतस्।

नरं पुरव्रामपतिं करोति सौरिईरिस्थो गुरुणा प्रदृष्टः ॥ २९ ॥

सिंह गरि। में स्थित है। कर रानि यदि गुरु से देखा जाता है। तो जातक श्रेष्ठ मित्र, पुत्र श्रादि श्रौर गुणों से युक्त, प्रसिद्ध, सदाचारी, श्राति नम्र तथा पुर ग्राम का स्वामी होता है॥ २६॥

सिंहराशिगते शनौ भृगुद्दष्टिफम्— धनैश्र धान्यैरपि वाहनैश्र सुखैरुपैतं वनिताप्रतप्तम् ।

क्रुर्यान्मनुष्यं तपनस्य स्नुः पञ्चाननस्थो भृगुस्नुदृष्टुः ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शिंक यदि शुक से देखा जाता है। तो जातक धन, धान्य, बाहन, सुख इन से युक्त और स्त्री के द्वारा पीड़ित होता है ॥ ३०॥

गुरुगेहगते शनौ रविद्यष्टिफलम्— ख्याति धनाप्तिं वहुगौरवाणि स्नेहप्रवृत्तिं परनन्द्नेषु । लमेन्नरो देवगुरोरगारे शनैश्वरे पश्चिननाथदृष्टे ।। ३१ ॥

धतु या मोन में स्थित है। कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। तो जातक प्रसिद्ध, धन लाभ करने वाला, अधिक गौरवी और दूसरे के खड़कों के। प्यार करने वाला है। तो है। ३१॥

गुरुगेहगते शनौ चन्द्रदष्टिफलम्-

सदृष्ट्रतशाली जननीवियुक्तो नामद्वयालङ्करणप्रयातः।

सतार्थभार्यासुखभाङ्नरः स्यात्सौरे सुरेज्यालयगेऽज्जद्दे ॥ ३२ ॥

धत या भीन राशि में स्थित है। कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। ते। जातक आचार युक्त, माता से वियोग पाने वाला, दे। नामों से युक्त, खुत के हेतु स्त्री खुख चाहने वाला हे।ता है ॥ ३२॥ गुरुगेहगते शनौ भौमद्दष्टिफलम्-

वातान्वितं लोकविरुद्धचेष्टं प्रवासिनं दीनतरं करोति। नरं धरास्तुनिरीक्ष्यमाणो मार्तण्डपुत्रः सुरमन्त्रिणो मे ॥ ३३ ॥

घतु या भीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक चात रोग से युक्त, लोगों से विरुद्ध रहने वाला, विदेश में निवास करने वाला और दरिद्र होता है॥ ३३॥

गुक्गेहगते शनौ वुधदृष्टिफलम्-

गुणामिरामो धनवान्त्रकामं नराधिराजाप्तमहाधिकार:। नरः सदाचारविराजमानः ज्ञनौ ज्ञदृष्टे गुरुमन्दिस्ये ॥ ३४ ॥

घतु या मीन राशि में स्थित होकर शनि यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक गुणों से खुन्दर, धनवान् , महाराजा से अधिकार प्राप्त करने वाला श्रीर संदाचारी होता है ॥ ३४ ॥

गुरुगेहगते शनौ गुरुद्दष्टिफलम्

रुपमधानः पृतनापतिर्वा सर्वार्थशालो वलवान्सुशीलः ।

स्यान्मानवो भानुसुते प्रमुतौ जीवेक्षिते जीवगृहं प्रयाते ॥ ३५ ॥

घु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री या सेनापति, सव सम्पत्तियों से युक् वलवान् और सुशोल होता है ॥ ३४॥

गुरुगेहगते शनौ भृगुदृष्टिफलम् विदेशवासी बहुकार्यसक्तो द्विमात्पुत्रः सुतरां पवित्रः। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

स्यान्मानवो दानवमन्त्रिदृष्टे मन्देऽमराचार्यग्रहं प्रयाते ॥ ३६॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक विदेश में रहने वाला, बहुत कार्य करने वाला, विमाता वाला श्रीर श्रति पवित्र होता है ॥ ३६ ॥

स्वगृहगते शनौ रविदृष्टिफल्सम्— कुरूपभार्यश्च परात्रभोक्ता नानाप्रयासामयसंयुतश्च । विदेशवासी प्रभवेन्मनुष्यो मन्दे निजागारगतेऽर्फ्रदृष्टे ॥ ३७॥

मकर या कुम्स राशि में स्थित हो कर शनि यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक कुरूपा स्त्री चाला, दूसरे का श्रन्न खाने चाला श्रनेक प्रयास करने पर रोग युक्त और विदेश में निवास करने चाला होता है ॥ ३७ ॥

स्वगृहगते शनौ चन्द्रदृष्टिफल्लम्— धनाङ्गनाट्यं दृजिनातुयातं चलस्वभावं जननीविरुद्धस् । कामातुरं चापि नरं प्रकुर्यान्मन्दः स्वभस्थोऽस्तरिष्मदृष्टः ॥ ३८॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि, चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक धन, श्रीरत से युक्त, पापी, चश्चल, माता से विरुद्ध रहने वाला श्रीर कामी होता है ॥ ३८॥

स्वगेहगते शनौ भौमद्दष्टिफलम्

श्रूरः क्रूरः साइसी सुद्गुणाढ्यः सर्वोत्कृष्टः सर्वदा हृष्टचित्तः । ख्यातो मर्त्यश्रात्मभस्थेऽर्कपुत्रे धात्रीपुत्रप्रेक्षणत्वं प्रयाते ॥ ३६॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शूर, कूर, साहसी, सुन्दर गुणों से युक्त, लोगों में श्रेष्ट, सदा प्रसन्न श्रोर प्रसिद्ध होता है ॥ ३६ ॥

स्वगेहगते शनौ बुधदष्टिफलम्— सद्ग्राहनान्साहिसकान्ससत्त्वान्धीरांश्च नानाविधकार्यसक्तान् । करोति मर्त्यांचनु भानुपुत्रः स्वचेत्रसंस्थः शशिपुत्रदृष्टः ॥ ४०॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर वाहन, साहस, वल तथा धेर्य से युक्त और अनेक तरह के कार्य में सक्त होता है ॥ ४०॥

स्वगेहगते शनौ गुरुद्दष्टिगलम्— गुणान्वितं क्षोणिपतिप्रधानं निरामयं चारकारीरयष्टिस् । कर्याकरं देवगुरुषदृष्टश्चण्डांशुस्तुर्निजवेश्मसंस्थः ॥ ४१॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा बाता हो तो जातक गुणी, राजमन्त्री, निरोग श्रीर सुन्दर शरीर वाला होता है ॥ ४१ ॥

स्वगेहगते शनौ भृगुद्दष्टिफलम्— कामातुरं सिक्षयमेन हीनं भाग्योपपन्नं सुखिनं धनाट्यम्। ं भोक्तारमीशं कुरुते स्वभस्थो रवेः सुतो भागवसूनुदृष्टः ॥४२॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक कामासुर, नियम से हीन, भाग्यशाली, सुखी, घनी, भोगो श्रोर प्रधान होता है ॥ ४२ ॥

अथ श्रहाणां राशिफलानि-तत्र मेषराशिगतसूर्यफलम्— भवति साहसकर्मकरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः। क्षितिपतिर्मतिमान्सहितस्तदा सुमहसामहसामधिपे क्रिये ॥ १ ॥

जन्म समय में सूर्य यदि मेष राशि में हो तो जातक साहसी, रक्त पित्त विकार से युक्त दारीर वाला, राजा, वुद्धिमान् श्रीर तेजस्वी होता है ॥ १॥

वृषराशिगतसूर्यफलम्— परिमलैविमलै: कुसुमाशनै: सुवसनै: पशुभिस्सुखमद्भुतम्। गिव गतो हि रविर्जलभीस्तां विहितम।हितमादिशते नृए।। २ ।। सूर्य दृष राशि में हो तो जातक सुगन्छ, पुष्प, भोजन, वस्त्र तथा

पश्चों के सुख् से युक्तु क्रीराभीक होता है ती हो led by eGangotri

१३ जा०

## मिथुनराशिगतसूर्यफलम्—

गणितशास्त्रकलामलशीलतासुलितास्त्रुतवाक्प्रथितो भवेत्। दिनपतौ मिथुने नतु मानवो विनयतानयतातिशयान्वितः॥ ३॥

सूर्य मिथुन राशि में हो तो जातक गणित शास्त्र और क्लाओं को जानने वाला, सुन्दर और आश्चर्य जनक वाणी वेलिने वाला, प्रसिद्ध, विनयी और नीति शास्त्र को जानने वाला होता है ॥ ३॥

कर्कराशिगतसूर्यफलम्—

सुजनतारहितः किल कालविज्ञनकवाक्यविलोपकरो नरः। दिनकरे हि कुलीरगते भवेत्सधनताधनतासहिताधिकः॥ ४॥

सूर्य यदि कर्क राशि में है। ते। जातक छुजनता से रहित, काल के। जानने वाला, पिता की ग्राज्ञा के। न भानने वाला, सधनता (धनी) ग्रथनता सहित (निर्धन) देनों में माननीय है।ता है।।४॥

सिंहराशिगतसूर्यफलम्—

स्थिरमितश्च पराक्रमताधिको विश्वतयाद्वश्चतकोर्तिसमन्वितः । दिनकरे करिवैरिगते नरो नृपरतो परतोषकरो भवेत् ॥ ५ ॥

सूर्य यदि सिंह राशि में बैठा हो तो जातक, स्थिर बुद्धि, पराक्रमी, पराक्रम से यशस्वी, राजा का जिय और परोपकारी होता है ॥ ४॥

कन्याराशिगतस्र्यंफलम्— दिनपतौ युवतौ समवस्थिते नरपतेर्द्रविणं हि नरो लमेत् । युद्वचाः श्रुतगेयपरायणः सुमहिमामहिमापहिताहितः॥ ६॥

सूर्य यदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक राजा से धन लाम करने चाला, कामल चेलिने चाला, संगीत का प्रेमी श्रीर श्रत्यत सामर्थ्य से शत्रु को नाश करने चाला है। ता है ॥ ६॥

तुलाराशिगतसूर्यफलम्
नरपतेरतिभीरुरहर्निशं जनविरोधविधानमधं दिशेत्।
किलानाः परकर्मरतिर्धटे दिनमणिनं मणिद्रविणादिकम् ॥ ७॥
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoth

सूर्व यदि तुला राशि में स्थित हो तो जातक सदा राजा से अयमीत, लागों से विरोध करने वाला, पापी, कगड़ालू, दूसरे का कार्य करने वाला और मणि घन ऋदि से होन होता है ॥ ७॥

वृश्चिकराशिगतसूर्यफलम्-

कृपणतां कलहं च सूत्रं रुषं विषहुताशनशस्त्रभयं दिशेत । अलिगतः पितृपातृ विरोधितां दिनकरो न करोति समुस्रतिम् ॥८॥

सर्य यदि वृश्चिक राशि में स्थित हो तो जातक कृपण, झगड़ालू, क्रोबी, विष, अशि, शखा इन से अय पाने वाला, माता पिता का विरोधी और उन्मति न करने वाला होता है ॥ ८॥

धनूराशिगतसूर्यफलम्—

स्वजनकोपमतीव महामति वहुधनं हि धनुर्धरगो रवि:। सुजनपूजनमादिशते चर्णां सुमिततो मतितोषविवर्द्धनम् ॥ ६ ॥

सर्वे यदि धनु राशि में स्थित हो तो जातक श्रपने जनों पर कोच करने वाला, वड़ा बुद्धिमान् , वहुत धन वाला, सज्जनों का पूजन करने वाला, श्रपनी सुन्दर चुद्धि से अनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाला होता है॥६॥ मकरराशिगतसूर्यफलम्—

अटनतां निजपक्षविपक्षतामधनतां कुरुते सततं नृणाम् ।

मकरराशिगतो विगतोत्सवं दिनविश्चर्न विश्वत्वसुखं दिशेत ॥१०॥

सूर्य यदि मकर राशि में स्थित हो तो जातक अमणशील, अपने जनों का विरोधो, निर्धन, उत्सव रहित और प्रभुता रहित होता है ॥१०॥ कुंभराशिगतसूर्यफलम्-

कलशगामिनि पंकजिनीपतौ शठतरो हि नरो गतसौहदः।

मिलनताकलितो रहितः सदा करुणयारुणयात्तसुखो भवेत्। ११।।

सूर्य यदि कुम्भ राशि में बैठा हो तो जातक त्रति शठ, मित्रता से होन, मिलन, द्याहीन स्रोर सुखी होता है ॥ ११ ॥

मीनराशिगतसूर्यफलम्-

वहुधनं ऋयविऋयत्रध्यमुखं निज जनवद्पि गुह्ममहाभयम् कृष

दिनपतो गुरुभेऽभिमतो भवेत्सुजनतो जनतोपदसन्मितः ॥१२॥
सूर्य यदि मीन राशि में स्थित हो तो जातक ऋय विक्रय से धनी, अपने जनों से सुखी, गुप्त वात से अयभीत, श्रीर सुजनता से जनों का सुख देने वाला होता है ॥१२॥

मेषराशिगतचंद्रफलम्—

स्थिरधनो रहितः सुजनैर्नरः सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत् । अजगतो द्विजराज इतीरितं विश्वतयाद्वश्चतया स्वसुकीर्तिभाक् ॥१३॥

चन्द्रमा यदि मेष राशि में स्थित हो तो जातक स्थिरधन वाला, सज्जनों से हीन, पुत्र युक्त, स्त्री के वश में रहने वाला और अद्भुत पराक्रम से सुयश वाला होता है।। १३॥

चृपराशिगतचंद्रफलम्-

स्थिरगति सुपति कमनीयतां कुश्चलतां हि चृणासुपयोगतास्।

हषगतो हिमगुर्भृशमादिशेतसुकृतितः कृतितश्च सुखानि च ॥१८॥

चन्द्रमा यदि चृष राशि में स्थित हो तो जातक स्थिर गित, छुन्दर दुद्धि वाला, छुन्दर, छुशली, मदुष्यों का पेषण करने वाला श्रीर छुन्दर कार्य से सुख पाने वाला होता है॥ १४॥

मिथुनराशिगतचंद्रफलम्—

पियकरः करमत्स्ययुतो नरः सुरतसौख्यभरो युवतिप्रियः। मिथुनराश्चिगते हिमगौ भवेत्सुजनताजनताकृतगौरवः।।१५॥

चन्द्रमा यदि मिथुन राशि में स्थित हो तो जातक प्रिय करने वाला, मत्स्य रेखा से युक्त इस्त वाला, सुरत से श्रति सुखी, स्त्री का प्रिय श्रीर श्रपनी सुजनता से जनसमूहों में गुरुता युक्त होता है ॥१४॥

कर्कराशिगतचंद्रफलम्-

श्रुतकलावलनिर्मलष्टत्तयः कुसुमगंधनलाशयकेलयः।

किल नरास्तु कुलीरगते विधौ वसुमती सुमतीस्मितल्बध्यः ॥१६॥ चन्द्रमा यदि कर्क राशि में बैटा हो तो जातक शास्त्र का सुनने CC-D. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वाला, कला के। जानने वाला, निर्दुष्ट त्राचार वाला, कुसुम गन्ध से युक्त जलाशय में कीड़ा करने वाला, पृथ्वी पाने वाला, सुन्दर वुद्धि श्रीर ईषद्द हाम्य से युक्त होता है॥ १६॥

सिंहराशिगतचंदफलम् —

अचलकाननयानमनोरथं ग्रहकलिश्च गलोदरपीडनस्। दिजपतिर्मृगराजगतो चृत्यां वितनुते तनुतेजविद्दीनताम् ॥१७॥

चन्द्रमा यदि सिंह राशि में वैठा है। तो जातक पर्वत वन में अमण करने वाला, घर में झगड़ा करने वाला, गला श्रीर पेट में राग युक्त तथा तेज हीन शरीर वाला होता है ॥ १७॥

कन्याराशिगतचंद्रफलम्—

युवितगे शिशानि प्रमद्गाजनप्रवलकेलिविलासकुत्रहलै:।

विमलशीलसुताजननोत्सवैः सुविधिना विधिना सहितः पुमान् ॥१८॥

चन्द्रमा यदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक स्त्री के साथ विशेष केलि, विलास, कुत्हल करने वाला, निर्मल स्वभाव वाला, कन्या सन्तित वाला, उत्सव से युक्त, सत्कार्य से युक्त और भाग्य शाली होता है ॥ १८॥

तुलाराशिगतचंद्रफलम्—

ष्ट्रपतुरंगमविक्रमविक्रमद्वद्विजसुरार्चनदानमनाः पुपान् ।

गिशिन तौलिगते बंहुदारभाग्विभवसंभवसिश्वतिवक्रमः ॥१९॥

वन्द्रमा यदि तुला राशि में वैटा हो ते। जातक वैल, घेाड़ा श्रादि रखने वाला, महा पराक्रमी, ब्राह्मण देवताओं का पूजक, बहुत स्त्रियों का माग करने वाला श्रौर विभव के तुल्य पराक्रम से युक्त होता है ॥१६॥

वृश्चिकराशिगतचंद्रफलम्-

गगभरे हि सरीस्प्रगं नरो तृपदुरोद्रजातधनक्षयः।

कित्रिचिविवतः खलमानसः क्रुशमनाः श्मनापहतो भवेत् ॥२०॥

चन्द्रमा यदिः वृश्चिका राशिको स्थित हो। ते। जातक राजा और जूप

से धन नादा करने वाला, झगड़ाल, निर्वल, दुष्ट स्वभाव वाला, दुर्वल मन घाला श्रीर शान्ति रहित हेाता है ॥ २०॥ धनूराद्यिगतचंदीलम्— दे

बहुकलाकुशलः पवलो महाविमलत्रीकलितः सरलोक्तिभाक्। शश्चिरे तु घनुर्धरगे नरो धनकरो न करोति बहुच्ययम् ॥२१॥

चन्द्रमा यदि घनु राशि में स्थित है। तो जातक अनेक कलाओं के। जानने वाला, वलीं, अत्यन्त निर्मल स्वभाव वाला, सरत वाली वेलने वाला, धनी और थोड़ा व्यय करने वाला होता है।। २१॥ मकरराशिगतचंद्रफलम्—

कित्तत्रीतभयः कित्त गीतवित्तत्तुक्वासहितो मदनातुरः। निजकुलोत्तमष्टत्तिकरः परं हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत ॥ २२॥

चन्द्रमा यदि मकर राशि में स्थित है। ते। जातक शीत से भयमीत गीत जानने वाला, थोड़ा रोष करने वाला, कामी श्रौर श्रपने कुल है श्रतुसार उत्तम कार्य करने वाला होता है ॥ २२॥

**/ कुंभराशिगतचंद्रफलम्** 

अलसतासिहतोन्यसुतिर्पयः कुशलताकित्तिशिवस्थाः। कलशगामिनि शीतकरे नरः प्रशमितः शमितोकरिपुत्रजः॥२३॥

चन्द्रमा यदि कुम्म राशि में वैठा हो तो जातक आलसी, दूसरे हैं लड़के से प्रेम करने वाला, श्रति चतुर, पण्डित, शान्त प्रकृति वाला श्रीर शतुश्रों को नाश करने वाला होता है ॥ २३॥

मीनराशिगतचंद्रफलम्-

शशिनि मीनगते विजितेंद्रियो बहुगुणः कुशलो जललालसः। विमलघीः किल शस्त्रकलादरस्त्ववलताबलताकलितो नरः।।२४॥

चन्द्रमा यदि मोन राशि में वैटा हो तो जातक जितेन्द्रिय, श्रांके गुणों से युक्त, चतुर, जल की श्रधिक लालसा रखने वाला, तिर्में गुजि वाला, शास्त्र विद्या में श्राद्र रखने वाला श्रोर श्रित दुवें होता है, ॥ २४ ॥ अभिक्ष Math Collection. Digitized by eGangotri

## मेषराशिगतभौमफलम्—

क्षितिपतेः क्षितिमानधनागमैः सुवचसा महसा वहुसाहसैः।

अवनिजः कुरुते सततं युतं त्वजगतो जगतोशियतत्ररम्।।२५॥

मङ्गल यदि भेष राशि में वैटा हो तो जातक राजा के द्वारा मान धन से युक्त, प्रिय वोलने वाला, तेजस्वी, वहुत साहसी श्रीर संसार में सब का प्रिय होता है॥ २४॥

### चुषराशिगतभौमफलम्—

गृह्यनाल्पसुखञ्ज रिपूद्यं परगृहस्थितिमादिशते नृणाम्।

**त्रविनयाग्निक्जो रूपभस्थितः** क्षितिस्रतोऽतिस्रतोद्भवपीडनस् ॥२६॥

मङ्गल यदि वृष राशि में वैठा हो तो जातक गृह और घन से थोड़ा सुखी, शनुक्रों की वृद्धि वाला, द्सरे के घर में वास करने वाला, श्रविनयी, श्रक्रिमान्य रोग युक्त और पुत्र से पीड़ित होता है । २६॥

#### भिथुनराशिगतसीमफलम्—

वहुकलाकलनं कुलजोत्किलं प्रचलनिष्यताञ्च निजस्थलात् । नतु नृषां कुरुते मिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखात्सुखम्॥२७॥

मङ्गल यदि मिशुन राशि में वैठा हो तो जातक श्रनेक कलाश्रों में निपुण, वन्धुओं के साथ कलह करने वाला, अमण का प्रिय श्रीर पुत्र श्रादि से सुख पाने वाला होता है ॥ २७ ॥

## कर्कराशिगतभौमफलम्-

परगृहस्थिरतामतिदीनतां विमतितां श्रमिताञ्च रिपूदयम्।

हिमकरालयगे किल मंगले प्रवलयावलया कलहं व्रजेत ।।२८।।

मङ्गल यदि कर्क राशि में वैटा हो तो जातक दूसरे के घर में

निवास करने वाला, ग्रांत दीन, निर्देखि, शबुश्रों से पीड़ित श्रौर

पवल स्त्री से कलह करने वाला होता है ॥ २८॥

सिंहराशिगतभौमफलम्-

.श्रतितरां सुतद्वारसुखान्वितो इत्रिपूर्विततोद्यमसाहसः।

अवनिजे सुगराजगते पुमाननयतानयताभियुतो भवेद ॥२९॥

मङ्गल यदि सिंह राशि में वैटा हो तो जातक पुत्र स्त्री से श्री सुखी, शत्रुओं के। नाश करने वाला, श्रीत उद्यम श्रीर साहस करने वाला तथा नीति श्रनीति को जानने वाला होता है। २६॥

कन्याराशिगतभौमफलम्—

सुजनपूजनताजनताधिको यजनयाजनकर्परतो भवेत । क्षितिसुते सति कन्यकयान्विते त्ववनितो वनितोत्सवतः सुस्ती॥३०॥

मङ्गल यदि कन्या राशि में वैटा हो तो जातक साधुर्यों का पूजक, जनसमूहों में सुख्य,यज्ञ कराने ग्रीर करने वाला तथा पृथ्वी श्रीर स्नी से सुख भोगने वाला होता है ॥ ३० ॥

दुलाराशिगतभौमफलम्—

बहुधनव्ययतांगविहीनतागतगुरुप्रियतापरितापितः ।

विणिषि भूमिसुते विकलः पुमानवनितोवनितोद्भवदुःखितः ॥३१॥

तुला राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक वहुत धन का व्यय करने वाला, श्रङ्गहीन, गुरु जनों का पूर्व में श्रिप्य करके पश्चात् संतप्त, विकल, पृथ्वी श्रीर स्त्री से दुखी होता है ॥ ३१ ॥

वृश्चिकराशिगतभौमफलम्—

विषहुताञ्चनशस्त्रभयान्त्रितः सुतस्तितावनितादिमहत्सुखम् । वसुमतीसुतभाजि सरीस्रपे नृपरतः परतश्च जयं व्रजेत् ॥३२॥

वृश्चिक राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक विष, श्रिय, शब इन के भय से युक्त, पुत्र, कन्या, स्त्री इन से श्रत्यन्त सुखी, राजा में रत श्रीर शत्रुश्रों को जीतने वाला होता है ॥ ३२ ॥

धनूराशिगतभौमफलम्— रथतुरंगमगौरवसंयुतः परमरातितनुक्षतिदुःखितः।

भवति नावनिजे धनुषि स्थिते सुवनितावनिताश्रमणियः॥३३॥ धनु राशि में मङ्गल बैटा हो तो जातक रथ, घोड़ा, गौरव इन से

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

युक, किन्तु रात्रु से चोट खा कर दुःखित और अति खुन्दरो अपनो स्त्री के साथ ध्रमण का प्रिय होता है ॥ ३३ ॥

#### मकरराशिगतभौमफलम्-

र्ग्णपराक्रमतावनितासुखं निजजनप्रतिकृत्ततया श्रमः।

विभवता मनुजस्य धरात्मजे मकरगे करगेव रमा भवेत् ॥ ३४ ॥

मकर राशि में मझल वैठा हो तो जातक युद्ध में पराक्रमी, स्त्री सुख से युक्त, श्रपने जनों के विरुद्ध कार्य में श्रम करने वाला, विभव श्रीर लुदमी की हाथ में रखने वाला होता है ॥ ३४ ॥

कुस्भराशिगतभौमकलम्—

विनयतारहितं सहितं रुजा निजजनमितकूलमलङ्खलम् ।

प्रकुरते मनुजङ्कत्त्वाश्रितः क्षितिसुतोऽतिसुतोद्भवदुःखितः ॥ ३५ ॥

कुरम राशि में मङ्गल वैटा हो तो जातक श्रविनयो, रोग युक्त, वन्धुत्रों का विरोधी, श्रति दुए श्रीर पुत्र के दुख से दुखी होता है ॥ ३४ ॥

#### मीनराशिगतभौमफलम्-

व्यसनतां खलतामदयालुतां विकलतां चलनं च निजालयात् । क्षितिसुतस्तिमना सुसमन्वितो विमतिनामतिनाज्ञनमादिशेत् ॥३६॥

मीन राशि में मझल वैटा हो तो जातक व्यसनी, दुए, निर्दयी, विकल, श्रपने स्थान छोड़ कर श्रन्य स्थान में जाने वाला श्रीर दुद्धि होन जनों के साथ हो कर उस की भी दुद्धि नाश हो जाती है ॥ ३६॥

#### मेषराशिगतबुधफलम्-

खलमितः किल चञ्चलमानसो ह्यविरतं कलहाकुलितो नरः। अकरुणोऽनृणवांश्च बुधे भवेदविगते विगतेच्छितसाधनः॥३७॥

मेष राशि में बुध वैठा हो तो जातक दुए वुद्धि, चञ्चल, सदा कलह करन के लिये श्राकुलित,निर्दयी,ऋण हीन श्रीरमनोऽभिलिषत कार्य साधन करने में श्रसमर्थ होता है ॥ ३७॥ ८०० Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## वृषराशिगतवुधफलए—

वितरणप्रण्यं गुणिनं दिशेद्वहुकलाक्षशलं रितलालसम्। धनिनिमद्वसुतो द्वपभस्थितो तन्जनतोनुजतोऽतिसुखं नरम्॥३८॥

वृष राशि में विध वैठा हो तो जातक नज़ता युक्त, दानी, गुणी, बहुत कलाओं को जानने वाला, रित करने की इच्छा रखने वाला, धनी, पुत्र श्रीर भाइयों के द्वारा छुखो होता है ॥ ३८॥

## भिश्रुनराशिगतवुधफलम्-

मियवचोरचनासु विचक्षयो द्विजननीतनयः शुभवेषधाक् । मिथुनगे जनने शश्चिनन्द्ने सद्नतोऽदनतोऽपि सुखी नरः ॥३९॥

मिश्रन राशि में वुध वैटा हो तो जातक प्रिय बोलने बाला, वस्तु बनाने में दुशल, विमाता वाला, खुन्दर शरीर वाला, घर श्रीर भोजन से सुखी होता है ॥ ३६॥

# कर्कराशिगतबुधफलम्-

कुचरितानि च गीतकथादरो तृपविचः परदेशगतिर्तृगाम्। किल कुलीरगते शशभृत्सुते सुरततारतता नितरां भवेत्।।४०॥

कर्क राशि में बुध वैटा हो तो जातक कुत्सित चरित्र वाला, संगीत प्रिय, राजा का कृपापात्र, परदेशो, श्रोर खुरत किया में निरत होता है ॥ ४०॥

सिंहराशिगत्बुधफलम्—

अनृततासहितं विमतिं परं सहजवैरकरं कुरुते नरम्।

युवतिहर्षपरं शशिनः सुतो हरिगतोऽरिगतोन्नतिदुःखितम् ॥४१॥

सिंह राशि में बुध बैठा हो तो जातक मिथ्या बोलने वाली दुर्बुद्धि, सहोद्र के साथ वैर भाव रखने वाला, स्त्री को श्रानन्द देने वाला श्रीरः,शृश्रों की उन्नति से दुःखित होता है ॥ ४१ ॥

कन्याराशिगतवुधफलम्—

सुवचनातुरतश्रतुरो नरो लिखनकर्मपरो हि वरोस्नतिः। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri शशिसुते युवतो च गते सुखी सुनयनानयनाञ्चलचेष्टितै: ॥४२॥ कन्या राशि में बुध वैटा हो तो जातक सुन्दर वोलनेवाला, चतुर, तेसक, उन्नति शाली और स्थियों के कटाच से सुखी होता है ॥४२॥

तुलाराशिगतबुधफलम्—

अनृतवाग्व्ययभाक्ष्वलु शिल्पवित्कुचरिताभिरतिर्वेहुजल्पकः।

व्यसनयुङ्मनुजः सहिते बुधेऽत्र तुलयातुल्यात्वसता युतः ॥४३॥

तुला राशि में बुध वैटा हो तो जातक मिथ्या वोलने वाला, खर्ब करने वाला, शिल्प विद्या को जानने वाला, कुकर्म में मन लगाने वाला, श्रधिक वोलने वाला, व्यसनी श्रौर ऋत्यन्त पापी होता है॥४३॥

वृश्चिकराशिगतवुधफलम्—

क्रुपणतातिरतिमण्यश्रमो विहितकर्मसुखोपहतिभवेत्।

धवलभानुसुतेऽलिगते क्षतिस्त्वलसतो लसतोऽपि च वस्तुनः ॥४४॥

वृश्चिक राशि में वृध वैटा हो तो जातक रूपण, रित किया के लिये श्रित श्रम करने वाला, किसी कार्य को श्ररम्भ कर के दुखी होने वाला, श्रीर श्रालस्य से श्रद्धी वस्तु का भी हानि करने वाला होता है ॥ ४४॥

धनूराशिगतवुधफलम्-

वितरणप्रणयो वहुवैभवः कुलप्तिश्च कलाकुशलो भवेत ।

श्रीमुतेऽत्र शरासनसंस्थिते विहितया हितया रमयान्वितः ॥४५॥

थनु राशि में बुध वैठा हो तो जातक नम्न, दानी, वहुत विभव से युक्त, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, कलाओं में चतुर श्रीर प्रिय स्त्री वाला होता है ॥ ४४ ॥

मकरराशिगतवुधफलम्—

रिपुभयेन युतः कुमितर्नरः स्मरविहीनतरः परकर्मकृत् ।

मकरगे सित शीतकरात्मजे व्यसनतः स नतः पुरुषो भवेत् ॥४६॥

मकरप्राधि में कुम बैठा हो तो लाहिन स्मर्का है से भूयभीत, कु

चुद्धि, काम रहित, दूसरों का कार्य करने वाला श्रीर श्रम्यास हे नम्र होता है ॥ ४६॥

कुम्भराशिगतबुधफलम्—

यहकालि कलशे शशिनंदनो वितन्तते तनुतां ननु दीनताम्। थनपराक्रमधर्मविहीनतां विमतितामतितापितशत्रुभिः ॥ ४७॥

कुम्भ राशि में बुध वैठा हो तो जातक घर से कलह करने वाला, कुश, दीन, धन पराक्रम धर्म से हीन, कुबुद्धि श्रीर शत्रुश्रों से पीहित होता है ॥ ४७॥

मीनराशिगत बुधफल म्-

परधनादिकरसणतत्परो द्विजसुरानुचरो हि नरो भवेत्।

अश्विसुते पृथुरोमसमाश्रिते सुवदनावदनातुविलोकनः ॥ ४८॥

मीन राशि में बुध बैठा हो तो जातक पराये धन का रचा करने चाला, देवता ब्राह्मण का भक्त और सुन्दरी स्त्री का मुख देखने वाला होता है ॥ ४= ॥

मेषराशिगतगुरुफलम्—

बहुतरां कुक्ते समुदारतां सुरचितां निजवैरिसमुक्तिम्। विभवतां च मरूत्पतिपूजितः क्रियगतोयगतोरुमतिपदः ॥ ४९॥

मेष राशि में वृहस्पति वैटा हो तो जातक अधिक उदार, अपने शतुत्रों की भी उन्नति करने वाला, विभव से युक्त श्रीर सुन्दर वुद्धि बाला होता है ॥ ४६ ॥

वृषराशिगतगुरुफलम्— द्विजसुरार्चनभक्तिविभूतयो द्रविणवाहनगौरवलब्धयः ।

सुरप्ररो रुषभे बहुवैरिणश्ररणगा रणगाढपराक्रमै: ॥ ५०॥ वृष राशि में वृहस्पति बैठा हो तो जातक द्विज देव का भक्त, धन, बाइन और गौरव का लाभ करने वाला तथा युद्ध में अपने पराक्रम से शतुओं को वश में लाने वाला होता है ॥ ४० ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ,

मिथुनाशिगतगुरुफलम्—

कवितया सहितः प्रियवाक्च्छुचिर्विमल्ज्ञील्डिचिर्निपुणः पुमान् । मिथुनगे सति देवपुरोहिते सहितता हिततासहितैभवित ॥ ५१ ॥

मिथुन राशि में वृहस्पति वैटा हो तो जातक कविता वनाने वाला, प्रिय वोलने वाला, पवित्र, सुशील, कुशल, श्रौर मित्रोंसे युक्त होता है ४१. कर्कशाशिगतगुरुफलम्—

बहुधनागमनो सदनोस्नितिर्विधशास्त्रकलाकुशलो नरः।

प्रियवचाश्च कुलीरगते गुरौ चतुरगैस्तुरगैः करिभिर्युतः ॥ ५२ ॥

कर्क राशि में शुहरपति वैठा हो तो जातक वहुत वन की श्रामदनी करने वाला, कामी, श्रनेक शास्त्र में कुशल, प्रिय वोलने वाला श्रीर सुन्दर हाथी घोड़ा रखने वाला होता है ॥ ४२ ॥

सिंहराशिगतगुरुफलम्-

अचलदुर्गवनप्रभुतोर्जितो दृदतनुर्नेनु दानपरो भवेत्।

अरिविभू तिहरो हि नरी युतः सुवचसा वचसामिषपे हरौ।।५३।।

सिंह रिश में बृहस्पति दैठा हो तो जातक पर्वत, दुर्ग, वन का कि श्रिषपति, वलवान्, कठोर शरीर वाला, दानी, शत्रुश्रों का धन दरने वाला, श्रीर प्रिय वोलने वाला होता है ॥ ४३ ॥

कन्याराशिगतगुरुफलम्-

कुसुमगन्धसद्म्बरशालिता विमलता धनदानमितभ्रेशस् । सुरगुरौ सुतया सति संयुते रुचिरता चिरतापितशत्रुता ॥५४॥

कन्या राशि में बृहस्पति वैटा हो तो जातक इतर, वस्र से युक्त, निर्मल, अतिदानी, सुन्दर और शत्रुओं का पीड़ित करनेवाला होता है।

तुलाराशिगतगुरुफलम्—
श्रुततपोजपहोममहोत्सवे द्विजसुरार्चनदानमतिर्भवेत् ।
विद्यालि जन्मिन चित्रशिखण्डिजे चतुरतातुरताहिततारिता।।५५॥

तुला राज्ञि में वृहस्पति वैद्या हो तो जातक शास्त्र श्रवण करने: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri चाला, तप करने वाला, जप होम यज्ञ क्रने वाला, ब्राह्मण देवका पूजक, दानी, चतुर श्रौर श्रातुर होकर रात्रु को मारने वाला होता है॥श्रा वृश्चिकराशिगतगुरुफलम्—

धनविनाशनदोषसम्बद्धवैः कृशतरो बहुदम्भपरो नरः।

अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो वनतोऽपि च दुःखभाक्॥५६॥

वृश्चिक राशि में बुहस्पति वैठा हो तो जातक पहले धन का श्रपव्यय कर पश्चात्ताप से छवा घारीर वाला, वहुत छली और घर वाहर सर्वत्र दुख भोगने वाला होता है ॥ ४६ ॥

धनूराशिगतगुरुफलम्-

वितरणप्रणयो बहुवैभवो नजु धनान्यथ बाहनसञ्जयः।

थनुषि देवगुरौ हि मतिर्भवेत्सुरुचिरा रुचिराभरखानि च ॥५७॥

धतु राशि में बृहस्पति वैठा हो तो जातक दानी, अनेक विमव से थुक, वाहनों से युक्त, सुन्दर बुद्धि और सुन्दर भूषणों से युक्त होता है। मकरराशिगतगुरुफलम्-

इतमितः परकर्मकरो नरः स्मरविद्दीनतरो बहुरोषभाक्।

सुरगुरो मकरे विद्धाति नो जनमनो न मनोरथसाधनम्।।५८॥

मकर राशि में बृहस्पति बैठा हो तो जातक कुबुद्धि, दूसरों का क्यं करने वाला, काम रहित, अधिक कोची और मनोरथ से हीन होता है ॥ ४८ ॥

कुंभराशिगतगुरुफलम्—

गद्युतः क्रमतिद्रविणोज्भितः कृपणतानिरतः कृतिकिल्विषः। घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोदरपीडितः ॥५९॥

कुम्भ राशि में वृहस्पति वैठा हो तो जातक रोग युक्त, कुवुद्धि, निर्धन, रूपण, पापी, कुत्सित अन खाने वाला और दाँत पेट में रोग युक्त होता है ॥ ४६ ॥

मीनराशिगतगुरुफलम्-च्पक्रपाप्तधनो मदनोकतिः सदनसाधनदानपरो नरः।

सुरगुरौ तिमिना सहिते सतामनुमतोनुमतोत्सवदो भवेत् ॥६०॥ मीन राशि में वृहस्पति वैठा हो तो जातक राजा की द्या से धन पाने बाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्जनों का प्रिय श्रौर नम्र होता है ॥ ६०॥

वेषराशिगतमृगुफलम्—

भवनवाहनवृन्दपुराधिपः प्रचलनिषयताविहितादरः।

यदि च सञ्जनने हि भवेदिवः कवियुतो वियुतो रिपुभिर्नरः ॥६१॥

मेष राशि में ग्रुक वैठा हो तो जातक गृह, वाहन और पुरों का अधिपति, अमण प्रिय, श्राद्र युक्त और शतुओं से रहित होता है ॥६१॥

वृषराशिगतग्रुक्रफलम्-

वहुकलत्रसुतोत्सवगौरवं कुसुमगन्यविः कृषिनिर्मितः।

वृषगते भृगुजे कषला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ॥ ६२ ॥

वृष राशि में बृहरूपति वैटा हो तो जातक अनेक स्त्री पुत्रों के द्वारा जलव से युक्त, पुष्प गन्ध में रुचि रखने वाला, खेती करने वाला, स्थिर लक्ष्मी वाला और अल्प शत्रु वाला होता है॥ ६२॥

मिथुनराशिगतशुक्रफलम्-

भृगुसुते जनने मिथुनस्थिते सकलवास्त्रकलामलकौशलम् । सरलता ललिता किल भारती सुमधुरा मधुरान्नरुचिर्भवेत्॥६३॥

मिथुन राशि में ग्रुक हो तो जातक अनेक विद्या और कलाओं में कुशल, सरल अकृति वाला, सुन्दर, कोमल वाणी वोलने वाला और मिष्टान खाने वाला होता है ॥ ६३ ॥

कर्कराशिगतशुक्रफलम्-

द्विजपतेः सदने शृगुनंदने विमलकर्ममतिगुंणसंयुतः।

जनमलं सकलं कुरुते बशं सुकत्तया कत्तयापि गिरा नरः ॥६४॥

कर्क राशि में शुक्त हो तो जातक उत्तम कार्य करने वाला, गुणी श्रोर श्रपनी मधुर वाणी से जुनों को वश में करने वाला होता है ॥६४॥ 140

## सिंहराशिगतशुक्रफलम्-

हरिगते सुरवैरिपुरोहिते युवतितो धनमानसुखानि च।

निजजनव्यसनान्यपि मान्वस्त्वहिततो हिततोषमनुत्रजेत् ॥६५॥

सिंह राशि में शुक्र वैठा हो तो जातक की के द्वारा घन, मान श्रीर सुख पाने वाला, श्रपने जनों का श्रहित तथा शत्रुश्रों का हित करने वाला होता है ॥ ६४ ॥

### कन्याराशिगतशुक्रफलम्-

भृगुमुते सित कन्यक्रयान्विते बहुधनी खेळु तीर्थमनोरथः। कमलया पुरुषोऽतिविभूषितस्त्वियतया मितयापि गिरान्वितः॥६६॥

कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक श्रधिक धनी, तीर्थ करने वाला, श्रमित लक्सी से शोभित श्रीर थोड़ा बोलने वाला होता है ॥ ६६॥

## तुलाराशिगतशुक्रफलम्—

कुसुमवस्त्रविचत्रधनान्वितो बहुगमागमनो नतु मानवः। जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनायकतां त्रजेत्॥६७॥

तुला राशि में शुक्र हो तो जातक पुष्प, वस्त्र और अनेक प्रकार के धनों से युक्त, अनेक जनों के आवागमन से युक्त और कवियों में अष्ठ होता है॥ ६७॥

चुश्चिकराशिगतश<del>ुक्रफलम्</del>

कलद्द्यातमति जननिद्यतां प्रजननामयतां नियतं तृराम् । व्यसनतां जननेऽलिसमाश्रितः कविरलं विरलं क्वस्ते धनम् ॥६८॥

वृश्चिक राशि में ग्रुक हो तो जातक लड़ाई में दूसरे को मार्ते वाला, जनों में निन्दित, जन्म से ही रोगी, व्यसनी श्रीर थोड़े ध्रम वाला होता है ॥ ६८ ॥

धन्राशिगतश्चकफलम्— युवितसञ्ज्ञधनागमनोत्सवं सिचवतां नियतं शुभशीलताम् । जन्जिष कार्म्यकगः दुस्ते कविं कविरतिं विरतिं चिरतो नृणाम् ।६९। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

धतु राशि में शुक्र हो तो जातक स्त्री, पुत्र, धन का श्रागमन इन से सुखी, राजमन्त्री, सुन्दर स्वभाव वाला, कवियों का स्नेही, स्वयं काव्य कर्ता और दीर्घायु होता है ॥ ६६ ॥

मकरराशिगशुक्रफलम्—

अभिरतिस्तु जराङ्गनया नृणां व्ययभयं कृशतामतिचितया। भगसते मृगराजगते सदा कविजने विजनेपि मनोभवेत ॥ ७० ॥

मकर राशि में शुक हो तो जातक वृद्धा स्त्री से प्रेम करने वाला, बर्व करने में भयभीत, अत्यन्त चिन्ता से दुर्वल और एकान्त का प्रेमी होता है ॥ ७० ॥

. कुम्भराशिगतग्रुक्रफलम्—

ज्ञानसः कलाशे जालुषि स्थितौ वसनभूषणभोगविहीनता । विमलकमंगहालसता च्याम्यपगतापगतापि रमा भवेत ।। ७१।।

कुम्भ राशि में शुक हो तो जातक वस्त्र, भूषण के भोग से रहित, अच्छा काम करने में आलसी और आई हुई सम्पत्ति को भी नाश करने वाला होता है ॥ ७१ ॥

मीनराशिगतशुक्रफलम्-

भुगुसुते सति मीनसमन्विते नरपतेर्विभ्रता विनता भवेत । रिपुसमाक्रमणं द्रविखागमो वितरणे तरणे प्रखयो नृखाम् ॥७२॥

मीन राशि में शुक्र हो तो जातक राजा से पेश्वर्य पाने वाला, नम्र, दि रात्रुओं पर आक्रमण करने वाला, धन का लाभ करने वाला, दानी श्रीर जल में तैरने की श्रिभलाषा रखने वाला होता है ॥ ७२ ॥

मेषराशिगतशनिफलम्-

धनविहीनतया तनुता तनौ जनविरोधतयेप्सितनाशनम्। क्रियगतेर्कसुते स्वजनैर्नृणां विषमताश्मनाश्मनं भवेत् ॥७३॥

मेष राशि में शनि हो तो जातक निर्धन, दुर्वल, जनों में विराध के कारण अभीष्ट वस्तु का भी नारा वरने वाला, अपने जनों से विरोध रखने वाला श्रीर शान्ति रहित होत्त है ॥ ७३ ॥ CC-0. Jangamwad Math Collection. Digitized by eGangotri

१४ जा०

### चृषराशिगतशनिफलम्—

युवितसौख्यविनाशनतां भृशं पिशुनसङ्गर्शचं मितिविच्युतिम्। तनुभृतां जनने दृषभस्थितो रिवसुतो विसुतोत्सवमादिशेत् ॥७४॥ वृष राशि में शनि हो तो जातक स्त्री सुख से हीन, चुगलों हे

साथ रहने वाला, बुद्धि हीन श्रीर पुत्र सुख से रहित होता है ॥ ७४। मिथुनराशिगतशनिफलम्—

पचलनं विमलत्वविद्योनतां भवनवाद्यविलासकुत्रहलम् ।

व्रजति ना मिथुनोपगते सुते दिनविभोर्न विभोर्क्तभते सुखम् ॥७५॥
मिथुन राशि में शनि हो तो जातक स्रमणशोल, मिलन, अपने श
के वाहर विलास करने वाला और वड़ों के सुखसे होन होता है॥॥

कर्कराशिगतशनिफलम्-

शशिनिकेतनगामिनि भानुजे तनुभृतां कृशता शृशमं वया। वरवितासकरा कमला भवेदविकलं विकलं रिपुमण्डलम् ॥७

कर्क राशि में शनि हो तो जातक माता के चरित्र से दुर्वल, लगी का सुख भोगने वाला, और शत्रुओं को जीतने वाला होता है ॥ छ।

सिहराशिगतशनिप.सम्-

लिपिकलाकुशलश्च कलिपियो विमलशीलिविहीनतरो नरः।
रविद्युते रविवेश्मनि संस्थिते इतनयस्तनयप्रमदार्तिभाक्।।७७॥

सिंह राशि में शनि हो तो जातक लेख करने में चतुर, झगड़ाल, दुए स्वभाव वाला, अन्यायी और पुत्र, स्त्री के सम्बन्ध से दुखी होता है ॥ ७७ ॥

कन्याराशिगतशनिफलम् —

विहितकर्मिण शर्म कदापि नो विनयतोपहतिश्रलसौहदम् । रविसुते सति कन्यकयान्विते विमलताबलतासहितो भवेत् ॥७८॥

कन्या राशि में शनि हो तो जातक कार्य को आरम्भ कर अस्पत्त होने वाला, नम्रता से रहित, चलमैत्री वाला, स्वच्छ और वली होता है ॥ ७८ ॥

### तुलाराशिगतशनिफलम्—

निजकुलेऽवनिपालवलान्वितः स्मरकलाकुलितो वहुदानदः। जलिनीशसुते हि तुलान्विते नृपकृतोपकृतो हि नरो भवेत ॥७९॥

तुला राशि में शनि हो तो जातक अपने कुल में राजा के समान वली, कामी, बहुत दानी श्रीर राजा से उपकृत होता है ॥ ७६ ॥ वृश्चिकराशिगतशनिफलम्—

विषद्भताशनशस्त्रभयान्वितो धनविनाशनवैरिगदार्दितः।

विकलता कलितालिसमन्विते रविसुते विसुतेष्टसुखो नरः ॥ ८० ॥

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक विष, अग्नि और शस्त्र से भय पाने वाला, धन का नाश करने वाला, शत्रु रूप रोग से पीड़ित, विकल तथा पुत्र के द्वारा श्रमिलवित सुख न पाने वाला होता है ॥ =०॥

धनूराशिगतशनिफलम्

रविद्युतेन युते सति कार्युके सुतगर्णैः परिपूर्णमनोरथः। प्रितकीर्तिसुरुत्तपरो नरो विभवतो भवतोषयुतो भवेत ॥ ८१ ॥

ध्तु राह्मि में शनि वैठा हो तो जातक पुत्रों से पूर्ण मनोरथ वाला, प्रसिद्ध यश वाला, सदाचारी त्रार पेश्वर्य से संसार में सन्तुष्ट मन वाला होता है ॥ ८१ ॥

मकरराशिगतशनिफलम्-

नरपतेरिव गौरवतां व्रजेद्रविसुते सृगराश्चिगते नरः।

अगुरुणा कुसुमैर्मृगजातया विमलया मलयाचलजैः सुखम्॥ ८२॥

मकर राशि में शनि हो तो जातक राजा के तुल्य गौरव से युक्त, पं॰ अगर, पुष्प, कस्तूरी, चन्द्रन इन सर्वों से सुखपाने वाला होता है॥ दर॥ कुम्भराशिगतशनिफलम्-

नतु जितो रिपुभिवर्यसनाद्यो विहितकर्मपराङ्गुखतान्वितः।

रविसुते कलशेन समन्विते सुसहितः सहितः प्रचयैनरः क्रम्म राशि में शिन हो तो जातक शत्रुश्रों से पराजित, व्यसनी, CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri

आरम्भ किये हुए कार्यों से विमुख, जनों से युक्त और मित्रों हे सहित होता है ॥ ८३ ॥ मीनराशिगतशनिफलम्—

विनयताव्यवहारसुशीलतासकललोकगृहीतगुणो नर: । उपकृतानिपुणस्तिमसंश्रिते रिवभवे विभवेन समन्वित: ॥ ८४॥ मीन राशि में स्थित शिन हो तो जातक विनयी, व्यवहारी, सुशील, सव का स्नेही श्रीर विभव से युक्त होता है ॥ ८४॥

फले न्यूनाधिकत्वमाह—

बलान्विते राशिपतों च राशों खेटेऽथ वा राशिफलां समग्रम्। नीचोचगेहास्तमयादिभावेन्यूनाधिकत्वं परिकल्पनीयम्।। ८५॥ राशि श्रोर राशि का स्वामी श्रद्ध दोनों प्रवल हों तो कथित राशि फल समग्र देते हैं। नीच, उच्च, गृह, श्रारत आदि स्थानों में राशिपति के रहने से फल में न्यूनाधिक्य करुपना करनी चाहिये॥दश्र

श्रभाग्रभक्षानार्थं शक्तिचक्रं विलिख्यते— नराकारं लिखेचक्रं शनिचक्रं तदुच्यते । वेदितव्यं फलं तस्मान्मानवानां श्रभाश्रभम् ॥ १ ॥ जन्मर्कातो यत्र च क्कत्र संस्थं मित्रस्य पुत्रं प्रथमं विदित्वा । चक्रे नराख्ये खलु जन्मधिष्ण्याद्विन्यस्य भानि प्रवदेत्फलानि ॥॥

नराकार चक्र लिख कर जातक का शुभाशुभ फल ज्ञान करता चाहिये, इस को शनि चक्र कहते हैं। शनि चक्र में जन्म नवन से लेकर सव नवनों को श्रागे कथित श्लोक के शित से न्यास कर शनि का नवन जिस शक्त में पड़े उस के श्रानुसार फल सममना चाहिये॥ १-२॥

नराकारशिवको नज्ञत्यासमाह— नत्रक्षमेकं च शिरोविभागे मुखे लिखेत्त्रीणि युगं च गुह्ये। नेत्रे च नक्षत्रयुगं हृदिस्थं भपश्चकं वामकरे चतुष्कम् ॥ ३॥

वामे च पादे त्रितयं हि भानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थम् । चत्वारि ऋशाणि च दक्षिणारूये पाणौ पणीतं मुनिनारदेन ॥ ४॥

जन्म नत्तत्र से लेकर १ नत्तत्र शिर में, ३ नत्तत्र मुख में, २ नत्तत्र लिक्ष में, २ नत्तत्र नेत्रों में, ४ नत्तत्र हृद्य में, ४ नत्तत्र वार्ये हाथ में, ३ नत्तत्र वार्ये ऐर में, ३ नत्तत्र दिने ऐर में श्रीर ४ नत्तत्र दिने हाथ में स्थापन करना चाहिये, यह नारद मुनि ने कहा है ॥ ३-४॥

क्रमा बच्च त्रन्या सेन शनिनच त्रफलम्

रोगो लाभो हानिराप्तिश्र सौख्यं वन्धः पीडा संप्रयाणं च लाभः। मन्दे चक्रे मार्गिगे कल्पनीयं तद्दैलोम्याच्छीघ्रगे स्युः फलानि ॥५॥

नराकार शनि चक्र में शनि नक्षत्र शिर में पड़े तो रोग, मुख में पड़े तो लाभ, लिक्ष में पड़े ते। हानि, नेत्र में पड़े तो धन का लाभ, हृद्य में पड़े तो खौष्य, वार्ये हाथ में पड़े तो वन्धन, वार्ये पैर में पड़े तो पीड़ा, दिहने पैर में पड़े तो यात्रा श्रीर दिहने हाथ में पड़े तो लाम कराता है ॥ ४ ॥

#### उदाहरण--

जैसे किसी का जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र श्रीर शनि का नक्षत्र विशाखा है तो जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र से विशाखा तक गिनने से १८ संख्या हुई। शनि चक्र में १८ वाँ नक्षत्र वार्ये पैर में है, श्रतः "रोगो हानिः" इत्यादि के श्रमुसार इस जातक को विशेष कर श्रपने जीवन मैं पीड़ा होनी चाहिये।

सर्वतोभद्रचक्रम्—

अथातः सम्भवश्यामि चक्रं त्रेलोक्यदीपकम् । विख्यातं सर्वतोभद्वं सद्यः प्रत्ययकारकम् ॥ १ ॥

इस के अनन्तर तीनों लोकों को प्रकाश करने वाला, शीघ विश्वास कराने वाला सर्वतोभद्र नामक चक्र को कहते हैं॥ १॥

चक्रप्रकारमाह—

याम्योत्तराः प्राग्नमुहास्य कोष्ठाः तन्नात्र जन्ने स्विध्या विधेयाः ।

स्वरर्भवर्णादिकमत्र लेख्यं प्रसिद्धभावाच मया तदुक्तम् ॥ २॥

उत्तर, दक्षिण श्रीर पूर्व, पश्चिम के क्रम से नव कोष्ठ का एक च बनावे, उस में स्वर, वर्ण, नज्ञ तिथि, चार श्रीर राशि लिस्न कर पत माण रीति के अनुसार फल जानना चाहिये। प्रसिद्ध होने के कार चक्र में इन का न्यास प्रकार मैंने नहीं चताया॥ २॥

## सर्वतोभद्रचक्रम्-

| थ.         | ₹.   | रो.  | 뀾.            | श्रा.     | पु.     | <b>. g</b> . | <b>22</b> रखे. | ৠ       |
|------------|------|------|---------------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|
| भ.         | ₹.   | ग्र. | ब.            | क.        | ₹.      | ₹.           | ज.             | म.      |
| <b>3</b> . | ল∙   | तृ.  | 폏.            | मि.       | कर्क    | लृ.          | म.             | पू. फा. |
| ₹.         | ₹.   | मे.  | श्रो.         | 918199    | ंग्री.  | सिं.         | ਰ.             | ड. फा.  |
| ਭ. ਮਾ.     | ₹.   | मी.  | ४।१४।९        | राव गावुप | राणां१२ | ন.           | ч.             | ₹.      |
| पू. भा.    | ₹.   | कं.  | श्रः          | \$16193   | श्रं.   | ₫.           | ₹.             | चि.     |
| य.         | ग.   | ऐ.   | <b>4.</b>     | घ.        | यृक्षि. | ψ.           | ਰ.             | स्वा.   |
| ਬ.         | 羽.   | ख.   | ল.            | મ.        | य-      | न.           | 邪.             | वि.     |
| chr.       | श्र. | ग्र. | <b>उ. वा.</b> | पू. बा.   | मू.     | ज्ये.        | শ্ব.           | g.      |

## श्रथ पापग्रहवेधफलमाह—

भ्रमो भवेद्भेऽक्षरजे च हानिव्याधिः स्वरे भीश्र तिथौ निरुक्ता। राशों च वेथे सित विघ्रमेव जन्तुः कथं जीवति पञ्चवेथे ॥ ३ ॥

जन्म नत्तत्र में पाप ब्रह का वेध हो तो भ्रम, नाम के ब्रत्तर में वेध हो तो हानि, स्वर में वेध हो तो रोग, तिथि में वेध हो तो भय, राधि में वेघ हो तो विघ्न होता है ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

यदि जन्म नत्तत्र श्रादि पाचों को पाप ग्रह वेघे तो वह मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है ॥ ३ ॥

#### वेधप्रकारमाह—

मरण्यकारौ द्रपभं च नन्दां भद्रां तकारं श्रवणं विशाखाम् ।
तुलां च विध्येदनलक्ष संस्थो ग्रहोऽत्र चक्रं गदितं स्वरहोः ॥ ४॥
वकारमोकारमुकारदास्त्रे स्वातीं रकारम्मिथुनश्च कन्याम् ।
तथाभिजित्सं कक्षमं च विध्येद्र सर्थ संस्थो हि नभश्चरेन्द्रः ॥ ५॥
कक्ष ककारं च हरि पकारं चित्रां च पौष्णं च तथा लकारम् ।
श्रकारकं वैश्वभमत्र विध्येदलं नभोमण्डलगो मृगस्थः ॥ ६॥
एवं वेधः सर्वतोभद्रचक्रे सर्वर्शेभ्यश्चितनीयः सुधीभिः ।
द्याद्वेधः सत्फलं सौम्यजातोऽत्यंतं कष्टं दुष्ट्वेधः करोति ॥ ७॥
यस्मिन्नचे संस्थितो वेधकर्ता पापः खेटः सोऽन्यभं याति यस्मिन् ।
काले तस्मिन्मङ्गलं पीडितानां प्रोक्तं सद्भिनीन्यथास्यात्कदाचित्॥८॥

इस चक्र में तिरछा श्रीर सम्मुख देघ होता है। श्रतः कृतिका नज्ज में स्थित ग्रह हो तो भरणी नज्ज, श्रकार, वृष राशि, नन्दा, भद्रा तिथि, तकार, श्रवणा, विशाखा नज्जज, तुला राशि को वेध करता है।

रोहिणी नम्नत्र में स्थित ग्रह वकार, श्रौकार, उकार, रकार, श्रश्वनी स्वाती, श्रभिजित् नम्नत्र, मिथुन, कन्या राशि को वेध

करता है।

मृगशिरा में स्थित ग्रह हो तो कर्क राशि, ककार, सिंह राशि,

पकार, चित्रा, रेचती नचत्र, लकार, श्रकार, उत्तराषाढ नचत्र को वेध

करता है। इस तरह सर्चतोभद्र चक्र में सब नचत्रों में वेध का विचार

करना चाहिये। श्रुभ ग्रहों का वेध हो तो श्रुभ फल श्रीर पाप ग्रहों

का वेध हो तो श्रशुभ फल देता है॥ ४-७॥

उदाहरण—यहाँ जन्म नचत्र उत्तराभाद्रपदा, तृतीया तिथि, मीन

राशि, दकार नाम का क्यों अकार सिंदी के gitized by eGangotri

तथा धनिष्ठा में सूर्य, उत्तराभाद्र में चन्द्र, मूल में मङ्गल, उत्तराभाद्र में बुध, श्रवणा में गुरु, उत्तराषाढ में शुक्र श्रीर शिन विशाखा में है।

श्रव यहाँ देखना चाहिए कि जन्म नक्तत्र श्रादि पर शिन का के है या नहीं तो शिन नक्तत्र उत्तराभाद्र पदा से हस्त नक्तत्र, सकार, ऐकार, जकार, पूर्वाषाढ नक्तत्र, चकार, खकार, चकार, श्राद्रा नक्तत्र, इनमें वेव है। किन्तु इन में जन्म नक्तत्र श्रादि कोई भी न हीं पड़ता है, श्रातः वेध नहीं हुश्रा। इसी तरह सूर्य श्रादि श्रहों से वेध विचार कर फल सममना चाहिए ॥

जिस किसी नक्तत्र में स्थित हो कर पाप ग्रह यदि जन्म नक्तर श्रादि को वेध करे तो वह पीड़ा देने वाला होता है। किन्तु जब वह पाप ग्रह विद्ध नक्तत्र को त्याग कर गोचर वश श्रन्य नक्तत्र में जाता है तो उस समय उस मनुष्य की पीड़ा नाश कर कुशल करता है॥॥

सूर्यकालानलचक्रम्-

सूर्यकालानलं चक्रं स्वरकास्त्रोदितं हि यत्। तदहं विशदं वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परस्॥ १॥

त्रिश्चलकाग्राः सरलाश्च तिस्नः किलोध्वरेखाः परिकल्पनीयाः।
रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र द्वे द्वे च कोणोपरिगे विधेये॥ २॥

त्रिश्यलकोणांतरगान्यरेखा तदग्रयोः शृंगयुगं विधेयम् ।

मध्ये त्रिश्र्लस्य च दण्डम् लात्सच्येन भान्यकभतोऽभिजिच ॥ ३ ॥ अव स्वर शास्त्र में वर्णित चमत्कारी सूर्य कालानल चक्र को में विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। पहिले ऊर्ध्वाधर तोन सीधी रेखा लिख कर उन के अप्र भाग में त्रिश्र्ल का आकार वनावें फिर मध्य भाग में तीन रेखा तिर्द्धी लिखे फिर एक कोण से सम्मुख स्थित अन्य कोण तक दो दो रेखा बनावें। फिर त्रिश्र्ल और कोण

के मध्य में एक रेखा के अप्र भाग में दो श्टक्त बनावे। इस तरह सूर्य-

का**लानल चक्र बन जाता है ।** CC-0. Jangamwadi Måth Collection. Digiti**≥**ed by eGangotri त्रव जिस नचत्र में ताःकालिक सूर्य स्थित हो उस नचत्र को मध्य वाले त्रिग्रल के मुल में लिख कर श्रभिजित् सहित २८ नचत्रों को क्रम से लिख कर वदयमाण रीति से फल समझना चाहिये॥१−३॥

# सूर्यकालानलचक्रम्—

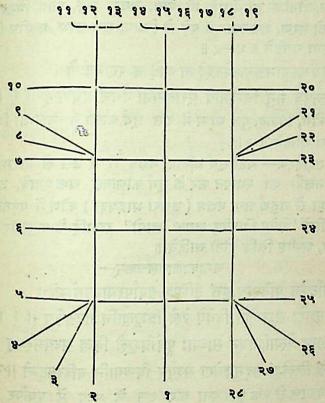

सूर्यकालानलचक्रविचारः —
स्वनामभं यत्र गतं च तत्र प्रकल्पनीयं सदसत्फलं हि ।
तलस्थऋक्षत्रितये क्रमेण चिन्ता वधश्च प्रतिवन्धनानि ॥ ४ ॥
श्वनद्वये स्वन्न भवेद्वि भक्को श्रूलेष सुत्यः प्रतिकल्पनीयः ।
श्वनद्वये स्वन्न भवेद्वि भक्को श्रूलेष सुत्यः प्रतिकल्पनीयः ।

शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्र लामोऽभीष्टार्थसिः द्धिर्वहुधा नराणाम्।। ५॥ श्रव श्रपना नाम नक्तत्र ( जन्म नक्तत्र ) जहां पड़े तद्वुसार श्रभाश्रभ फल समभना चाहिये।

जैसे नीचे के ३ नज्ञों में नाम नज्ञ पड़े तो क्रम से चिन्ता, क्ष, वन्धन; दोनों श्रङ्कों में पड़े तो रोग, तथा अङ्ग, तीनों त्रिश्लों; में पड़े तो विजय, खुख लाभ, श्रभीष्ट सिद्धि समझना चाहिये॥ ४—४॥

श्रीसूर्यकालानलचक्रमेतद्गदे च वादे च रणप्रयाणे । प्रयत्नपूर्व नतु चिन्तनीयं पुरातनानां वचनं प्रमाणम् ॥ ६ ॥

रोग, विवाद, युद्ध यात्रा में इस सूर्य काला नलचक्र का विचार करना चाहिये॥ ७॥

उदाहरण— यहाँ सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है उस से श्रारम्म कर सब नक्षत्रों का स्थापन कर के सूर्य कालानल चक्र बनावे, उस में धनिष्ठा से चतुर्थ जन्म नक्षत्र (उत्तरा भाद्रपदा) कोण में पड़ता है। इस लिये "शेषेषु विष्ण्येषु जयश्च लामो" इत्यादि के श्रनुसार जय, लाम, श्रमीष्ट सिद्धि होनी चाहिये॥

#### चन्द्रकालानलचक्रम्—

कर्काटकेन प्रविधाय दृत्तं तिस्मिश्च पूर्वापरयाम्यसौम्ये । दृत्ताद्धिः सञ्चितिते विधेये रेखे त्रिश्चलानि तद्ग्रकेषु ।। १ ॥ कोणाश्च रेखाद्वितयेन साध्याः पूर्वित्रश्चले किल मध्यसंस्थम् । चान्द्रं लिखेद्धं तद्नुक्रमेण सन्येन धिष्ण्यानि वहिस्तदन्ते ॥ २ ॥

प्रकाल से एक वृत्त वना कर उस के मध्य में पूर्वापर और दिल्ला तर रेखा वृत्त के वाहर तक लिखनी चाहिये। उन के दोनों अप्र भागों में त्रिश्ल का चिह्न बनाना चाहिये। फिर अप्रि कोण से वायु कोण तक, ईशान कोण से नैर्ऋत्य कोण तक दो रेखा लिखनी चाहिये। पूर्व दिशा के त्रिश्ल के मध्य में चन्द्र नत्त्रत्र स्थापन कर उस के वाँई ओर के कम से १ नत्त्रत्र बाहर और १ नत्त्रत्र बक्त के CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

भीतर तिखते हुए सव नवत्रों को तिखना चाहिए। इस तरह चन्द्र-कालानत चक्र वन जाता है।

श्रथ चन्द्रकालानलनत्तत्रफलम्-

कालानलं चक्रमिदं हि चान्द्रं रापप्रयाणादिषु जन्मभं चेत्। त्रिशूलसंस्थं निधनाय नूनमन्तर्वहिःस्थं तु शुभप्रदं हि ॥ ३॥ जन्म नज्जज्ञ त्रिशूल में पड़े तो मृत्यु, अन्यत्र पड़े तो शुभ

होता है ॥ १-३॥

उदाहरण—जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में चन्द्र नक्षत्र मूल से जन्म नक्षत्र उत्तरामाद्रपदा तक गिनने से द संख्या त्राई। यह वाँई तरफ की त्रिष्टल में पड़ा इस लिये इस की मृत्यु होनी चाहिए। हुआ भी ऐसा ही।

चन्द्रकालानलचक्रम्—



#### श्रथ गोचरफलम्

रणन्मराशेः खचरमचारैर्यद्गोचरैः सांहितिकैः प्रणीतम् । स्थूलं फलं तिकाला संभवित्यानालावको प्रमुद्रमञ्जालाम् ॥ १ ॥

मनुष्यों की जन्म राशि से ग्रहों के सञ्जार वश जो संहिताकारों ने स्थूल गोचर फल कहा है, वालकों के बोध के लिये वह फल में कहता हूँ ॥ १ ॥

गोचरेण हाद्शधा सूर्यफलम्—

गतिर्भयं श्रीर्व्यसनं च दैन्यं शत्रुक्षयो यानमतीव पीडा । कान्तिक्षयोऽभीष्टवरिष्टसिद्धिर्काभो न्ययोर्कस्य फलं क्रमेण ॥ २॥

जन्म राशि में सूर्य स्थित हो तो यात्रा, हितीय में भय, एतीय में सादमी, चतुर्थ में दुख, पञ्चम में दैन्य, षष्ट में शत्रुओं का नाश, सप्तम में यात्रा, श्रष्टम में श्रित पोड़ा, नवम में कान्ति का नाश, दशम में श्रमीए सिद्धि, पकादश में लाभ और हादश में हो तो ख़र्च होता है ॥ २॥

गोवरेण हादशघा चन्द्रफलम्—

सदनमर्थक्षयमर्थलाभं कुक्षिव्यथां कार्यविघातलाभम्।

वित्तं रुजं राजभयं सुखं च लाभं च शोकं कुरुते सृगाङ्कः॥३॥

जन्म राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो श्रेष्ठ भोजन, द्वितीय में धन हानि, तृतीय में धन लाभ, चतुर्थ में पेट पीड़ा, पश्चम में कार्य;का नाश, षष्ठ में लाभ, सतम में धन, श्रष्टम में रोग, नवम में राजा का भय, दशम में सुख, पकादश में लाभ श्रीर द्वादश में हो तो।शोक होता है ॥ ३॥

पुत्रधर्मधनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम् । कलाक्षये परिज्ञेयं कलादृद्धौ तु साधु तत् ॥ ४ ॥

हितीय, पञ्चम, नवम चन्द्र का श्रशुभ फल जो कहा गया है, वह केवल रूप्ण पच के चन्द्र का समभना चाहिये, शुक्क पच के चन्द्र का श्रम फल ही होता है ॥ ४॥

गांचरे भौमफलम्—

भीतिं क्षतिं वित्तमरिपद्दिष्पर्थप्रणाशं धनमर्थनाशम् । शस्त्रोपद्यातं च रुजं च रोगं लाभं व्ययंभूतनयस्तनोति ॥ ५॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri जन्म राशि में मङ्गल स्थित हो तो भय, द्वितीय में चिति, तृतीय में धन, चतुर्थ में शत्रु की वृद्धि, पञ्चम में धन नाश, पुषष्ठ में धन, सप्तम में धन नाश, श्रष्टम में शस्त्रधात, नवम में रोग, दशम में रोग, एकादश में लाभ, द्वादश में व्यय होता है ॥ ४॥

गोचरे वुधफलम्—

बन्धं धनं वैरिभयंधनाप्तिं पीडां स्थिति पीडनमर्थलाभम् । खेदं सुखं लाभमथार्थनाशं क्रमात्फलं यच्छति सोमस्रुतुः ॥ ६ ॥

जन्म राशि में बुध हो तो वन्धन, २ में धन, ३ में शत्रु का भय, ४ में धन लाम, ४ में पीड़ा, ६ में स्थिरता, ७ में पीड़ा, ६ में धन लाम, ६ में खेद, १० में खुख, ११ में लाम श्रीर १२ में खर्च होता है ॥ ६ ॥

गोचरे गुरुफलम्-

भीति वित्तं पीडनं वैरिष्टिद्धि सौख्यं शोकं राजमानं च रोगम्। सौख्यं दैन्यं मानवित्तं च पीडां दत्ते जीवो जन्मराशेः सकाशात् ॥७॥

जन्म राशि में गुरु हो तो भय, २ में धन लाभ, ३ में पीड़ा, ४ में शत्रु भय, ४ में सुख, ६ में शोक, ७ में राज सम्मान, द में रोग, ६ में सुख, १० में दैन्य, ११ में आदर पूर्वक धन लाभ और १२ में पीड़ा होती है ॥ ७ ॥

गोचरे शुक्रफलम्

रिपुक्षयं वित्तमतीव सौख्यं वित्तं सुतप्रीतिमरातिष्टद्धिम् । शोकं धनाप्ति वरवस्रलाभं पीडां स्वमर्थं च ददाति शुक्रः ॥८॥

जन्म राशि में शुक्र हो तो शत्रुनाश, २ में धन, ३ में सुख, ४ में धन, ४ में पुत्र सुख, ६ में शत्रु की वृद्धि, ७ में शोक, ५ में धन लाम, ६ सुन्दर चस्र लाम, १० में पीड़ा, ११ में धन श्रीर १२ में धन होता है ॥ ५ ॥ गोचरे शनिफलम्—

भंशं क्षेत्रं शं च शत्रुपदृद्धि पुत्रात्सीख्यं सौख्यदृद्धि च दोषम्। पीडां सौख्यं निर्धनत्वं धनाप्तिं नानानर्थं भानुसूनुस्तनोति ॥ ९॥ जन्म राशि में शनि हो तो स्थानच्युत, २ में बसेश, ३ में कुशल,

४ में शत्रु वृद्धि, ४ में पुत्र सुख, ६ में सुख, ७ में दोष, द में पीड़ा, ६ में सुख, १० में धन हानि, ११ में धन लाभ श्रीर १२ में श्रनर्थ होता है ॥६॥ गोचरे राहुकेतुफलम्—

हानि नै:स्वं स्वं च वैरं च शोकं वित्तं वादं पीडनं चापि पाप्। वैरं सौख्यं द्रव्यहानि प्रकुटर्याद्राहुः पुंसां गोचरे केतुरेवम् ॥१०॥

जन्म राशि में राहु या केतु हो तो हानि, २ में निर्धनता, ३ में धन लाम, ४ में श्राष्ट्रता, ४ में शोक, ६ में धन, ७ में बाद विवाद, ५ में पीड़ा, ६ में पाप की वृद्धि, १० में शत्रुता, ११ में सुख और १२ में धन हानि होती है।।१०।।

गोचरे उप्टबर्गस्य विशेषतामाह— राश्चौ राश्चौ गोचरे खेचराणामुक्तं पूर्वैर्यत्फलं जन्मराशे: । तन्मर्त्यानामेकभोत्पत्तिकानां भिन्नं भिन्नं दृश्यतेऽत्रश्यमेव ॥११॥

प्रहों के गोचर में जन्म राशि से प्रत्येक राशि का जो फल पूर्व चार्यों ने कहा है, वह एक राशि वाले मनुष्यों में ही भिन्न र देखे जाते हैं।

फलमेदे हेतुमाह—

यस्मित्राशौ शीतर्हिमः मस्तौ

संस्थः प्रोक्तो जन्मराशिः स एव ।

एवं लग्नेनान्विताः सप्त खेटा-

स्ते किं न स्युः प्राणिनां जन्मभानि ॥ १२ ॥ पुंसामतोऽष्टौ किल राश्यः स्युः शुभाशुभान्यत्र फलानि तेभ्यः । तत्रथ रेखामिलनान्तरालात्स्पष्टं फलं चाष्टकवर्गयुक्तम् ॥ १३ ॥

मतुष्यों के जन्म काल में जिस राशि में चन्द्रमा बैटा हो उस का जन्म राशि कहते हैं। इसी प्रकार लग्न सहित सातो ग्रह जिन जिन राशियों में हों वे सब जन्म राशि क्यों नहीं होती है। इसिलये पुरुषों की आठ जन्म राशि होती है। उन से शुभाशुभ फल समभ कर शुभ स्थान में रेखा और अशुभ स्थान में विन्दु देकर दोनों के अन्तर वश

शुभ या श्रश्चभ फल समभना चाहिये। श्रर्थात् श्रन्तर करने से रेखा श्रेष वचे तो श्रभ श्रोर विन्दु शेष वचे तो श्रश्चभ फल समभना बाहिये। इस तरह श्रष्टवर्ग युक्त गोचर फल एकराशि वालों के भी भिन्न र श्रावेंगे॥ १२-१३॥

स्याष्ट्रकवर्गमाह— स्वान्मन्दात्कुजतो रविस्तितपोलाभार्थकेन्द्रस्थितः

शुक्रादस्तरिपुन्ययेषु च गुरोर्धर्मारिपुत्राप्तिषु । वन्द्रात्माप्तिरिपुत्रिखेषु शशिजात्पञ्जत्रिनन्दन्यया-

रिप्राप्त्यश्रगतस्तनोस्तिषु सुखोपान्त्यारिरिः पे श्रुभः ॥१४॥
सूर्य श्रपने स्थान, शनि श्रौर मङ्गल से १।२।४।७।०।०।६।
१०।११ इन स्थानों में श्रम फल देते हैं। श्रुक्त से ६।७।१२,
गुढ से ४।६।६।११, चन्द्रमा से ३।६।१०।११, बुध से ३।
४।६।६।१०।११।१२, लग्न से ३।४।६।११।१२ स्थानोंमें
श्रम फल देते हैं॥१४॥

चन्द्राष्टकवर्गमाह— भौमाद्गुग्तौर्नवधोधनोपचयगः षट्च्याप्तिधीस्थोकजा-छुप्राचोपचयो रवेरुपचयाष्ट्रास्तेषु शस्तो बुधात्। धीरन्धेषु चतुष्ट्ये त्रिषु गुरोः केन्द्राष्ट्रलाभव्यये

भौमाष्ट्रकवर्गमाह—

स्ताङ्गोमोष्ट्रचतुष्ट्यायभूनगो जीतात्षडायान्त्यखे CCC Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

चन्द्रादायरिपुत्रिगो भृगुसुताद्षान्त्यलाभारिगः। ज्ञात्पञ्चायरिपुत्रिगोर्कतनयात्केन्द्राष्ट्रधर्मान्त्यगः

सूर्याचोपचयात्मजेषु तनुतस्त्रचायारिखाचे शुभः ॥ १६॥ अपने स्थान से ८।१।४।७।१०।११।२, गुरु से ६।११। ६०। १२, चन्द्र से ११।६।३, शुक्र से ८।१२।११।६, बुध से ४। ११। ६। ३, शनि १। ४। ७। १०। ६। १२, रवि से ६।३। १०। ११। ४ श्रीर लग्न से ३। ११। ६। १०। १ इन स्थानों में मङ्गल शुभ फल देता है ॥ १६॥

वुधाएकवर्गमाह-

शुक्रादासुत्रधमंताभमृतिगः सौम्यः कुनावयास्तपः

केन्द्रायाष्ट्रधने स्वतोप्युपचयान्त्येकत्रिकोणे श्रभः।

कोणान्त्यारिभवे रवे रिप्रभवाष्टान्त्ये गुरोरिन्दुतः

खायाष्ट्रारिसुखार्थगः सुखभवान्त्यैकाङ्कषट्सुद्यात् ॥ १७॥ श्रुक से १।२।३।४।४।१।११।८, सङ्गल और शनि से हाराधा । १०। दार, अपने स्थान से ३।;६।१०।११। १२।१।४।६,रविसे हा४।१२।६।११, गुरु हेसे ६।११।८। १२, चन्द्रमा से १०। ११। ६। ४। ४ और लग्न से ४। ११। १२। १। ६। ६ इन स्थानों में बुध ग्रुभ फल देता है ॥ १७॥

गुरोरष्टकवर्गमाह—

स्वात्स्वायाष्ट्रत्रिकेन्द्रेस्वनवद्शभवारातिधीस्थश्च शुक्राळ्या-

त्केन्द्रायधीषद्स्वनवसु च कुजात्स्वाष्ट्रकेन्द्राय इज्यः। इन्दोर्द्युनार्थकोणाप्तिषु सहजनवाष्ट्रायकेन्द्रेषु गोऽकांज्ज्ञा-

त्कोर्णेव्यायखाद्याम्बुधिरिपुषुशनेस्त्रयन्त्यधीषट्सु शस्तः ॥ १८॥

श्रपने स्थान से २। ११। ८। ३। १। ४। ७। १०, श्रुक्त से २। हारा ११।६।४, तम्र से १।४।७।१०।११।४।६।२। ६, मङ्गल से २ | ६ | १ | १ | १ | १ | १ | चन्द्रमा से २ | ७ । ४ | । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

हा ११, सूर्य से ३। ६। ८। ११। १। ४। ७। १०। बुध से ६। ४। २। ११। १०। १। ४। ६ स्रीर शनि से ३। १२। ४। ६, इन स्थानों में गुरु शुभ फल देता है ॥ १८॥

शुकाष्ट्रकवर्गम्— खास्तांत्याहितवर्जितेषु तनुतः शुक्रो विनास्तारिखं चन्द्रात्स्वान्मद् नव्ययारिरहितेष्वर्काद्वव्ययाष्ट्राप्तिषु ।

मन्दाद्वद्वचेकरिपुव्ययास्तरहितेष्विज्यास्रवायाष्ट्रघी:-

खे ज्ञात्कोणभवत्रिषट्सु भवधीत्र्यन्त्यारिधमे कुजात् ॥ १९ ॥ लग्न से १।२।३।४।४।८।६।११, चन्द्रमा से १।२।३। धाराहा ११। १२, स्वस्थान से १।२।३।४।४।८।६।१०। ११, रवि से १२। = । ११, शनि से ३ । ४ । ४ । = । ६ । १० । ११, गुरु से १।११।८।४। १०, बुध से ४।१।११।३।६ और मङ्गल से ११।४।३।१२।६।६इन स्थानों में ग्रुक्त ग्रुभ फल देता है॥१६॥

शनेरष्टकवर्गम्-स्वान्मन्दिस्त्र पडायधीषु रवितोष्टायाद्विकेन्द्रे शुभी भौमात्त्वायषडन्त्यधीत्रिषु तनीः खायाम्बुषट्त्र्येकगः । **बादायारिनवान्त्यखाष्ट्रसु भृगोरन्त्यायषट्संस्थितः** 

चन्द्रादायरिपुत्रिगः सुरगुरोरन्त्यायधीशत्रुगः ॥ २० ॥

त्रपने स्थान से ३।६।११।४,रविसे ८।११।२।१।७। १०, मङ्गल से १०। ११।६। १२। ४। ३, लग्न से १०। ११। ४।६। ३। १, बुध से ११। ६। ६। १२। १०। ८, ग्रुक से १२। ११। ६, चन्द्रमा से ११।६।३ श्रीर गुरु से १२।११।४।६ इन स्थानों में शनि श्रमफल देता है॥ २०॥

स्यानानि यानि प्रतिपादितानि शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम्। तयोर्वियोगाद्धिकं फलं यत्स्वराशितो यच्छिति तद्दग्रहेन्द्रः ॥२१॥

लग्न सहित सातों प्रहों के जो स्थान कहे गये हैं वे शुभ श्रौर शेष स्थान अग्रुम हैं। इस तरह ग्रुम स्थानों में रेखा और अग्रुम

१४ जा०

स्थानों में विन्दु से चिन्हित कर दोनों का अन्तर कर ने से जिसका शेष वचे उक्त स्थान में गोचर वश जाने से प्रहचही फल देताहै ॥२१॥ रेखासंख्या श्राह—

भुजङ्गवेदा नवसागराश्च नवाप्रयः सागरसायकाश्च।
रसेषवो युग्पश्चरा नवत्रितुल्याः क्रमेणाष्टकवर्गलेखाः ॥ २२॥

सूर्य के अष्टक वर्ग में कुल रेखा ४८, चन्द्र में ४६, मङ्गल में ३६ वुध में ४४, गुरु में ४६, ग्रुक में ४२, शिन में ३६ रेखायें होती हैं ॥२२॥ लग्नाष्टकवर्गानरूपणमाह—

विलयनाथाश्रितराशितोऽत्र भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र । विलयतस्तत्र च तत्र राशौ संस्थापनीयाः सुधिया क्रमेण ॥ २३॥

जन्म लग्न का स्वामी जिस ग्रह से जिस राशि में ग्रुम है, उसी स्थान में लग्न भी ग्रुम है इस लिये लग्न स्वामी की तरह पण्डित ज लग्न का श्रष्टक वर्ग वनावें।। २३।।

पकादिरेखाफलमाह—

क्लेशोर्थहानिर्व्यसनं समत्वं शश्वत्सुखं नित्यधनागमश्च । सम्पत्पद्वद्धिविंपुलामलश्रीः प्रत्येकरेखाफलमामनन्ति ॥ २४॥

पक रेखा वाली राशि में गोचर वश जाने से वलेश, २ में का हानि, ३ में व्यसन, ४ में समान, ४ में सर्वदा सुख, ६ में नित्य का की प्राप्ति, ७ में सम्पत्ति की वृद्धि, द में श्रति लक्मी होती है॥ ६४॥ इत्येकखेटस्य हि सम्प्रदिष्टा रेखायुतिश्राखिलखेटरेखाः।

अष्टद्विसंख्यास्तु समास्ततोऽपि यथाधिकोनाः सद्सत्फलास्ताः॥२५॥

यह एक ग्रह के एकादि रेखा वश फल कहा गया है, इसी तर प्रत्येक ग्रह की प्रत्येक राशियों में स्थित रेखाओं का योग कर के फल जानना चाहिये।।

रेखा योग २८ हो तो मध्यम फल होता है। २८ रेखा से जैसे १ श्रिष्टिक या न्यून रेखा श्रावें उसी तरह से श्रुभ या श्रिश् फल तारतम्य से समभना चाहिये॥ २४॥

## कः कदा फलदातेत्याह-

इलातनूज्य पतिनीलिन्याः प्रवेशकाले फलदः किल स्यात्। राष्ट्यर्दभोगे अगुजामरेज्यौ पान्ते शनीन्दू च सदेन्द्रस्तुः ॥२६॥

मङ्गल श्रीर सूर्य राशि में प्रवेश करते ही फल देते हैं। वृहस्पति श्रीर शुक्र राशि के मध्य में, शनि श्रीर चन्द्र राशि के श्रन्त में फल हेते हैं ॥ २६ ॥

अथाङ्गविभागेन प्रहारिष्टमाह—

शिरःप्रदेशे वदने दिनेशो वक्षःस्थले चापि गले कलावान्। पृष्ठोदरे भूतनयः प्रश्चत्वं करोति सौम्यश्वरणे च पाणौ ॥ २७॥ कटिमदेशे जघने च जीनः किनस्तु गुह्यस्थलमुष्कयुग्मे।

जानू रुदेशे निलनीशसूनुश्रारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम् ॥ २८ ॥

सूर्य शिर श्रीर मुख में श्रशुभ फल देते हैं। चन्द्रमा छाती श्रीर गते में, मझल पीठ श्रीर पेट में, बुध पैर श्रीर हाथ में, बृहस्पति कमर श्रीर जंघो में, शुक्र गुदा श्रीर श्रण्डकाश में श्रीर शनि जातु हुमें त्रशुभ फल देते है ॥ २७-२८॥

अयदा यदा स्यात्मतिक्कलवर्ती स्वाङ्गेऽस्य दोषेण करोति पोड्डाम् । इदं तु पूर्वं पविचार्य सर्वं प्रश्नप्रसूत्यादिषु करपनीयम् ॥ २९ ॥

जव २ ग्रह प्रतिकूल हों तव २ त्रपने २ कहे हुए त्रङ्गों में पीड़ा करते हैं। प्रश्न काल या जन्म काल में इन के। विचार कर फल कल्पना करनी चाहिये॥ २६॥

इत्यष्टकवर्गः। ACUNE DO

अथ द्विग्रहयोगाध्यायः

सूर्यचन्द्रयोगफलम्-पापाणयन्त्रक्रयविक्रयेषु क्रूटक्रियायां हि विचक्षणः स्यात्। कामी पुरुष: सगर्व: सर्वोषधोशेन रवौ समेते ॥ १॥
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जिस के जन्म काल में सूर्य श्रीर चन्द्रमा का योग हो तो जातः पत्थल, यन्त्र के क्रय विक्रय में श्रीर माया करने में कुशल, कार्य तथा श्रत्यन्त गौरची होता है ॥ १॥

सूर्यभौमयोगफलम्—

भवेन्महौजा बलवान्विमूढो गाढोद्धतो सत्यवचा मनुष्य:। सुसाहस: शूरतरोऽतिहिंस्रो दिवामणौ क्षोणिसुताभ्युपैते ॥२॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और मङ्गल का योग हो तो जात महा तेजस्वी, यलवान्, मूढ, यड़ा उदत, कृठ योलने वाला, साहसे शूर और हिंसक होता है ॥ २ ॥

सूर्यवुधयोगफलम्—

पियवचाः सचिवो बहुसेवयार्जितधनश्च कलाकुशलो भवेत्। श्रुतपद्धहिं नरो नलिनोपतौ कुमुदिनीपतिस्र्नुसमन्विते ॥ ३॥

जिस के जन्म काल में सूर्य श्रीर वुध का योग हो तो जातक श्रि वोलने वाला, राजा का मन्त्री, बहुत सेचा कर के धन इकट्ठा कले वाला, कलाश्रों में चतुर श्रीर शास्त्र श्रवण में चतुर होता है॥३॥

सूर्यगुरुयागफलम्—

पुरोहितत्वे निपुणो नृपाणां मन्त्री च मित्राप्तघनः समृद्धः। परोपकारी चतुरो दिनेशे वाचामधीशेन युते नरः स्यात्॥ ४॥

जिस के जन्म काल में सूर्य श्रीर बृहस्पति का योग हो है वह पुरोहिती में कुशल, राजा का मन्त्री, मित्र से धन लाम करें वाला, धनो, परोपकारी, श्रीर चतुर होता है ॥ ४॥

सूर्यशुक्रयोगफलम्-

सङ्गीतवाद्यायुधचारुबुद्धिर्भवेत्ररो नेत्रबलेन हीनः।

कान्तानियुक्ताप्तसुहृत्समाजः सिताऽन्विते जन्मनि पश्चिनीशे ॥ ४॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और शक्त का योग हो वह संगीत, वाह, शस्त्र विद्या इन में कुशस्त, कमजोर नेत्र वाला, स्त्री और मित्रों से कु होता है ॥ ४ ॥

सूर्यशनियोगफलम्-

धातुक्रियापग्यमितर्गुणज्ञो धर्मियः पुत्रकलत्रसौख्यः।

सदा समृद्धोऽतितरां नरः स्यात्प्रद्योतने भानुसुतेन युक्ते ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में सूर्य श्रोर शिन का योग हो वह धात किया श्रीर व्यापार को जानने वाला, गुणज्ञ, धर्म स्नेही, पुत्र स्त्री के सुख से युक्त श्रोर सदा श्रित धन से युक्त होता है ॥ ६॥

चन्द्रभौमयोग्फलम्-

श्राचारहीनः कुटिलापतापी पण्यानुजीवो कलहिपयश्र ।

स्यान्मातृशत्रुर्मनुजो रुजार्तः शीतद्युतौ भूसुतसंयुते वै ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और मङ्गल का योग हो वह आचार रहित, कुटिल, प्रतापो, व्यापारी, कलह प्रिय, माता का शत्रु और रोग से पीड़ित होता है ॥ ७॥

चन्द्रबुधयोगफलम्-

सद्गाग्विलासो धनवान्सुरूपः कृपार्द्रचेताः पुरुषो विनीतः। कान्तापरपीतिरतीव वक्ता चन्द्रे सचान्द्रौ वहुधर्मकृतस्यात् ॥ ८॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा श्रीर वुध का योग हो वह सुन्दर वोलने वाला, धनवान, सुन्दर, द्यालु, नम्र, स्त्री का स्नेही, श्रत्यन्त वोलने वाला श्रीर वहुत धर्म कार्य करने वाला होता है ॥ ८॥

चन्द्रगुरुयोगफलम्-

सदा विनीतो दृढगूढमन्त्रः स्वधर्मकर्माऽभिरतो नरः स्यात् । परोपकारादिरतैकचित्तो शीतद्युतौ वाक्पतिना समेते ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और गुरु का योग हो वह सदा नम्र, इड प्रतिञ्च, अपने धर्म कर्म में रत और परोपकार में निरत होता है॥॥

चन्द्रभृगुयोगफलम्-

वस्त्रादिकानां क्रयविक्रयेषु दक्षो नरः स्याद्वव्यसनी विधिकः।
सुगन्यपुष्पोत्तमवस्त्रचित्तो द्विजाधिराजे भृगुजेन युक्ते।। १०॥

जिस के जन्म असुमा भें जनमा सारा का योग हो वह वस

श्रादि के कय विकय में चतुर, व्यसनी, कार्य के। जानने वाला और सुगन्धि, पुष्प, उत्तम वस्त्रों को चाहने वाला होता है ॥ १०॥

## चन्द्रशनियोगफलम्-

नानाङ्गनानां परिसेवनेच्छुर्वेश्यानुद्वत्तिर्गतसाधुक्तीलः । परात्मजः स्यात्पुरुषार्थहीन इन्दौ समन्दे पवदन्ति सन्तः ॥ ११॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा श्रीर शिन का योग हो वह श्रनेक स्त्रियों के साथ विलास करने की इच्छा रखने वाला, वेश्या गामी, निन्दित स्वमाव वाला, दूसरे से उत्पन्न श्रीर पुरुषार्थ रहित होता है।

### भौमबुधयागफलम्—

बाहुयुद्धकुशलो विपुलस्त्रीलालसो विविधसेषजपण्यः। हेमलोहिविधिबुद्धिविभावः सम्भवेद्यदि कुर्जेदुजयोगः ॥१२॥

जिस के जन्म काल में मुझल और बुध का योग हो वह वाहु युद में कुराल, अनेक स्त्रियां को चाहने वाला, अनेक औषधी को वेचने वाला, सुवर्ण और लोह की चीज वनाने में कुराल होता है ॥ १२॥

### भौमगुरुयोगफलम्—

मन्त्रार्थशस्त्रादिकलाकलापे विवेकशीलो मनुजः किल स्यात्। चमूपतिर्वा नृपतिः पुरेशो ग्रामेश्वरो वा सक्कुजे सुरेज्ये ॥ १३॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल श्रीर बृहस्पित का योग हो ब जातक मन्त्र, श्रथं श्रीर कलाश्रों को जानने वाला, सेनापित, राजा ब श्राम पुर का श्रिधपित होता है ॥ १३॥

# भौमभृगुयोगफलम्—

नानाङ्गनाभोगविधानचित्तो चूतानृतप्रीतिरतिप्रपञ्चः।

नरः सगर्वः कृतसर्ववैरो भृगोः सुते भूसुतसंयुते स्यात् ॥ १४॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल श्रीर शुक्र का संयोग हो वह श्रनेक स्थियों के साथ मोग करने वाला, जुश्रारी, श्रसत्य वोलने वाला, श्रीत प्रपञ्ची, गौरवी श्रीर सब्दालों के त्राह्म होता है ॥१४॥

### भौमशनियोगफलम् —

शस्त्रास्त्रवित्सङ्गरकर्मकर्ता स्तेयानृतमीतिकरः प्रकामम्।

सौक्येन हीनो नितरां नरः स्याद्धरासुते मन्द्युतेऽतिनिन्यः ॥१५॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल श्रीर शिन का योग हो चह श्रस्त शस्त्र चलाने वाला, युद्ध करने वाला, चोरी करने में तत्पर, मिथ्या बोलने वाला श्रीर सुख से हीन होता है ॥ १४ ॥

वुधगुरुयेागफलम्—

सङ्गीतिवन्नीतिपतिर्त्रिनीतः सौख्यान्वितोऽत्यन्तमनोभिरामः । धीरो नरः स्यात्युतरामुदारः सुगन्धभाग्वाक्पतिसौम्ययोगे ॥१६॥

जिसके जन्म काल में वुध श्रौर गुरु का योग हो वह संगीत विद्या को जानने वाला, नीतिइ, नम्र, सुख से युक्त, धीर श्रौर श्रत्यन्त उदार होता है ॥ १६ ॥

बुधग्रुक्रयोगफलम् —

कुलाधिशाली शुभवाग्विलासः सदा सहर्षः पुरुषः सुवेषः । भर्ता वहूनां गुणवान्विवेकी सभार्गवे जन्मनि सोमसूनौ ॥ १७ ॥

जिस के जन्म काल में बुध श्रीर शुक्त का योग हो वह श्रपने कुल में श्रेष्ठ, सुन्दर वोलने वाला, सदा हुई युक्त, सुन्दर, बहुतों का पालन करने वाला, गुणी श्रीर विचारी होता है ॥ १७॥

वुधशनियोगफलम्— चलस्वभावश्र कलिप्रियश्र कलाकलापे कुशलः सुवेषः।

पुमान्वहूनां प्रतिपालकश्चे द्भवेत्पस्तौ मिलनं ज्ञशन्योः ॥ १८ ॥

जिस के जन्म काल में वुध श्रीर शनि का योग हो वह चश्चल मकति वाला, भगड़ालू, कलाश्रों में कुशल, सुन्दर श्रीर बहुतों का पालक होता है ॥ १८ ॥

गुहशुक्रयागफलम्— विद्यया भवति पण्डितः सदा पण्डितैरपि करोति विवादम् । पुत्रमित्रधनुसौख्यसंयुत्तो मानवः सुरुगुरौ भृगुयुक्ते ॥ १६॥ Bangari Mala Collection Digitized by eGangotri जिस के जन्म समय में गुरु श्रौर शुक्त का योग हो वह विद्या है पण्डित, विद्वानों से विवाद करने वाला, पुत्र, मित्र, धन श्रौर सुब से युक्त होता है ॥ १६॥

गुरुशनियोगफलम्—

शूरोऽर्थवान्ग्रामपुराधिनाथो भवेद्यशस्वी कुश्चलः कलासु । स्त्रीसंश्रयपाप्तमनोरथश्च नरः सुरेज्ये रविजेन युक्ते ॥ २०॥

जिसके जन्म काल में गुरु और रानि का योग है। वह ग्रूर, धनवान, पुरों का अधिपति, यशस्वी, कलाओं में कुशल और स्री के सम्बन्ध से अभिलाषा पूरा करने वाला होता है ॥ २०॥

शुक्रशनियोगफलम्-

शिल्पलेख्यविधिजातकौतुको दाख्णो रणकरो नरो भवेत्। अश्मकर्मकुश्चलश्च जन्मनि भागवे रविस्रुतेन संयुते ॥ २१॥

जिस के जन्म काल में शुक्र श्रीर शिन का येग है। वह वित्र बनाने में श्रीर लेख करने में रत, कठार, युद्ध करने वाला, पत्यल के कार्य में कुशल होता है॥ २१॥

इति द्विग्रहयोगाध्यायः।

# अथ त्रिग्रहयोगाध्यायः

सूर्यचन्द्रभौमयोगफलम्—

श्रूराश्च यन्त्राश्वविधिप्रवीणास्त्रपाकृपाभ्यां सुतरां विहीनाः। नक्षत्रनाथक्षितिपुत्रिपत्रेरेकत्र संस्थैर्मनुजा भवन्ति ॥ १॥

जिस के जन्म समय में रिव, चन्द्र और मङ्गल का येग है। वह शूर, यन्त्र बनाने में तथा अश्व विद्या में कुशल, निर्लं और द्या रिहत होता है ॥ १॥

सूर्यचन्द्रबुधयोगफलम्— भवेन्महौजा नुपकार्यकर्त्ता वार्ताविधौ शास्त्रकलासु दक्षः। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoth दिवामणिज्ञामृतरश्मिसंस्थैः पाणी भवेदेकगृहं प्रयातैः ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में रिव, चन्द्र और बुध का येगा है। वह यहा बलवान, राजा का कार्य करने वाला, वार्ता करने में और शास्त्रकला में कुशल होता है।। २॥

सूर्यचन्द्रगुरुयोगफलम्—

सेवाविधिज्ञश्च विदेशगामी प्राज्ञः प्रवीणश्चपलोऽतिधूर्तः। नरो भवेचन्द्रसुरेन्द्रवन्यप्रचोतनानां मिलने प्रसुतौ ॥ ३ ॥

जिस के जन्म समय में रिव, चन्द्र ग्रीर गुरु का येग हा वह सेवा कार्य के। जानने वाला, विदेश में जाने वाला, पण्डित, प्रवीण, चश्चल ग्रीर धूर्त होता है।। ३॥

सूर्य वन्द्रशुक्रयोगफलम्—

परस्वहर्ता व्यसनानुरक्तो विम्रक्तसत्कर्मरुचिर्नरः स्यात् ।

मृगाङ्कपङ्केरुहवन्धुशुक्राश्चेकत्र भावे यदि संयुताः स्युः ॥ ४ ॥

यदि रिचि, चन्द्र, शुक्र तीनों एक स्थान में वैठे हों ता जातक इसरों का धन अपहरण करने वाला, व्यसनी, और सत्कर्म की इच्छा से रहित है।ता है।। ४॥

सूर्यचन्द्रशनियोगफलम्-

परेङ्गितज्ञो विधनश्च मन्दो धातुक्रियायां निरतो नितान्तम्। च्यर्थप्रयासमकरो नरः स्यात्सेत्रे यदैकत्र रवीन्दुपन्दाः ॥ ५ ॥

यदि रिव, चन्द्र, शिन तीनों एक स्थान में स्थित हो तो जातक दूसरों को चेष्टा के। जानने वाला, निर्धन, मूढ, धातुकिया में निरत, और व्यर्थ प्रयास करने वाला होता है ॥ ४॥

सूर्यमङ्गलवुधयागफलम्-

ख्यातो भवेन्मन्त्रविधिप्रवीणः सुसाहसो निष्ठु रचित्तष्टतिः । खजार्थजायात्मजमित्रयुक्तो युक्तेर्बुधार्कक्षितिजैर्नरः स्यात् ॥ ६ ॥ यदि रिक्त-मङ्गक्तानासुधा । तिन्दिः। एकः । स्थात्तर्मे हैं है हे हे हों हो। जातक प्रसिद्ध, मन्त्र शास्त्र को जानने वाला, साहसी, निष्ठुर और लजा, धन, स्त्री, मित्र इन से युक्त होता है ॥ ६ ॥ सूर्यमङ्गलगृहस्पतियोगफलम्—

वक्तार्थयुक्तः क्षितिपालमन्त्री सेनापतिनीतिविधानदक्षः । महामनाः सत्यवचोविलासः स्त्र्यारजीवैः सहितैर्नरः स्यात् ॥॥॥

यदि रिव, मङ्गल, यहस्पित तीनों एक स्थान में स्थित हों ते जातक वोलने वाला, धनी, राजो का मन्त्री, सेनापित, नीति को जानने दाला, गम्भीर ख्रीर सत्य वोलने वाला होता है ॥ ७ ॥

सूर्यमङ्गलशुक्तयागफलम् — भाग्यान्वितोऽत्यन्तमितिविनीतः कुलीनवाञ्शीलविराजमानः। स्यादरुपजरुपश्चतुरो नरश्चेद्भौमास्फुजित्सूर्ययुतिः प्रस्तौ ॥ ८॥

यदि सूर्य, मङ्गल, शुक्र तीनी एक स्थान में स्थित हों तो जातक भाग्यशाली, श्रति बुद्धिमान् , नम्र, कुलीन, सुन्दर प्रकृति वाला, थोड़ा वेलने वाला श्रीर चतुर होता है ॥ ८॥

सूर्यमङ्गलशानियागफलम्— धनेन हीनः कलहान्वितश्च त्यागी वियोगी पितृबन्धुवर्गैः। विवेकहीनो मनुजः प्रस्तौ योगे यदाकीरश्चनैश्वराणाम् ॥ ९॥

यदि सूर्य, मङ्गल, शनि तोनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक धनहीन, सगड़ाल, माता, पिता श्रीर वन्धु वर्गों से वियोग पाने वाला तथा विवेक रहित होता है ॥ ६ ॥

सूर्यं बुध शहरूपतिये। गफल म्—
विचक्षणः शास्त्रकलाकलापे सुसंग्रहार्थः प्रवतः सुशीलः ।
दिवाकरज्ञामरपूजितानां योगे भवेना नयनामयार्तः ॥ १०॥

यदि सूर्य, बुध, गुरु तोनों एक राशि में हों तो जातक शास कलाओं में कुशल, धन संग्रही, बली, सुशील और नेत्र रोगी होता है ॥ १०॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## स्यंवुधश्रक्रयागफलम्-

साधुद्वेषी निन्दितोऽत्यन्ततप्तः कान्ताहेतोर्मानवः संयुतश्रेत् । दैत्यामात्यादित्यसौम्याख्यखेटा वाचालः स्यादन्यदेशाटनश्र ।।११।।

यदि सूर्य, बुध, ग्रुक तीनों एक राशि में हो तो जातक साधुओं से द्वेष करने वाला, निन्दित, स्त्री के लिये अत्यन्त तम, यहुत वोलने बाला ग्रीर अन्य देशों में भ्रमण करने वाला होता ॥ ११ ॥

सूर्यवुधशनियागफलम्—

तिरस्कृतः स्वीयजनैश्च हीनोऽत्यन्यैर्महादोषकरो नरः स्यात । षण्ढाकृतिहीनतरानुयातश्चादित्यमन्देन्दुसुतैः समेतैः ॥ १२ ॥

यदि सूर्य, वुध, शनि तोनों एक राशि में स्थित हो तो जातक श्रपने जनों से तिरस्कृत, श्रन्य जनों से भी रहित, वड़े भारी दोष करने वाला, नपुंसक के समान श्रीर नीचजनों का श्रमुसरण करने वाला होता है ॥ १२ ॥

सूर्यवृहस्पतिशुक्रयेगिफलम्-

अपगरभवचनो धनहीनोऽप्याश्रितोऽवनिपतेर्मनुजः स्यात् । श्रूरताप्रियतरः परकार्ये सादरोऽर्कगुरुमार्गवयोगे ।। १३ ॥

यदि सूर्य, गुरु, गुक्त तीनों एक राशि में स्थित हों तो जतक बोलने में श्रचम, धन हीन किन्तु राजा के श्राश्रय में रहने वाला, ग्रूर श्रीर दूसरों के कार्य को करने वाला होता है। १३॥

्सूर्यवृहस्पतिशनियागफलम्

रुपियो मित्रकलत्रपुत्रैनित्यं युतः कान्तवपुर्नरः स्यात् । शनैश्वराचार्यदिवामणीनां योगे सुनीत्या व्ययकृत्प्रगल्भः ॥१४॥

यदि सूर्य, गुरू, शनि तोनों एक राशि में हों तो जातक राजा का प्रिय, स्त्रो, पुत्र, मित्रों से युक्त, सुन्दर शरीर वाला, विचार कर व्यय करने वाला श्रीर प्रौढ़ होता है ॥ १४ ॥

सूर्यशुक्रशनियोगफलम्-

रिपुरुप्रियुक्तां बसलिस साम्बद्धां के Bigitized by eGangotri

कुचरितरुचिरेवाऽत्यन्तकण्डूयनार्तः। निजजनधनहीनो मानवः सर्वदा स्यात्

कविरविरविजानां संयुतिश्चेत्प्रस्तौ ।। १५ ॥

यदि रिव, शुक्र, शिन तीनों एक राशि में स्थित हों ता जातक शत्रुओं के भय से युक्त, भगवान की कथा और कान्य से रहित, वुरे श्राचरण में निरत, खुजली से श्रित पीड़ित, श्रपने जन और के धन से हीन होता है ॥ १४ ॥

चन्द्रमङ्गल्युधयोगफलम्—

भवन्ति दीना धनधान्यहीना नानाविधानात्मजनापमानाः। स्युर्मानवा हीनजनानुयाताश्चेत्संयुताः शोणिस्रुतेन्दुसौम्याः॥१६॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, वुध तीनों एक राशि में हों तो जातक दीन, धन धान्य से हीन, अपने जनों में अनेक तरह अपमानित और नीचों सङ्ग में रहने वाला होता है॥ १६॥

चन्द्रमङ्गलयृहस्पतियागफलम्—

त्रणाङ्कितः कोपयुतश्च हर्ता कान्तारतः कान्तवपुर्नरः स्यात् । प्रस्तिकाले मिलिता भवन्ति चेदारनीहारकरामरेज्याः ॥ १७॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक वर्णों से चिह्नित, क्रोधी, दूसरों का धन हरने वाला, स्त्री में रत श्रीर सुन्दर होता है। १७॥

चन्द्रमङ्गलशुक्रयोगफलम्-

दुःशीलकान्तापितरस्थिरः स्यादुःशीलकान्तातनुजोऽल्पशीलः। नरो भवेज्जन्मनि चैकभावे भौमास्फुजिचन्द्रमसो यदि स्युः॥१८॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, शुक्र तोनों एक राशि में हों तो जातक कुत्सित स्वभाव वाली स्त्री का पति, चञ्चल, दुष्ट स्त्रीका पुत्रश्रीर थाड़े शील चाला होता है ॥ १८॥

चंद्रमंगलशानियोगफलम्—

शैशवे हि जननीमृतिपद: सर्वदाऽपि कलहान्वितो भवेत । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dightized by eGangoth संभवे रविभवेन्डुभूसुताः संयुता यदि नरोऽतिगहितः ॥ १९॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक वाल्य काल में माता से रहित, सर्वदा कलह करने वाला और अत्यन्त निन्दनीय होता है ॥ १६ ॥

चंद्रवुधवृहस्पतियोगफलम्—

विख्यातकीर्तिर्भतिमान्महौजा विचित्रमित्रो वहुभाग्ययुक्तः । सद्भवचिचोऽतितरां नरः स्यादेकत्र संस्थेर्गुरुसोमसौम्यैः ॥ २०॥

यदि चन्द्र, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक प्रसिद्ध यश बाला, बुद्धिमान, अधिक वली, अनेक तरह के मित्रों से युक्त, भाग्यशाली, सदाचारी और श्रेष्ठ विद्या से युक्त होता है॥ २०॥

चंद्रवुधशुक्रयोगफत्तम्— विद्याप्रवीखोऽपि च नीचदृत्तः स्पर्धाऽभिदृद्धचां च रुचिर्विशेषात् । स्यादर्शतुब्धो हि नरः प्रसृतौ मृगांकसौम्यास्फुजितां युतिश्चेत्॥२१॥

यदि चन्द्र, बुध, शुक्र तीनों एक राशि में हैं। तो जातक विद्वान् होकर भी नीच कर्म करने वाला, विशेष कर दूसरों से स्पर्ध करने वाला और धन का लाभी होता है ॥ २१॥

चंद्रबुधशनियोगफलम्— कालाकलापाऽमलबुद्धिशाली ख्यातः क्षितीशाभिमतो नितांतम्। नरः पुरग्रामपतिविनीतो बुधेंदुमंदाः सहिता यदि स्युः॥ २२॥

यदि चन्द्र, बुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक सव कलाओं को जानने वाला, प्रसिद्ध, राजा का प्रिय, पुर गाँव का स्वामी और नम्र होता है ॥ २२ ॥

चंद्रवृहस्पतिशुक्रयोगफलम्-

भाग्यभाग्भवति मानवः सदा चारुकीर्तिमतिष्टत्तिसंयुतः । भागवेन्दुसुरराजपूजिताः संयुता यदि भवन्ति संभवे ॥ २३ ॥

यदि चन्द्र, गुरु, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक भाग्यशाली सुन्दर यश वाला, सुन्दर वृद्धि श्रीर श्राचार से युक्त होता है॥ २३॥

चंद्रयृहस्पतिशनियोगफलम्—

विचक्षणः क्षोणिपतिप्रियश्च सन्मंत्रज्ञास्त्राधिकृतो नितांतम्। भवेत्सुवेषो मनुजो महौजाः संयुक्तमंदेंदुसुरेंद्रवन्यैः॥ २४॥

यदि चन्द्र, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक चतुर, राजाकास्नेही, मन्त्र शास्त्रको जानने वाला, सुन्द्र श्रीर वसी होता है॥

चंद्रश्चकशनियागफलम्—

पुरोधसां वेदविदां वरेण्याः स्युः प्राणिनः पुण्यपरायणाश्च । सत्पुस्तकालोकनलेखनेच्छाः कवींदुमंदा मिलिता यदि स्युः ॥२५॥ यदि चन्द्र, ग्रुक्त, शनि तीनों एक राशि में हों ते। जातक पुरेक्षित श्रीर वेद जानने वालों में श्रेष्ठ, पुण्य कर्म में रत, श्रेष्ठ पुस्तक देखने वाला श्रीर लिखने वाला होता है ॥ २४ ॥

मंगलबुधबृहस्पतिफलये।गम्-

क्ष्मापालकः स्वीयकुले नरः स्यात्कवित्वसङ्गीतकलाप्रवीणः। परार्थसंसाधकतैकचित्तो वाचस्पतिज्ञावनिस्रुचुयोगे ॥ २६॥

यदि मङ्गल, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक अपने कुल में श्रेष्ठ, कविता और संगीत कला में कुशल और द्सरों का उपकार करने वाला होता है ॥ २६॥

मंगलवुधशुक्रयोगफलम्—

वित्तान्वितः क्षीणकलेवस्य वाचालताचंचलतासमेतः।

धृष्टः सदोत्साइपरो नरः स्यादेकत्र यातैः कविभौमसौम्यैः ॥२७॥

यदि मङ्गल, वुध, शुक्र तीनों एक राशि में हों ता जातक धनी, इस शरीर चाला, चक्ता, चञ्चल, ढीठ, श्रीर सदा उत्साही होता है ॥२०॥

मंगलवुधश्वानियोगफलम्—

कुलोचनः क्षीणततुर्वनस्थः प्रेष्यः प्रवासी बहुहास्ययुक्तः । स्यानो सहिष्णुश्च नरोऽपराधी मंदारसौम्यैः सहितैः प्रस्तौ ॥२८॥ यदि मङ्गस्न, बुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक बुरे नेत्र वाला, दुर्वल, वन में रहने वाला, दृत कर्म करने वाला, विदेश वासी, ब्रधिक हँसने वाला, असहिष्णु श्रीर दूसरों की चिति करने वाला होता है ॥ २८॥

मंगलवृहस्पतिशुक्रयोगफलम्—

सत्पुत्रदारादिसुखैरुपेतः क्ष्मापालमान्यः सुजनानुयातः ।

बाचस्पतिक्षोणिसुतास्फुजिद्धिः चेत्रे यदैकत्र गतैर्नरः स्यात्।।२९॥

यदि मङ्गल, गुरु, गुक्र तीनों एक राशि में हें। तो जातक सुपुत्र श्रीर स्त्री के सुख से युक्त, राजा के यहाँ माननीय श्रीर सज्जनों के साथ रहने वाला होता है ॥ २६ ॥

मंगलवृहस्पतिशनियोगफलम्—

तृपाप्तमानं कृपया विहीनं कुशं कुट्टतं गतमित्रसख्यम्।

जन्यां च जन्यङ्गिरसावनीजाः संयोगभाजो मनुजं प्रकुर्युः ॥ ३०॥

यदि मङ्गल, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक राजा से आदर पाने वाला, निर्दयी, छश, श्राचार हीन, श्रौर मित्रों से मित्रता छुड़ाने वाला होता है ॥ ३०॥

मंगलशुक्रशनियोगफलम्-

वासो विदेशे जननी त्वनार्या भार्या तथैवोपहतिः सुखानाम् । दैत्येन्द्रपूज्यावनिजार्कजानां योगे भवेज्जन्म नरस्य यस्य ॥ ३१ ॥

यदि मङ्गल, शुक्त शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक परदेश में रहने वाला, खराव माता श्रीर खराव स्त्री वाला तथा सुखों से रहित होता है ॥ ३१ ॥

वुधवृहस्पतिश्रुक्रयोगफलम्—
तृपानुकंप्यो वहुगीतकीर्तिः प्रसन्नमृतिविजितारिवर्गः ।
सौम्यामरेज्यास्फुजितां प्रस्तौ चेत्संयुतिः सत्त्वपरो नरः स्यात् ३२
यदि वुध, गुरु, शुक्र तीनों एक राशि में हें तो जातक राजा का
पापात्र, वहुत यश चाला, प्रसन्न मुख चाला, शत्रुश्रां को जीतने

वाला और बली होता है ॥ ३२ ॥

बुधबृहस्पतिशनियोगफलम्—

स्थानार्थसद्देभवसंयुतः स्याद्नलपुनश्पो धृतिमान्सुदृतः।

शनैश्वराचार्यश्वशांकपुत्राः चेत्रे यदैकत्र गता भवन्ति ॥ ३३॥

यदि वुध, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों ते। जातक स्थान, धन श्रीर विभव से युक्त, श्रधिक वोलने वाला, धीर तथा सदाचारी होताहै बुधशुक्रशनियोगफलम्—

साधुत्रीलरहितोऽन्दतवक्ताऽनल्पजल्पनश्चिः खलु धूर्तः॥ दूरयाननिरतश्च कलाज्ञो भार्गवज्ञश्चनसंयुतिजन्मा ॥ ३४॥

यदि बुध, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक दुष्ट स्वभाव बाला, मिथ्या बोलने वाला, धूर्त, दूरदेश जाने में रत श्रीर कलाब होता है। बृहस्पतिशुक्रशनियागफलाम—

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा नरः सुकीर्तिः पृथिवीपितः स्यात्। सद्दृष्टत्तिशाली परिस्नृतिकाले मन्देज्यशुक्रा मिलिता यदि म्युः॥३५॥

यदि गुरु, शुक्र, शिन तीनों एक राशि में हों तो जातक नीच कुल में जन्म लेकर भी यशस्वी, राजा और उत्तम श्राचरण से शुक्त होताहै।

शुभाशुभयुक्तचंद्रसूर्यफलम्— पापान्विते शीतरुचौ जनन्या नूनं भवेन्नैधनमामनंति ।

ताद्दिनेशः पितृनाशकर्ता मिश्रं विमिश्रं फलमत्र कत्प्यम् ॥३६॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा पाप ग्रह से गुक्त हो उसकी माता की और सूर्य पाप ग्रह से गुक्त हो ते। पिता की मृत्यु होती है। यह ग्रुम ग्रह, श्रग्रम ग्रह दोनों से गुक्त हो ते। तारतम्य से ग्रुमाग्रम दोनों फल कहना चाहिये॥ ३६॥

शुभान्वितो जन्मनि शीतरिहमर्यशोर्थभूकीर्तिविद्यद्धिलाभम्। करोति जातं स्वकुलमदीपं श्रेष्ठमतिष्ठं नृपगौरवेण ॥ ३७॥

यदि चन्द्रमा श्रम ग्रह से युक्त हो तो जातक यशस्त्री, वन का लाभ करने वाला, श्रपने कुल में श्रेष्ठ श्रीर राजा के द्वारा उत्तर प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ३७ ॥ एकालये चेत्वलखेचराणां त्रयं करोत्यव नरं कुंख्पम् । दारिद्युदुःखैः परितप्तदेहं कदापि गेहं न समाश्रयेत्सः ॥ ३८ ॥

जिस के जन्म काल में तीन पाप ग्रह एक स्थान में स्थित हों तो जातक कुरूप, दरिद्र, दुख से तप्त और कभी भी अपने घर में स्थिर नहीं होता है ॥ ३८॥

🎲 🚧 🦠 ं इति त्रिग्रहयोगाध्यायः।

# 'अथ' राजयोगाध्यायः

मङ्गलाचरणम्—

सद्विलासकलगर्जनशीलः शुण्डिकायलयक्त्मतिवेलम् । ब्रस्त वः कलितथालतलेंदुर्भगलाय किल मंगलमूर्तिः ॥ १ ॥

सुन्दर विलास में मधुर शब्द करने वाले, शुण्ड दण्ड को सदा वत्याकार वनाने वाले, मस्तक पर शोभित चन्द्र वाले, मङ्गल स्वरूप श्री गरोश जी श्राप के मङ्गल के लिए होवें ॥ १॥

राजयोगकथनहेतुमाह—

भाग्यादिभावप्रतिपादितं यद्भाग्यं भवेत्तत्वतु राजयोगैः।

तान्विस्तरेण पवदामि सम्यक्तैः सार्थकं जन्म यतो नराणाम् ॥२॥ भाग्य श्रादि भावों के द्वारा जा भाग्य योग कहे गये है वे राज-योगों के साथ प्राप्त होते हैं। इस लिए जिन से मनुष्यों का जन्म

सार्थक होता है, उन्हीं राजयोगों का कहता हूं ॥ २॥

११ के के अन्य समय राजयोगः

नभश्रराः पंच निजोचसंस्था यस्य प्रस्तौ स तु सार्वभौमः। त्रयः स्त्रतुंगादिगताः स राजा राजात्मजस्त्वन्यसुतोऽत्र मंत्री ।।३।।

जिस जातक के पांच ग्रह उच के हों वह चक्रवर्ती राजा होता है।
जिस के तीन ग्रह उच्च के हों ते। भी वह मनुष्य राजा होता है।
CC-0: Jangamwad Math Collection. Digitized by eGangotri

इस योग में राजा के घर में उत्पन्न लड़का ही राजा है। आप राजवंश में उत्पन्न न है। ते। वह मनुष्य मन्त्री है।ता है ॥ ३॥ तुंगोपगा यस्य चतुर्नभोगा महापगासंतरणे वलानाम्। दंतावलानां किल सेतुवंधा कीर्तिप्रबंधा वसुधातलेऽस्य ॥ ४॥

जिस के जन्म काल में चार ग्रह उच के हों उस की सेनाशों के नदी पार होने के लिये हाथियों का पुल होता है और पृथ्वी ए उस का श्रति यश होता है ॥ ४॥

स्वोचे सूर्यशनीज्यभू मितनयैर्यद्वा त्रिभिर्ल्यशे

तेषामन्यतमे हि षोडशमिताः श्रीराजयोगाः स्मृताः। तन्मध्ये निजतुंगगे ग्रहयुगे यद्वैकखेटे विधौ

स्वर्शे तुंगसमाश्रितैकखचरे लग्ने परे घोडश ॥ ५॥
सूर्य, शनि, गुरु, मङ्गल ये चार श्रह, या इन में से तीन श्रह उन्न
के हों इन्हीं में से कोई एक लग्न में हो ता १६ प्रकार के राजयोग होते
हैं। यदि उन श्रहों में से दो या एक श्रह उन्न के हो, एक लग्न में हो
श्रीर कर्क का चन्द्रमा हो तो भी १६ प्रकार के राजयोग होते है।॥

वर्गोत्तमेऽमृतकरे यदि वा शरीरे संवीक्षिते च चतुरादिभिरिंदुहीनै:। द्वाविशतिपमितय खतु संभवन्ति

योगाः समुद्रवलयित्तिपालकानाम् ॥ ६ ॥ चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवांद्रा में स्थित हे। श्रीर चन्द्र रहित वर्ष श्रादि श्रह से देखा जाता है। ते। २२ प्रकार के राजयोग होते हैं ॥ उद्ग्विसष्ठो भृगुजश्र पश्चात्माग्वाक्पतिर्दक्षिणतस्त्वगस्त्यः। प्रस्तिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पाथोनिधिमेखलायाः ॥ ॥ ॥

जिस के उत्तर (चतुर्थ भाव ) में चिराष्ठ (धतु का श्रन्त) है। पश्चिम (सप्तम भाव ) में श्रुक, पूर्व (लग्न) में गुरु श्रीर दिल्ल

(दशम भाव ) में अगस्त्य ( मिथुन का अन्त ) हो वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी होता है ॥ ७॥

स्वोच्चे मूर्तिगतेऽमृतांशुतनये नक्रे सवक्रे शनौ चापे वागिधपेंदुभागवयुते स्याजनमभूमीपतेः।

स्वस्थाने नतु यस्य भूमितुरगो मत्तेभमालामिल-

त्सेनांदोलितभूमिगोलकलनं दिग्दंतिनः कुर्वते ॥ ८॥

ब्रगर लग्न में उच्च का बुध है।, चक्री शनि मकर राशि का है।, ब्रह्मपति, चन्द्रमा और श्रुक धनु में हों तो जातक राजा होता है, तथा उस की हाथी घोड़ा सहित सेनाओं के भार से व्यस्त दिग्गज पृथ्वी के। सम्भालने में खेदित है।ते है। प्रा

दिनाधिराजे मृगराजसंस्थे नक्रे सवक्रे कल्कोऽकंस्ननौ।

पाठीरलग्ने शशिना समेते महीपतेर्जन्म महौजसः स्यात् ॥ ९ ॥

यदि सिंह में रिव, मकर में मङ्गल, कुम्भ में शिन और लग्न का है। कर मीन में चन्द्रमा है। ते। जातक वड़े तेजस्वी राजा है। ॥ ॥ महीसुते मेषगते तनुस्थे बृहस्पती वा तनुगे स्वतुंगे।

योगद्वयेऽस्मिन्द्यती भवेतां जितारिपश्चौ द्यपनीतिदश्चौ ।। १०॥

जिस के मेष राशि का मङ्गल लग्न में हो या वृहस्पति उच्च का है। कर लग्न में हो तो जातक अपने शत्रुओं का जीतने वाला और राजनीति में चतुर राजा है। ॥ १०॥ वाचस्पति: स्वोच्चगते विलग्ने मेषे दिनेश: शनिशुक्रसौम्या:।

लाभालयस्थाः किल भूमिपालं तं भूतलस्याभरणं गृणंति ॥११॥

जिस के उच्च का वृहस्पित लग्न में, मेष राशि में सूर्य, लामस्थान में शिन, शुक्र श्रीर वुध वैठे हां तो वह भूतल में सर्वोपिर राजा होता है ॥ ११॥

मंदो यदा नक्रविलग्नवर्ती मृगेन्द्रयुग्माजतुलाकुलीराः।

स्वस्वामियुक्तरः ज्ञन्यं विकास्थं अपायो मिथियां कपहोत्वसस्य Gling देवर ।।।

यदि मङ्गल मकर लग्न में, सूर्य सिंह राशि में, बुध मिथुन में, मङ्गल मेष में, गुक्र तुला में श्रीर चन्द्रमा कर्क में हों ते। जातक पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी होता है ॥ १२ ॥

द्वन्द्वे दैत्यगुरौ निशाकरसुते मूर्तौ च तुंगस्थिते नक्रे वक्रशनैथरौ च शफरे चंद्रामरेज्यौ स्थितौ। गोगोऽयं पभवेत्प्रसूतिसमये यस्यावनीशो महान् वैरित्रातमहोद्धतेभद्तने पश्चाननः केवलम् ॥ १३॥

जिस के जन्म काल में मिथुन का बृहस्पति. उच्च का बुध ला में, चक्री शनि मंकर में, चन्द्रमा और गुरु मीन में हों ता जातक शब रूपी हाथी का मारने के लिये राजा रूपी महा बलवान सिंह होता है।

सिंहोदयेऽकस्त्वजगो मृगांकः शनैश्वरे कुंभधरे सुरेज्यः

धनुधरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मनुजो भवेत्सः ॥ १४॥

यदि सिंह का रवि लग्न में, चन्द्रमा मेष में, शनि कुम्भ में, गुक धतु में श्रीर मङ्गल मकर में हों ते। जातक राजाधिराज हे।ता है ॥१४॥

मेषे गतो सूर्तिगतः प्रस्तौ बृहस्पतिश्वास्तगतः कलावान् । रसातले व्योमगृहे सितश्चेन्महीपितर्गीतदिगंतकीर्तः ॥ १५॥

यदि लग्न का है। कर बृहस्पति मेष में, चन्द्रमा सप्तम स्थान में, शुक्र चतुर्थ या दशम स्थान में हो ते। जातक प्रसिद्ध यश वाला राजा होता है॥ १४॥

गुरः कुलीरोपगतः प्रस्तौ स्मराम्बुखस्था भृगुमंदभौमाः । तद्यानकाले जलघेर्जलानि भेरीनिनादोच्छलनं प्रयांति ।। १६ ॥ ... यदि लग्न का है। कर कर्क में गुरु, सप्तम में ग्रुक, चतुर्थ में शनि, व्याम स्थान में मङ्गल हो तो जातक राजा होता है और उस की यात्रा के समय में सार्थियों के धमक से समुद्र का जल उछल पड़ता है।।१६॥ प्रस्तिकाले स्फर्टं शुजालः षड्वगंशुद्धौऽदितिमे स्वमे वा । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तुङ्गे त्रिकोणे सं नभश्ररेंद्रो नरं प्रकुर्यात्त्वतु सार्वभौमम् ॥ १७॥

जिस के जन्म काल में पड्चर्ग शुद्ध चन्द्रमा पुनर्वसु नजत्र, कर्क राशि, अपने उच्च या अपने मूल त्रिकाण में हो तो जातक सार्वभौम राजा होता है।। १७॥

षड्वर्गशुद्धौ खचरद्वयं चेद्यथोक्तरीत्या जनने नृपस्य। तस्याधिपत्यं खलु किनरेषु द्वीपांतरे चात्र न कि धरायाम् ॥ १८॥

बड्वर्ग शुद्ध दे। प्रह पूर्वचत् वैठे हों अर्थात् उच्च, अपने गृह या मूलित्रकाण में हों ता जातक किन्नर देश का भी राजा होता है।

मर्त्यताकों की क्या वात ॥ १८॥

तुंगत्रिकोणाद्यविकारहोनैः पडवर्गशुद्धैस्त्रिभिरेव मंत्री। राजा चतुर्भिः खलु सार्वभौमः पंचादिभिर्वाक्पतिनैककेन ॥ १९ ॥

जिस के जन्म काल में तीन ग्रह अपने उच्च श्रौर मूल त्रिकोण से हीन हो कर षड्वर्ग से ग्रुद्ध हों ते। वह मन्त्री है।ता है। यदि चार ग्रह षड्वर्ग ग्रुद्ध हों ते। राजा, पाँच या केवल गुरु षड्वर्ग ग्रुद्ध हों तो सार्वभौम होता है ॥ १६॥

वृषे शशी लग्नगतोम्बुसप्तस्या रवीज्याकंसुता भवन्ति । तइंडयात्रासु रजोन्यकाराहिनेऽपि रात्रिः कुरुते प्रवेशम् ॥ २०॥

यदि लग्न में स्थित है। कर चन्द्रमा वृष का है।, सूर्य, वृहस्पति, शनि कम से ४, ७, १० में हों ते। जातक की युद्ध यात्रा में उड़ती हुई धुलियों से दिन में भी रात्रि का प्रवेश मालुम होता है ॥ २०॥ गुर्विदुसौम्यास्फुजितश्च यस्य मूर्तित्रिधर्मायगता भवन्ति । मुगेकसूनुस्तनुगोत्र नूनमेकातपत्रां स सुनक्ति धात्रीम् ॥ २१ ॥

लग्न में स्थित हो कर शनि मकर राशि में हो और वृहस्पति, चन्द्रमा, बुध, ग्रुक कम से १, ३, ६, ११ भाव में बैठे हों तें। जातक चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २१ ॥

तुंगस्थितौ शुक्रचुधौ विलग्ने नक्रे च वक्रो धनुषीज्यचंद्रौ ।

पस्तिकाले किल तौ भवेतामाखंडलौं भूमितलेऽपि संस्थौ ॥ २२॥

जिस के जन्म काल में उच स्थित शुक्त, बुध हो कर लग्न में वैठे हों, मकर राशि में मङ्गल श्रीर धनु में बृहस्पति, चन्द्र हों ते। जातक पृथ्वी पर स्थित हो कर भी इन्द्र के समान राजा होता है॥ २२॥

कर्के उर्क चन्द्रौ सुरराजमन्त्री शत्रुस्थितश्चापि बुधः स्वतुंगे। कश्चिद्ववती लग्नगतः स राजा राजाधिराजाभिधयालमेव ॥ २३॥

यदि कर्क राशि में सूर्य, चन्द्रमा, पष्ट स्थान में शृहस्पति, उच्च स्थान में बुध श्रौर कोई श्रह वलवान् हो कर लग्न में वैठा हो तो जातक महाराजा होता है ॥ २३॥

गुरुनिजोचे यदि केन्द्रशाली राज्यालये दानवराजपूज्य: । मस्तिकले किल तस्य मुद्रा चतुःसमुद्राविष गामिनी स्यात्।।२४॥

जिस के जन्म काल में उच्च का हो कर गुरु केन्द्र में बैठा हो, दशम स्थान में शक हो तो उस के रुपये चारों समुद्र पर्य्यन्त जाते हैं, अर्थात् चक्रवर्ती राजा होता है। । २४॥

लग्ने पूज्यदिनेश्वरौ क्रियगतौ मेषूर्गो क्षोणिजः

पुण्ये भार्गवसौम्यशीतिकर्णा यस्य प्रस्तौ स्थिताः। नूनं दिग्विजयप्रयाणसमये सैन्यैरिला व्याकुला

चितामुद्दहतीति का गतिरहो सव सहाख्यास्थितै: || २५ || जिस के जन्म काल में मेघ में स्थित हो कर गुरु, सूर्य दोनों लग्न में बैठे हों, दशम स्थान में मङ्गल, नवम भाव में शुक्त, बुध, चन्द्र तीनों हों तो उस के दिग्विजय यात्रा काल फौज के द्वारा धरती व्याकुल हो जाती है। सब मनुष्य चिन्तित हो कर कहते हैं, कि क्या गति होने वाली है। २४ ॥

नीचारातिलवोजिक्तता वलयुताः संत्यक्तवैराः परं स्फारस्कांतिधरा भवन्ति खचराः संस्थो दृषे भार्गवः। भातृणां यदि मण्डले समुदितो जीवो भवेत्संभवे

देवैस्तुल्यपराक्रमः स च नृपः कोपप्रमृष्टाहितः ॥ २६ ॥

जिस के जन्म काल में नीच श्रीर शत्रुनचांश से रहित वल युक्त वैर से हीन श्रधिक तेज को धारण करने वाले ग्रह हों, वृष में शुक्र, भ्रातुभाव में उदित बुहरूपति हो तो वह देवताश्रों के समान क्रोध से शत्रु को नाश करने वाला राजा होता है ॥ २६ ॥

मेषोद्येर्कश्च गुरुः कुलीरे तुलाधरे मंद्विधू भवेताम्।

भवेन्नुपालोऽपलकीर्तिशाली भूपालमालापरिपालिताइ: ॥ २७ ॥ यदि मेष्ट्रेलय में सूर्य, कर्क में गुरु, तुला में शनि, चन्द्रमा हो तो जातक यशस्वी,राजाश्रों परभीश्रपनीश्राहाचलाने वाला राजा होता है।

मीने निशाकरः पूर्णः सर्वग्रहनिरीक्षितः।

सार्वभौमं नरं कुर्यादिन्द्रतुल्यपराक्रमम्।। २८॥

यदि मीन में पूर्ण वली चन्द्रमा स्थित हो कर सव प्रहों से देखा जाता हो तो जातक इन्द्र के समान पराक्रमशाली राजा होता है ॥२८॥ धने दिनेशाद्रभृगुजीवसौम्या नास्तं गता नो रिपुदृष्टियुक्ताः । स्यात्सङ्कटं तत्कटकं रिपूणां यशः पटो दिग्वसनाय नूनम् ॥ २६ ।

यदि सूर्य से द्वितीय स्थान में अस्त रहित ग्रुक, गुरु, बुध हो और रात्रु ग्रह की दृष्टि से रहित हो ते। जातक की सेना रात्रु के लिये कण्टक रूप होती है। उस का यहा दिशाओं का वस्त्र स्वरूप होता है।

सत्त्वोपेतः शुभजननपः पूर्णचंद्रं पपश्ये-

चस्योत्पत्तौ भवति नृपतिनिर्जितारातिपक्षः।

यात्राकाले गजहयरथात्यंतत् र्यस्वनानां । ब्रह्मांडं नोऽखिलमपि भवेत्पूरणार्थं समर्थम् ॥ ३०॥

जिस के, जन्म काल में लग्न स्वामी वली हो कर पूर्ण चन्द्र को देखता हो तो वह शत्रु को जीतने वाला राजा होता है। उसकी यात्रा समय हाथी, घोड़ा आदि के शब्द से ब्रह्माण्ड पूर्ण हो जाता है॥३०॥

स्वोचेषु वाचस्पतिसूर्यशुकाः शनीक्षितः शीतरुचिर्निजोच्चे । यद्यानकाले रजसो वितानं रुएद्धि सूर्याश्वविलोचनानि ॥ ३१॥

अपने २ उच्च स्थान में गुरु, सूर्य, गुक्र हों, चन्द्रमा भी अपने उच्च का हो और शनि से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है, और उस के प्रयाण समय पृथ्वीरज से आकाश व्याप्त हो जाता है जिस से सूर्य के धोड़े की शाँख भी वन्द हो जाती है ॥ ३१ ॥

नास्तं याताः सुतग्रहगताः सौम्यशुक्रामरेज्या नक्रे वक्रो रविरहितगोधर्मगो यस्य मंदः । यात्राकाले किल कमलिनीपुष्पसंकोचकर्ता

श्रीसूर्योऽपि पचलितदलोद्भृतधूली कृतास्तः ॥ ३२॥ जिस के जन्म काल में पश्चम स्थान में श्रस्त रहित वुध, शुक्र, गुरु

हों, मकर में मङ्गल, षष्ट भाव में रिव, नवम भाव में शिन हो तो वह राजा होता है। उसकी यात्रा समय पृथ्वी से उड़ते हुए रज से आच्छा-दितं सूर्य कमिलनी पुष्प का भो वन्द कर देते हैं ॥ ३२॥

कन्यालमगते बुधे च विबुधामात्ये च जायास्थिते

भौमाकों सहजेऽर्कजोऽरिभवनेऽम्बुस्थे भृगोर्नद्भने। योगेऽस्मिन्मनुजस्य यस्य जननं तच्छासनं सर्वदा

राजानः पवहन्त्यलं सुविमलां मालां व मौलिस्थले॥३३॥

यदि कन्या लग्न में बुध, सतम भाव में गुरु, तृतीय भाव में सूर्य, मङ्गल, षष्ट भाव में शिन श्रीर चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो राजयोग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक की श्राज्ञा का माला की तरह राजा सब शिर से धारण करते हैं॥ ३३॥

मीनोद्ये दानवराजपूज्यश्चंद्रामरेज्यौ भवतः कुलीरे । मेनेडर्कभौमौ चपतिः किल स्यादाखण्डलेनापि तुलां प्रयाति ।।३४॥

यदि मीन लग्न म शुक्त, कर्क में चन्द्रमां, गुरु श्रीर मेष में सूर्य,

मङ्गल हों ते। जातक इन्द्र तुल्य पराक्रमशाली राजा होता है ॥ ३४ ॥ इति निगदितयोगैनींचवंशोद्भवोऽपि

भवति हि पतिरूवाः कि पुना राजसूनुः । नरपतिकुलजातो वक्ष्यमार्गेश्च योगै-

भवति नृपतिरेवं तत्समोऽन्यस्य सुनुः ॥ ३५ ॥ इन योगों में नीच कुल में उत्पन्न भी जातक राजा है।ता है, तेर

राजा के कुल में उत्पन्न की क्या वात ।

वच्यमाण योगों में राजकुल में उत्पन्न जातक ही राजा होते हैं, ज्यन्य राजा के समान होते हैं ॥ ३४ ॥ ज्यायासुतो नक्रविलयवर्ती चास्ते प्रस्तौ यदि पुष्पवंतौ ।

लाभे कुजो वै भृगुजोऽष्टमस्थः स्याद्भपतिभूपकुलपस्तः ॥ ३६॥ यदि मकर लग्न में शिन, सप्तम में सूर्य, चन्द्र, पकादश भाव में मक्कल और अष्टम में शुक्र हो तो राजा के वंश में उत्पन्न जातक राजा होता है॥ ३६॥

सुरासुरेज्यौ भवतश्रतुर्थेऽत्यर्थं समर्थः पृथिवीपतिः स्यात् । कर्कस्थितो देवगुरुः सचंद्रः काश्मीरदेशाधिपतिं करोति ॥ ३७ ॥

यदि गुरु, शुक्र चतुर्थ भाव में हों तो जातक श्रित वली राजा होता है। यदि चन्द्रमा सहित गुरु कर्क राशि में स्थित हो कर चतुर्थ भाव में हो तो जातक काश्मीर देश का राजा होता है॥ ३७॥

सुरासुरेज्यस्थितदृष्टिरिंदुः स्वोच्चे स्थितो भूमिपति करोति । विलोकयंतः परिपूर्णचन्द्र शुक्रज्ञजीवा जनयन्ति भूपम् ॥ ३८॥

यदि उच स्थान में स्थित चन्द्र पर गुरु, शुक्र दोनों की दृष्टि हो। तो जातक राजा है। यदि केवल पूर्ण चन्द्र के। वुध, गुरु, शुक्र, तीनों देखते हों ते। राजा के इल में उत्पन्न जातक राजा है। विचित्रसम्पन्नृपति करोति। एकोऽपि खेटो यदि पश्चमांशे प्रस्तिकाले कुरुते नृपालम्॥ ३९॥

यदि किसी राशि में स्थित बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक विचित्र सम्पत्ति शाली राजा होता है। यदि पञ्चम नवांश में कोई ब्रह स्थित हो तो जातक राजा होता है॥ ३६॥ नक्षत्रनाथोप्यधिमित्रभागे शुक्रेण दृष्टो नृपति करोति।

स्वांशाधिमित्रांशगतोऽथवा स्याजीवेन दृष्टः कुरुते नृपालस् ॥ ४०॥

यदि चन्द्रमा अधिमित्र के नवांश में स्थित हो कर ग्रुक से देखा जाता हो ते। जातक राजा होता है। अपने वा अधिमित्र के नवांश में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो ते। जातक राजा होता है॥ ४०॥

दिनादिनाथोप्यधिमित्रभावे चन्द्रेण सम्यक्सुविलोकितो वा । स्यात्तस्कराणां निचये नृपालः सच्छीलशाली सुतरामुदारः ॥४१॥

यदि सूर्य अपने अधिमित्र के भाव में स्थित हो कर रिव, चन्द्र दोनों से देखा जाता हो तो जातक चारों के मध्य में स्थित हो कर भी सुन्दर स्वभाव वाला अति उदार राजा होता है ॥ ४१ ॥ स्वोचिस्थित: सोमसुत: ससोम: कुर्यानरं मागधदेशराजम ।

कलाधिशाली वलवान्कलावान्करोति भूपं शुभधामसंस्थः ॥४२॥

यदि चन्द्र सहित वुध कन्या राशि में हो तो जातक मगध देश का राजा होता है। यदि पूर्णवली चन्द्रमा बलवान हो कर शुभ स्थान में स्थित हो तो जातक राजा होता है॥ ४२॥

जन्मेश्वरो जन्मविलग्नपो वा केन्द्रे वली नीचकुलेऽपि भूपम् । कुर्यादुदारं सुतरां पवित्रं किमत्र चित्रं क्षितिपालपुत्रम् ॥ ४३ ॥

जिस के जन्म काल में जन्म राशि का स्वामी या जन्म लग्न का स्वामी वली है। कर केन्द्र में स्थित हो ते। नीच कुल में उत्पन्न भी मनुष्य राजा होता है। राजा के कुल में उत्पन्न की बात ही क्या ४३ में दिनेशः शशिना समेती यस्य प्रस्तौ स तु भूपितः स्यात्। कर्णाटकद्राविडकेरलान्ध्रदेशाधिपानामनुक्रलवर्ती॥ ४४॥

यदि मेष में स्थित हो कर रिव चन्द्रमा से युक्त हो तो जातक कार्णाट, द्राविड़, केरल श्रीर श्रान्ध्र देश के राजा के श्रवुकूल रहने बाला राजा होता है ॥ ४४ ॥

स्वतुङ्गगेहोपगतौ सितेज्यौ केन्द्रत्रिकोणेषु गतौ भवेताम् । प्रस्नुतिकाले कुरुतो नृपालं नृपालजातं सिचवेन्द्रमन्यम् ॥ ४५॥

यदि अपने २ उच्च राशि में स्थित हो कर गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो तो राजा के कुल में उत्पन्न मनुष्य राजा और अन्य चंश में उत्पन्न मनुष्य राज मन्त्री होता है ॥ ४४ ॥ प्रस्तिकाले यदने धने च व्यये विलाने यदि सन्ति खेटा: ।

ते छत्रयोगं जनयंति तस्य प्राक्पुण्यपाकाभ्युदयो हि यस्य ॥४६॥

जन्म काल में सप्तम, द्वितीय, द्वाद्श और लग्न में अगर सब प्रह रे बैठे हों ते। छत्र योग हे।ता है। पूर्वार्जित पुण्य के उद्य से ऐसा योग होता है। । ४६॥

पापो विलग्ने यदि यस्य स्तौ दृष्टो भवेचित्रशिखण्डिजेन । कर्के गुरुर्झाह्मणदेवभक्तः प्रासादवापीपुरकृत्वरः स्यात् ॥ ४७॥

जिस के जन्म समय लग्न में पाप ग्रह स्थित हो कर वृहस्पित से देखें जाते हों और कर्क में वृहस्पित हो ते। जातक ब्राह्मण और देवों का भक्त, मकान, वापी और पुर का वनवाने वाला राजा होता है ॥४७॥ एकोऽपि शस्त: शुभद: स्वतुङ्गे केन्द्रे पतङ्गो वलवान्मदृष्ट:। सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानवो मानवनायक: स्यात्।। ४८॥

जन्म समय एक भी शुभ बह अपने उच्च या केन्द्र में स्थित हो कर पञ्चम स्थित गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा होता है ४५ मृगराशि परित्यज्य स्थितो लग्ने बृहस्पति: । करोति पृथिवीनाथं मत्तेभपरिवारितम् ॥ ४९ ॥

यदि मकर राशि को त्याग कर लग्न में स्थित गुरु हो तो जातक मतवाले हाथियों से युक्त राजा होता है ॥ ४६॥

कलाकलापार्धिकताधिशाली चन्द्रो भवेजन्यनि केन्द्रवर्ती।

विद्याय लग्नं कुरुते नृपालं लीलाविलासकलितारिष्टन्दम् ॥ ५०॥

यदि पूर्ण वली चन्द्रमा लग्न को छोड़ कर केन्द्र स्थान में स्थित हो न्तो जातक खेल से शत्रुश्रों को मारने वाला राजा होता है ॥ ४०॥

केन्द्रगः सुरगुरुः शशाङ्को यस्य जन्मनि च भार्गवदृष्टः।

भूपतिभवति सोऽतुलकीर्तिनींचगो न यदि कश्चिदिह स्यात ॥ ५१॥

यदि चन्द्रमा से युक्त वृहस्पति केन्द्र में स्थित हो कर युक्त से देखा जाता हो ते। जातक अति यश घाला राजा होता है। यदि नीच स्थान में काई ग्रह न हो ॥ ४१॥

धनस्थिताः सौस्यसितामरेज्या मन्दारचन्द्रा यदि सप्तमस्थाः।

यस्य प्रस्तौ स तु भूपतिः स्यादरातिदन्तिक्षतिसिंह एव ॥ ५२॥ यदि धुन स्थान में बुध, गुरु, शुक्र हों श्रीर सप्तम स्थान में शनि, चन्द्र, मझल हों तो जातक राजा होता है। तथा शत्रु कपी हाथियों को मारने के लिये सिंह स्वरूप होता है ॥ ४२ ॥

कुम्भाष्ट्रमांशे शशिनि त्रिकोणे मेपेऽद्रिभागे घरणीसुतो वा ।

द्वन्द्वैकविंशांशगतेऽथवा ज्ञे यस्य प्रस्ती स तु भूपति: स्यात् ॥५३॥ यदि कुम्म के अष्टमांश में स्थित हो कर चन्द्रमा अपने मूल क्रिकोण में स्थित हो, मेच के सन्तमांश में मङ्गल हो, मिथुन के २१ वे

अंश में बुध हो तो जातक राजा होता है ॥ ४३॥

क्रुम्भस्य चेत्पञ्चदशे विभागे कर्के दशांशोपगतो विधुश्चेत्।

तृतीयभागे घनुषीन्द्रवन्धः सिंहे शशाङ्केऽप्यथवापि भूपः ॥ ५४ ॥ ्यदि कुम्भ के पञ्चद्शांश श्रीर कर्क के द्शमांश में चन्द्रमा वैधा हो, घतु के तृतीयांश में गुरु तथा सिंह के तृतीयांश में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ४४॥

पुष्येऽिश्वमे वाप्यथ कृत्तिकासु वर्गोत्तमे पूर्णततुः कलावान्। करोति जातं खलु सार्वभौमं त्रिपुष्करोत्प्रकरोऽपि भूपः ॥ ५५॥ यदि पुष्य, श्रश्चिनी, कृत्तिका के वर्गात्तम नवांश में पूर्ण वली चन्द्रमा है। तो जातक राजा होता है। तथा त्रिपुष्कर योग में उत्पन्न मतुष्य भी राजा होता है ॥ ४४ ॥

तिथिश्च भद्रा विषमांधिभे चेद्वारे गुरुक्ष्मातनयार्कजानाम् । विष्ठुष्करो योग इति पदिष्टो दृद्धौ च हानौ त्रिगुणाप्तिकर्ता ॥५६॥

जिस के जन्म काल में भद्रा तिथि, नम्नत्र का प्रथम तृतीय चरण श्रीर चुहरपति, मङ्गल, शनि वार हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। यह चुद्धि, हानि दोनों में त्रिगुणित पंल देता है॥ ४६॥
मैत्रे च दाल्लेऽप्यथवात्मतुङ्गे वार्गोत्तमे भूमिसुतः करोति।

महीपति पार्थिववंशजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समृद्धम् ॥ ५७॥।

यदि अनुराधा, अश्विनी नत्तत्र, अपने उच्च या अपने वर्गोत्तम नवांश में मङ्गल स्थित हो तो राजा के वंश में उत्पन्न जातक राजा होता है और अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य वनी, मन्त्री होता है ॥ ५७ ॥

चेद्भागवो जन्मनि यस्य पुण्ये मेषूर्रो पूर्णतत्तुः शशाङ्कः।

अन्ये ग्रहा लाभगता भवेयुः पृथ्वीपतिः पार्थिववंशजातः ।। ५८।

जिस के जन्म काल में नवम में शुक्र, दशम में पूर्णवली चन्द्रमा श्रीर प्कादश में शेष श्रह स्थित हों तो राजकुलोत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ४८॥

उपचयभवनस्थाः सर्वखेटाः शशाङ्का-द्रविगुशशिनश्चेद्ध्मिस्नुनोभवन्ति ।

त्रितनयनवमस्थाः कुर्वते ते नरेन्द्रं

गजतुरगरथानां सम्पदा राजमान्यम् ॥ ५९ ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से ३,६,१०,११, में सब प्रह वैठे हों या मङ्गल से २,४,६ में क्रम से सूर्य, गुरु, चन्द्रमा हों हों जातक हाथी घोड़ों से युक्त राजा का आदरणीय होता है ॥ ४६॥ जातक हाथी घोड़ों से युक्त राजा का आदरणीय होता है ॥ ४६॥ मुखे सितज्ञौ सहजेम्बुजेशस्तिष्ठन्ति खेटाः सुतथाम्नि चान्ये। निजारिराशौ नहि कश्चिदत्र धात्रीपतिश्चैककृतातपत्रः ॥ ६०॥

जिस के जन्म काल में चतुर्थ में शुक्र, बुध, तृतीय में सूर्य, पश्चम में शेष ग्रह स्थित हो श्रीर श्रपने शत्रु की राशि में कोई भी ग्रह न हो तो जातक राजा होता है ॥ ६० ॥

सिंहे कमिलनीभर्ता कुलीरस्थो निशाकरः।
इष्टी द्वाविप जीवेन पार्थिवं कुरुते सदा ।। ६१।।

जिस के जन्म काल में सिंह राशि में सूर्य श्रीर कर्क में चन्द्रमा स्थित हो कर दोनों वृहस्पति से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है ॥ ६१॥

बुधः कर्कटभारूढो वाक्पतिश्र धनुर्धरे । रविभूमुतदृष्टी तो पर्थिवं कुरुते सदा ॥ ६२॥।

जिस के जन्म समय कर्क में बुध और धनु में गुरु स्थित हो कर शिन, मङ्गल से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है ॥ ६२॥

शकरीयुगले चन्द्रः कर्कटे च बृहस्पतिः । शुक्रः कुम्भे भवेद्राजा गजवाजिसमृद्धिभाक् ।। ६३ ।।

जिस के जन्म समय मीन में चन्द्रमा, कर्क में गुरु, कुम्भ में शुक्र है। तो वह हाथी, घोड़ा श्रीर सम्पत्तियों से युक्त राजा होता है ॥६३॥

सितदृष्टः शनिः कुम्मे पश्चिनीनायकोद्ये ।

चन्द्रे जलचरे राशौ यदि राजा तदा भवेत् ॥ ६४ ॥ यदि शक से दृष्ट शनि कुम्म राशि में स्थित हो, लग्न में सूर्य श्रीर कर्क में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ६४ ॥

चेत्वेचरो नीचगृहं प्रयातस्तदीश्वरश्चापि तदुचनाथः। कोन्द्रस्थितौ तौ भवतः प्रस्तौ प्रकीर्तितौ भूपतिसम्भवाय ॥ ६५॥ जन्म समय जो ग्रह नीच में कियत हो जीच बस्तुका श्रीर उड

दाशि के स्वामी केन्द्र में बैठा हो तो राजा के कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ६४ ॥

कृत्तिका रेवती स्वाती पुष्यस्थायी भृगोः सुतः। करोति श्रुश्जां नाथमश्विन्यामि संस्थित: ॥ ६६ ॥

यदि कृत्तिका, रेवती, स्वाती, पुष्य या अश्विनी में शुक्र हो ता जातक राजा होता है ॥ ६६ ॥

राज्यप्राप्तिकालमाह— राज्योपल्लिबद् शमस्थितस्य विलयगस्याप्यथवा दशायाम् । तयोरलासे बलवालिनो वा सद्राजयोगो यदि जन्मकाले ॥ ६७ ॥ यदि जन्म काल में प्रवल राज योग हो तो दशम स्थान में स्थित ग्रह की दशा में या लग्न में स्थित ग्रह की दशा में या इन के अभाव होने से वलवान प्रह की दशा में राज्य लाभ होता है ॥ ६० ॥ इति राजयोगाध्यायः।

~C@90~

अथ राजयोगसङ्गतिसामुद्रिकाध्यायः अ प्रस्तिकाले प्रबला यदि स्युर्नृपालयोगाः पुरुषस्य यस्य । सद्राजचिद्वानि पदे तदीये भवन्ति वा पाणितलेऽमलानि ॥ १ ॥

जिस के जन्म काल में प्रवल राजयोग हो उस के हाथ श्रीर पाँच में निर्मल राज चिन्ह होते हैं॥ १॥

अनामिका मूलगता प्रशस्ता सा कीर्तिता पुण्यविधानरेखा। मध्याङ्गुलेर्या मिण्वन्यमाप्ता राज्याप्तये सा च किलोध्वरेखा ॥२॥ अनामिका श्रृङ्गुली की जड़ में पुराय रेखा, श्रीर मध्यमा श्रङ्गुली

से मणियन्य तक उर्ध्व रेखा होतो है। यह रेखा राज्य लाभ कराने वाली होती है।। २॥ विराजमानं यवलाञ्छनं चेदङ्गृष्टमध्ये पुरुषस्य यस्य । भवेचशस्वी निजवंशभूषा भूषाविशेषैः सहितो विनीतः ॥ ३॥ वि

जिस के श्रंगुठे के बीच में यव का चिह्नाही वह यशस्वी, अपने कुल में अलहरणके समान, अनेक अवणों से सहित और नम्रहेता है। चेद्वारणो वातपवारणो वा वैसारिणः पुष्करिणी स्रणिर्वा। वीणा च पादौ चरणे नराणां तै: स्युर्नराणामधिपा वरेण्या: ॥॥

जिस के हथेली या पांच में हाथी, छत्र, मछली, तालाव, श्रंकुका या वीणा की रेखा पड़ी हो वह राजा होता है ॥ ४ ॥ आदर्शमालाकरवालशैलहलाश्च तत्पाणितले मिलन्ति ।

स्यान्माण्डलीकोञ्चनिपालको वा कुले नृपालः कुलतारतस्यात् ॥५॥

जिस मनुष्य के हथेली में शीशे की माला, कमण्डलु, पर्वत और हल के समान रेखा हो वह अपने कुल के अनुसार बड़ा या छोटा राजा होता है ॥ ४ ॥ विद्यालय पाणी चरणे च चक्रे धनुष्य जाव्यजनासनानि ।

रथाश्च दोलाकमलाविलासास्तस्यालये स्युर्गजवाजिज्ञालाः ॥ ६ ॥

जिस के हाथ या पाँच में चक्र, धतुष, ध्वजा, कमल, पंखा या आखन की रेखा पड़ी हो उस के घर पर रथ, पालकी, कदमी का विलास श्रीर हाथी घोड़ा की शाला होती है ॥ ६॥ स्तम्भस्तु कुम्भस्तु तरुस्तुरङ्गो गदा मृदङ्गोऽघ्रिकर्प्रदेशे।

दण्डोऽथवा खण्डितराज्यलक्ष्म्या स्यान्मण्डितः पण्डितशोण्डको वा ॥
जिस के हाथ या पाँच में सम्मा, घड़ा, चृत्त, घोड़ा, गदा, मृद्ग या
दण्ड का बिन्ह हो वह राजा, पण्डित या मद्य बेचने वाला होता है।।।
सुदृत्तमौलिस्तु विशालभालशाक्ष्मकर्णनीलोत्पलपत्रनेत्रः।

अन्यातिक । वयातिमातिश्राक्षणनातात्पत्तपत्रनत्रः । त्राजानुवाहुं पुरुषं तमाहुर्भूमण्डलाखण्डलमार्यवर्याः ॥ ८॥

जिस मनुष्य का शिर गोला, माथा बड़ा, कान तक लम्बी आँख, धुटने तक लम्बे हाथ हो वह इन्द्र के समान राजा होता है ॥ ८॥ नरस्य नासा सरला च यस्य वक्षऽस्थलं चापि शिलातलाभम्। नामिर्गभीरातिमृद् भवेतामारक्तवणौं चरणौ स भूपः॥ ९॥

जिस मनुष्य की नाक सीधी, शोला तल के समान छाती, ढोढी (टूडी) गहरी, कोमल श्रौर रक्तवर्ण पाँच हों तो वह राजा होता है ॥६॥ करतले यदि यस्य तिलो भवेदविरलः किल तस्य धनागमः। पदतले च तिलेन समन्विते नृपतिवाहनचिह्नसमन्वितः ॥१०॥

जिस के हथेली में तिल का जिन्ह हो उसे सदा धन की प्राप्ति रा होती है। यदि पाँच में तिलका चिन्ह हो तो वाहन सुख होता है ॥१०॥ प्रसन्तमूर्तिः समुदारचेता वंशाभिमानः शुभवाग्विलासः। **त्रानीतिभी क्रिक्साधुनम्रः साम्राज्यलक्ष्मीं** लभते मनुष्यः ॥११॥

जो मनुष्य प्रसन्न वदन, उदारचित्त, कुल का श्रिममान रखने बाला, प्रिय वोलने वाला, ग्रन्याय से डरने वाला, गुरु श्रीर सज्जनों के सामने नम्न हो वह राजा होता है ॥ ११ ॥ एतत्फलं राजकुलोद्भवानां स्यान्मानवानां मुनयो वदन्ति । प्रकल्पयेदन्यकुलोद्भवानां नूनं तदूनं स्वकुलानुमानात् ॥१२॥

पूर्वीक सब फल राजकुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये होता है, पेसा मुनियों ने कहा है। अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये अपने कुल के अनुसार तारतम्य से फल कहना चाहिए॥ १२॥ चिह्नानि यानि प्रतिपादितानि व्यक्तानि सम्पूर्णफलपदानि । वामेतरेङ्गे च करे नराणां धन्यानि वामे खर्तु कामिनीनाम्॥१३॥

पूर्वीक जितने चिन्ह हैं वे यदि स्पष्ट हों तो पूर्ण फल को देते हैं। पुरुषों के दाहिने श्रीर स्त्रियों के वायें हाथ पाँच में चिन्ह देखना चाहिये ॥ १३ ॥

इति राजयोगसङ्गतिसामुद्रिकाध्यायः।

अथ राजयोगभंगाध्यायः। शत्रुचेत्रगतैः सर्वैर्वर्गोत्तमयुतैरपि ।

राजयोगा विनश्यन्ति बहुभिनींचगैर्प्रहै: ॥ १ ॥

यदि सब प्रह शत्रु गृह में वैठे हों तो वर्गीत्तम नवांश में होने पर भी राजयोग का नाश करते हैं। यदि बहुत ग्रह अपने नीच स्थान

में स्थित हों तो राजयोग का भंग होता है ॥ १ ॥ चन्द्रं वा यदि वा लग्नं ग्रहो नैकोऽपि वीक्षते । तथापि राजयोगानां भङ्गमाह पराञ्चरः ॥ २ ॥

कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा या लग्न को नहीं देखता हो तो राज-योग का नाश होता है, ऐसा पराशर का मत है ॥ २ ॥ स्वांशे रवी शीतकरे विनष्टे दृष्टं च पापै: शुभदृष्टिहोनै: । कृत्वापि राज्यं च्यवते मनुष्यः पश्चात्सुदुःखं लभते हताशः ॥॥

यदि अपने नवां श में सूर्य हो और चन्द्रमा को पाप यह देखते हों अभयह नहीं तो जातक पूर्व में राज्य करके भी पश्चात् दुखी होता है ॥ उल्काव्यतीपातदिने तथेव नैर्घातिके केतुसमुद्धवे वा । चेद्राजयोगेऽपि च यस्य सूर्तिर्नरो दिरद्रोऽतितरां भवेत्सः ॥॥॥

जिस मनुष्य के जन्म काल में उत्का पात हो, व्यतीपात योग हो, भूकम्प हो या केत का उदय हो तो राज योग में उत्पन्न जातक भी दिद होता है ॥ ४॥

तुलायां निलनीनाथः परमं नीचमाश्रितः । निर्दिष्टराजयोगानां दलनोऽथ भवेद्धध्रुवम् ॥ ५ ॥ यदि सूर्य तुला राशि के परमनीचांद्या में स्थित हो तो पूर्वोक्त सव राजयोगों का नाश होता है ॥ ४ ॥

मृगलग्ने सुराचार्यः परमं नीचमाश्रितः ।

- राजयोगोद्भवस्यापि कुरुतेऽतिद्रिद्रताम् ॥ ६ ॥

यदि वृहस्पतिमकर लग्न में स्थित हो कर परमनीचांश का हो तो राजयोग में उत्प इ जातक भी श्रिति दरिद्र होता है ॥ ६॥

वाचस्पतावस्तगते ग्रहेंद्रास्त्रयोऽपि नीचेषु घटो विलग्ने ।

एकोऽपि नीचे दशमेऽपि पापा भूपालयोगा विलयं प्रयान्ति ॥॥॥ यदि वृहस्पति श्रस्त हो, तोन श्रह नीच राशि में बैठे हों श्रौर

जन्म लग्न कुम्भ हे। ते। राजयोग का नाश होता है। यदि एक भी ग्रह नीच राशि में हे। श्रीर पाप ग्रह दशम स्थान में स्थित हें। ते। राजयोग का नाश होता है॥ ७॥

प्रस्तौ दानवामात्यः परमं नीचमाश्रितः। करोति पतनं नूनं मानवानां महापदात्॥ ८॥

जन्म काल में शुक्र अपने परम नीचांश में स्थित हो तो जातक उत्तम स्थान पाकर भी अष्ट हो जाता है।। =॥

यदि तनुभवनस्थो राहुरिन्दुप्रदृष्टः

सहजरिषुभवस्था भानुमन्दावनेयाः । शुभविरहितकेन्द्रैरस्तगैर्वापि सौम्यै-र्भवति नृपतियोगो न्यर्थ एवेति चिन्त्यम् ॥ ६ ॥

लग्न में स्थित हो कर राहु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो, तृतीय, षष्ठ, एकादश में कम से सूर्य, शनि, मङ्गल स्थित हों त्रोर श्रम प्रह केन्द्र रहित या सप्तम में स्थित हों तो जातक का राजयोग निष्कल जाता है ॥ केन्द्रेषु शून्येषु शुभैर्नभोगैरस्तं गतैनींचग्रहस्थितेर्वा। चतुर्प्रहैर्वाप्यरिमन्दिरस्थैर्नृपालयोगाः प्रलयं प्रयान्ति ॥ १०॥

यदि शुभ ग्रह केन्द्र में न हों, ग्रस्त हों, नीच राशि में हों या चार ग्रह शत्रु राशि में वैठे हों ते। राजयोग का नाश होता है ॥ १०॥ सर्वेपि पापा यदि कण्टकेषु नीचारिगा नो शुभदृष्टियुक्ताः। नीचारिरि:फोषु च सौम्यसंज्ञा राज्ञां हि योगो विलयं प्रयांति॥११॥

यदि सब पाप ग्रह केन्द्र में स्थित है। कर नीच या शत्रु राशि के हों, श्रुभ ग्रह से न देखे जाते हें। श्रौर नीच, शत्रु राशि, द्वाद्श इन स्थानों में श्रुभ ग्रह हों ते। राजयोग का नाश होता है ॥ ११ ॥

इति राजयोगभङ्गाध्यायः।

### अथ पंचमहापुरुषयोगाध्यायः

ये महापुरुषसंज्ञका चपाः पञ्च पूर्वम्रनिभिः प्रकीर्तिताः ।

वच्मि तान्सुसरलान्महोक्तिभी राजयोगविधिदर्शनेच्छया ॥ १॥

प्राचीन मुनियों से राजयोगात्मक पांच महापुरुष योग जा प्रति-पादित किये गये हैं। राजयोग देखने की इच्छा से उन को विस्तार कर के कहता हूं॥ १॥

स्वगेहतुङ्गाश्रयकेन्द्रसंस्थैरुचोपगैर्वावनिस्नुगुरुव्यैः।

क्रमेण योगा रुचकारूयभद्रहंसारूयमालव्यश्वशाभिधानाः ॥ २॥

यदि मङ्गल श्रादि पांच श्रह श्रपने गृह या उच्च में स्थित हो कर केन्द्र में हों तो रुचक श्रादि योग होते हैं, श्रथीत मङ्गल से रुचक, बुध से भद्र, बृहस्पति से हंस, श्रुक से मालव्य श्रीर शनि से शशक योग होता है ॥ २॥

रुचकयोगफलम्—

दीर्घायुः स्वच्छकान्तिर्बहुरुधिरवलः साइसाचाप्तसिद्धि-

श्रारुश्र्नीलकेशः समकरचरणो मन्त्रविचारुकीर्तिः।

रक्तरयामोऽतिशूरो रिपुवलमथनः कम्बुकण्ठो महौजाः

क्रूरो भक्तः सुराणां द्विजगुरुविनतः क्षामजान् रुजङ्घः॥ ३॥

खड्डाङ्गपात्रष्टपकार्म्यकविणाः वजाङ्कहस्तचरणःसरलाङ्गलःस

वजाङ्कहस्तचर्णःसरलाङ्गुलःस्यात्। मन्त्राभिचारक्षंत्रलस्तुलयेत्सहस्रं

मध्यं च तस्य गदितं मुखदैर्घ्यतुरयम् ॥ ४॥ सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोज्जयिन्याः प्रभुः शरत्सप्ततिजीवितोऽसौ। श्रह्माप्रिचिद्दो रुचकाभिधाने देवालये तिक्रधनं प्रयाति ॥ ५॥

रुचक योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, निर्मल कान्ति वाला, श्रिधिक रुधिर वल वाला, साहस से सिद्धि का प्राप्त करने वाला, सुन्दर भींह वाला, काले केश वाला, समान हाथ पांच वाला, मन्त्र

शास्त्र के। जानने वाला, सुन्द्र यश वाला, लाली लिये श्याम वर्ण, शूर, शतुश्रों को मारने वाला, शंख के समान कण्ठ वाला, वड़ा पराक्रमी, कृद स्वभाव वाला, देवताश्रों का भक्त, ब्राह्मण श्रीर गुढ़ के सामने नम्न, दुर्वल ठेहुन श्रीर जंवा वाला, शय्या, फाँसी, वैल, धतुष, चक्र, वीणा, वज्र इन के चिन्हों से युक्तहाथ पाँच वाला, सीधी श्रंगुली वाला, मन्त्रों के श्रभिचार में कुशल, एक इजार पल देह का भार वाला, लम्वा मुख वाला, सहा विनम्य श्रीर उज्जैन देश का राजा होता है। तथा शस्त्र श्रीर श्रिक्ष के विह्न से युक्त हो कर देशलय में मरण होता है। तथा शस्त्र श्रीर श्रिक्ष के विह्न से युक्त हो कर देशलय में मरण होता है। ३-४॥

#### भद्रयोगफलम्-

शार्दृ लप्रतिमानवो द्विपगतिः पीनोरुवसस्थलो लम्वापीनसुदृत्तवाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्रयः। कामी कोमलस्रक्ष्मरोमनिचयैः संख्दगण्डस्थलः

प्राज्ञः पङ्कजगर्भपाणिचरणः सत्त्वाऽधिको योगवित् ॥ ६ ॥ शङ्कासिकुञ्जरगदाकुसुमेषुकेतुचक्राव्जलाङ्गलविचिद्वितपाणिपादः । यात्रागजेन्द्रमद्वारिकृतार्द्वभूमिः सत्कुङ्कमप्रतिमगन्यतनुः सुघोपः ॥७॥ सद्व्रपगोऽतिमतिमान्खलु शास्त्रवेत्ता मानोपभोगसहितोऽतिविगृदगुद्धः। सत्कुक्षिधर्मनिरतो सुललाटपट्टो धीरो भवेदसितकुञ्चितकेशपाशः॥८॥ स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति न क्षमा। युज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनैः परैः ॥ ६ ॥ भालं तुलायां तु भवेतसुरत्ने श्रीकान्यकुञ्जाधिपतिभवेतसः। भद्रोद्धवः पुत्रकलत्रसौख्यो जीवन्तृपालः शरदामशीतिम् ॥ १०॥ भद्रोद्धवः पुत्रकलत्रसौख्यो जीवन्तृपालः शरदामशीतिम् ॥ १०॥

भद्र योग में उत्पन्न जातक देखने में सिंह के समान, हाथी की सी चाल वाला, मोटे जंघा वाला, पुष्ट छाती वाला, लम्बे मोटे और गोल वाहों वाला, भुजाओं के वरावर ऊँचा, कामी, नरम और सुदंम

रेमों से युक्त गाल वाला, पण्डित, कमल के समान हाथ-पाँच वाला, श्रांत वली, योग किया को जानने वाला, शंख, तलवार, हाथी, गदा, कमल, वाण, पताका, चक्र, चन्द्रमा, हल, इनके चिन्हों से युक्त हाथ पाँव वाला, यात्रा काल में हाथियों के मदजल से भूमि को गीली करने वाला, कुंकुम के समान सुगन्धि युक्त शरीर वाला, सुन्दर वाणी वाला, कपवान, बुद्धिमान, शास्त्र को जानने वाला, मान श्रीर मेग से युक्त, गोपनीय वस्तु को अत्यन्त गुप्त रखने वाला, श्रच्छा पेट वाला, धर्म में निरत, सुन्दर मस्तक वाला, धीर, काले केश वाला, सव कायों में स्वतन्त्र, श्रपने वन्धुश्रों के लिए कुशल न करने वाला, श्रांतिथ सत्कार के लिए धन देने वाला, कान्यकुट्ज देश का राजा, पुत्र स्त्री के सुख से युक्त, प्रक वर्ष जीने वाला होता है ॥ ६-१०॥

हंसमहापुरुषलच्चण्म्-

रक्तास्योत्रतनासिकः सुचरणो हंसो प्रसन्नेन्द्रियो गौरः पीनकपोलरक्तकरजो हंसस्वनः श्लेष्मलः। शङ्खाञ्जाङ्क्रुशमत्स्यदामयुगलैः खष्ट्राङ्गमाला घटे चश्चत्पादकरस्थले मधुनिभे नेत्रे सुदृत्तं शिरः॥ ११॥

जलाशयप्रीतिरतीव कामी न याति तृप्तिं वनितासु नूनस् । उच्चाङ्गुलैवैं षडशीतितुल्यैरायुर्भवेत्षण्णवितः समानाम् ॥ १२ ॥ बाह्वोक्रदेशान्तरश्चरसेनगान्धर्वगङ्गायम्रनान्तरालान् ।

बाह्वाऋदशान्तरश्चरसनगान्धवगङ्गायम्रनान्तरालान् । भुक्तवा वनान्ते निधनं प्रयाति हंसोऽयम्रक्तो म्रुनिभिः पुरा<mark>णैः ॥१३॥</mark>

हंस योग में उत्पन्न जातक लाल मुख वाला, ऊँची नाक वाला, प्रसन्न इन्द्रियों वाला, गोरा, पुष्ट गाल वाला, लाल नख वाला, हंस के समान शब्द करने वाला, कफ प्रकृति, शंख, कमल, श्रंकुश, मछली, माला युगल, खाट, श्रोर घड़ा इन के चिन्हों से युक्त हाथ पाँव वाला, मधु के समान नेत्र वाला, गोल मस्तक वाला, जला-श्रंप में प्रेम रखने वाला, श्रति कामी, स्त्रीयों से तृप्त न होने वाला, मई श्रङ्गल लम्बा शरीर वाला, १६ वर्ष जीने वाला, वालहीक, स्रस्तेन CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotin

श्रीर गंगा यमुना के वीच की भूमि को भोगने वाला, वन मध्य में मृत्यु पाने वाला होता है। ऐसे प्राचीन मुनियों ने कहा है ॥११-१३॥ मालव्यनुपतिलज्ञणमाह—

श्रस्थूलोष्टोऽति विषमवपुर्नैव रिक्ताङ्गसन्धि-र्मध्ये आमः श्रश्वपरुचिईस्तिनासः सुगण्डः । सद्दाप्ताक्षिः समिशतरदो जानुदेशाप्तपाणि-र्माल्ज्योऽयं विलसति तृपः सप्ततिर्वतसराणाम् ॥१४॥

वक्त्रं त्रयोद्शमिताङ्गुत्तमस्य दीर्घं

तिर्यग्दशाङ्गुलिमतं श्रवणान्तरालम् । मालव्यसंज्ञवृपतिः स अनिक नुनं

लाटांश्र मालवकसिन्धुसुपारियात्रान् ॥ १५॥

मालव्य योग में उत्पन्न जातक पतला होठ वाला, विषम शरीर वाला, पुष्ट अङ्गों की सिन्य वाला, पतलो कमर वाला, चन्द्रमा के समान कान्ति वाला, लम्बी नाक वाला, सुन्द्र कपोल वाला, तेज युक्त आँख और सिन्द दाँत वाला, जंघा पर्यन्त लम्बे हाथ वाला, ७० वर्ष जीने वाला, १३ अङ्गुल लम्बा और १० अङ्गुल चौड़ा मुख वाला, लाट, मालव, सिन्ध और पारिजात देश का राजा होता है १४-१४ शशाक पुरुषक सुपाह—

लघुद्विजेभ्यो द्वतगः सकोपः श्रटोऽतिश्र्गे विजनप्रचारः । वनाद्रिदुर्गेषु नदीषु सक्तः प्रियातिथिर्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १६॥ नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्चापि किश्चि-

द्धातोर्वादे भवति कुशलश्रञ्जलः कोलनेत्रः।

स्त्रीसंयुक्तः परधनहरो मातृभक्तः सुजङ्घो

मध्ये क्षामः सुललितमती रन्ध्रवेधी परेषाम् ॥ १७ ॥ पर्यङ्कराङ्खरारशस्त्रमृदङ्गमाला-

वीणोपमाः खबु करे चरणे च रेखाः।

वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं सम्यक्शवाख्यनृपतिः कथितो सुनीन्द्रैः ॥१८॥

केन्द्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या मार्तण्डशीतांशुयुता भवन्ति । क्कर्वन्ति नोर्वीपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि ॥१९॥

शशक योग में उत्पन्न जातक छोटे दाँत वाला, छोटा मुख वाला. जल्दी चलने वाला, कोबी, राठ, त्रांत रार, निर्जन स्थान में गमने वाला. वन, पर्वत, दुर्ग, नदी इन में प्रेम रखने वाला, श्रिनिथि में प्रेम रखने वाला, श्रधिक छोटा नहीं, प्रसिद्ध, वहुत सेना वाला, ऊँचे दाँत वाला. धातु किया में कुशल, चञ्चल, शकर की तरह नेज वाला, स्त्रियों से युक्त, दूसरे का धन हरने वाला, माता का मक्त, अच्छे जांघी वाला, पतलो कमर वाला, सुन्दर बुद्धि वाला, दूसरे का छिद्र देखने वाला, शय्या, शंख, सुदंग, माला, चीणाइन के चिन्हों से युक्त हाथ पाँच चाला, ७० वर्ष तक राज्य करने वाला होता है, यह मुनियों ने कहा है। केन्द्र में स्थित मझल आहि पाँच अह यदि उच्च में बैठे हों और सूर्य चन्द्र से युक्त हों तो राजयोग नहीं देकर केचल उत्तम फल देते हैं ॥ १६-१६॥

इति पश्चमहापुरुषसत्त्वणाध्यायः।

# अथ कारकयोगाध्यायः।

मूलित्रकोणस्वगृहोच्चसंस्था नभश्रराः केन्द्रगता मिथः स्युः। ते कारकाख्या मुनिभि: पणीता विज्ञय त्राज्ञाभवने विशेष: ॥१॥ पालेयरिशमर्यदि मूर्तिवर्ती स्वमन्दिरस्थो यदि तुङ्गयातः। सूर्यार्कजारामरराजपूज्याः परस्परं कारकसंज्ञकाः स्युः ॥ २ ॥

जो यह अपने मूल त्रिकोण, अपने गृह, अपने उच या केन्द्र स्थान में बैठे हों वे परस्पर कारक प्रह होते हैं। ऐसा मुनियों ने कहा है। द्शम स्थान में स्थित ग्रह विशेष कारक होता है । यदि चन्द्रमा, जन्म-CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सन्न, कर्क या वृष राशि में स्थित हो तो सूर्य, शनि, गुरु ये तीनों परस्पर कारक होते हैं ॥ १-२॥

शुभग्रहे लग्नगते च खाम्बु स्थितो ग्रहः कारकसंज्ञकः स्यात्। तङ्गित्रकोणे स्वग्रहांशयातास्तेपीह माने तपने विशेषात्॥ ३॥

यदि लग्न में ग्रुम ग्रह हों तो दशम श्रोर चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह कारक होते हैं। उच्च, शृल त्रिकोण, श्रपने गृह या श्रपने नवांश में स्थित हो कर ग्रह दशम स्थान में स्थित हों तो विशेष कारक होते हैं॥ २–३॥

वेशिस्थितो यस्य शुभो नमोगो लग्ने विलग्ने च लवे स्वकीये । केन्द्राणि सर्वाणि शुभान्वितानि तस्यालये श्री: कुरुते निवासम्॥४॥

जिस के जन्म काल में सूर्य से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हों, जन्म लग्न ग्रपने नवांश में हो श्रीर शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो उस के घर में लदमी निवास करती है ॥ ४॥

केन्द्रस्थिता गुरुविलयपजन्मनाथा मध्ये वयस्यतितरां वितरन्ति भाग्यम्। शीर्षोदयाङ्घ्रचुभयभेषु गता भवेयुरारम्भमध्यम्विरामफलपदास्ते॥५॥

जिस के जन्म काल में बृहस्पित, लग्नेश श्रीर जन्म राशीश केन्द्र में वैठे हों तो युवा श्रवस्था में उस का भाग्योदय होता है। यदि शी-षोंद्य, पृष्टोदय या उभयोदय राशि में वैठ हों तो क्रम से वाल्य, युवा श्रीर बृद्धावस्था में फल देते है। १॥

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री भवेत्कारकखेचरेन्द्रै:। राजान्वये यस्य भवेत्प्रसूतिर्भूमीपतित्वं स कथं न याति ॥ ६ ॥

यदि जन्म काल में कारक योग हो तो नीच वंश में उत्पन्न होने वाला मन्त्री और राजा के कुल में जन्म लेने वाला निश्चय राजा होता है ॥ ६॥

इति कारकयोगाध्यायः।

#### अथ नाभसयोगाध्यायः

रज्जुमुसलनलयोगानाह—

सर्वे चरस्था अपि वा स्थिरस्था द्विदेहसंस्था यदि वा भवन्ति। क्रमेण रज्जुर्भुसलं नलश्च योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम्॥१॥

सव ग्रह चर राशि में हों तो रज्जु, स्थिर में हों तो मुसल, हिस्व-भाव में हों तो नल नाम के योग होते हैं। ये तीनों आध्य योग हैं॥१॥

मालाव्यालयोगद्धयम्—

केन्द्रत्रये सौम्यखगैस्तु माला खलग्रहैर्व्यालसमाह्यः स्यात् । इदं तु योगद्वितयं दलाख्यं पराश्चरेखं प्रतिपादितं हि ॥ २ ॥

तीनों केन्द्रों में ग्रुभ ग्रह हों तो माला श्रीर पाप ग्रह हों तो न्याल नामक योग होता है। ये दोनों दल योग पराशरने कहा है॥ २॥

गदाशकटविहङ्गश्रङ्गाटकयोगानाह-श्रासन्न केन्द्रद्वयौगदाख्यो लग्नास्तसंस्थः शकटः समेतैः।

खबन्धुवातैविह्गः प्रदिष्टः श्रङ्गाटकं लग्ननवात्मजस्थैः ॥३॥

सब ग्रह प्रथम, चतुर्थ में हा तो (१), चतुर्थ, सप्तम में हों तो (२), समम, दशम में हों तो (३), दशम, प्रथम में हों तो (४)। ये चार गदा-योग होते हैं। यदि सब ग्रह प्रथम, सप्तम में हों तो शकट; चतुर्थ, दशम में हों तो विहग और प्रथम, नवम, पश्चम में हों तो शङ्काटक नामक योग होता है ॥ ३॥

हलनामयोगः--

धनारिखस्थैस्त्रिमदायगैर्वा चतुर्थरन्ध्रव्ययसंस्थितैर्वा। नभस्तलस्थैईलनामयोगः किलोदितोऽयं निखिलागमज्ञैः॥ ४॥ यदि सब ब्रह २, ६, १० में, ३, ७, ११ में या ४, ८, १२ में स्थित हों तो तीन तरह का हल योग होता है॥ ४॥

चज्रयचकमलयोगानाह—

लप्रस्मरस्थानगतैः शुभारूयैः पापैश्च मेषूरणवन्धुयातैः । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri वजाभिधस्तद्विपरीतसंस्थैर्यवश्च मिश्रैः कमलाभिधानः ॥ ५ ॥

तम, सतम में शुभ यह, श्रीर चतुर्थ, दशम में पाप यह हों तो वज्र योग। तम, सतम में पाप यह श्रीर चतुर्थ, दशम में शुभ यह हों तो यव योग होता है। यदि सव शुभ यह श्रीर पाप यह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो कमल योग होता है॥ ४॥

सूर्याचतुर्थे कविचन्द्रसून् कथं भवेतामिति नैव युक्तौ । यवाख्यवज्ञौ त्विद्मामनंति तत्रोपपत्ति परिदर्शयामि ॥ ६ ॥

पूर्वोक्त बज्र और यव योग में सूर्य (पाप ग्रह) से चतुर्थ स्थान में वुध, ग्रुक्त ( घुअ ग्रह ) का होना असम्भव है । क्यों कि तोनों का मध्यम वरावर है, फल के वश एक राशि से ज्यादा अन्तर है। इस की उपपत्ति कहता हूं ॥ ६॥

विलग्नपार्श्वद्वयवर्तिनौ चेज्ज्ञशुक्रजीवान्यतमो विलग्ने ।

कुर्जाकिचंद्राः खजलस्मरस्था वर्ज विलोमाच यवो निरुक्तः ॥०॥ जन्म लग्न से द्वितीय, द्वादश में वुध, श्रुक्त, गुरु इन में से दो हों श्रीर इन्हीं में से शेष कोई एक लग्न में हो, दशम स्थान में मङ्गल, चतुर्थ स्थान में शनि, सप्तम में चन्द्रमा हो तो वज्र योग इस से विप-रीत हो तो यच योग होता है॥ ७॥

सर्वैर्नभोगैर्यदि नाभसाख्यो व्यालाख्यमाले त्रिभिरेव खेटै:।
कथं भवेतामिति चितयति ग्रुनिपणीतं कथमन्यथा स्यात् ॥ ८॥

यदि सव प्रहों के स्थिति वश नामस योग हो ता व्याल श्रीर माला योग तीन २ प्रहों के स्थिति वश क्यों कहे गये। परन्तु मुनियों का कहना ठोक हो है श्रन्यया नहीं हो सकता है॥ ८॥

वापीयोगः— त्यक्त्वा केंद्राणि चेत्लेटाः शेषस्थानेषु संस्थिताः । वापोयोगो भवेदेवं गदितः पूर्वसूरिभिः ॥ ६ ॥

केन्द्र स्थानों को छोड़ कर शेष स्थानों में सब ग्रह स्थित हों ते। पूर्वाचार्य के मत से वापी येग होता है ॥ ६ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

#### यूपरारशक्तिदण्डयोगानाह-

लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्याच्चतुर्ग्यहस्यैर्गगनेचरेन्द्रैः ।

क्रमेण यूपश्च शरश्च शक्तिर्ण्डः प्रदिष्टः खलु जातकज्ञैः ॥ १०॥

लग्न से चतुर्थ भाव पर्यन्त सब प्रह हों ते। यूप, चतुर्थ से सतम तक सब प्रह हों ते। शर, सप्तम से दशम तक सब प्रह हों ते। शिक और दशम से लग्न तक सब प्रह हों ते। दण्ड ये।ग होता है।। १०॥

नौकूटछत्रवतुरईचन्द्रयोगानाह—

लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्यात्सप्तर्भगैनीरथ क्रूटसंजः। छत्रं धनुश्चान्यगृहपृत्तत्तेनीपूर्वकैयीग इहार्धचन्द्रः॥ ११॥

लग्न से सप्तम भाव पर्यंन्त प्रत्येक भावों में एक २ ग्रह स्थित हो तो नौका येगा, चतुर्थ से दशम भाव पर्य्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो कूट येगा, सप्तम से लेकर लग्न पर्य्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो छत्र येगा श्रीर दशम से लेकर चतुर्थ भाव पर्यन्त सातों भावों में सातों ग्रह हों ते। छत्र योग होता है। इस से (केन्द्र से) भिन्न सात स्थानों में सातों ग्रह हों ते। श्राठ प्रकार का श्रधंचन्द्र योग होता है। ११॥

चक्रसमुद्रयोगावाह—

तनोर्धनाच्चैकग्रहान्तरेण स्युः स्थानषट्के गगनेचरेंद्राः। चक्राभिधानश्च सम्रद्रनामा योगा इतोहाकृतिजाश्च विंशत्।। १२॥

लग्न से लेकर बीच में एक २ स्थान छोड़ कर अन्य स्थानों में (१, ३, ४, ७, ६, ११ इन स्थानों में) सूर्य आदि सातों श्रह स्थित हों ते। चक्र योग होता है। द्वितीय स्थान से लेकर बीच २ एक २ स्थान छोड़ कर अन्य छै स्थानों (२, ४, ६, ८, १०, १२ स्थानों) में सूर्य आदि सातों श्रह हों ते। समुद्र योग होता है। इस प्रकार आकृति योग २० होते हैं ॥ १२॥

गोलादिसप्तयोगानाह— ये योगाः कथिताः पुरा बहुतरास्तेषामभावे भवेद्र गोलश्रकगतैर्धुगं द्विगृहगैः शूलस्त्रिगेहोपगैः।

केदारश्च चतुर्षुं सर्वलचरैः पाशस्तु पञ्चस्थितैः

षटस्यैदामिनिका च सप्तग्रहगैर्वीग्रेति संख्या इमे ॥ १३ ॥ पूर्व कथित योगों के अपाव में किसी एक भाव में सब ग्रह स्थित हों ता गोल याग, दो भावों में सब प्रह स्थित हों ते। युग योग, तोन भावों में सब ग्रह हों ते। शूल याग, चार भावों में सब ग्रह हों तो के दार योग, पांच भावों में संव प्रह हों ते। पाश योग, है भावों में सव ग्रह हों तो दामिनिका ये। ग श्रीर सात भावां में सव ग्रह हों तो वीणा योग होता है। इस तरह सात प्रकार के योग होते हैं॥ १३॥ नानाप्रकारै: किल कार्लावद्भियोंगा महद्भि: परिकीतिता ये। तत्कर्तृपाको हि फलं तदीयं वलानुमानेन विचिन्तनीयम् ॥ १४ ॥

कालज्ञ महिषयों से प्रतिपादित पूर्वोक्त योगों का फल याग-कारक ग्रहों की दशा अन्तर्दशा में उन के वल के अनुसार तारतम्य से

विचार करना चाहिये॥ १४॥

रज्जुयोगफलम्—

चञ्चद्ररूपेणान्विताः क्रौर्यभाजो जातोत्साहाः ब्रूरकार्ये नितान्तम्। रज्जूयोगोत्पन्नमर्त्याः स्वदेशे ह्यान्यस्मिन्त्रे सञ्चरन्त्यर्थलब्धचै ॥१५॥

रज्जु योग में उत्पन्न जातक अत्यन्त रूपवान्, दुखी, दुष्टकार्यों में श्रित उत्साही, धन प्राप्ति के लिये स्वदेश श्रीर परदेश में भ्रमण करने वाला होता है ॥ १४ ॥

मुसलयोगफलम्—

नानामानैक्कानधान्योपपन्नः पुत्रैर्लक्ष्म्या राजते राजतेजाः। पृथ्वीपालस्याश्रितः स्यात्सहर्षो हर्षोत्कर्षावाप्तिकृन्मौसलेयः॥१६॥

मुसल योग में उत्पन्न जातक वहुत मान, ज्ञान, घान्य, पुत्र, लदमी इन से युक्त, राजा के समान वल शाली, राजा के आश्रय में रहने वाला, हर्ष से युक्त और हर्ष के उत्कर्ष से धन प्राप्ति करने चाला होता है ॥१६॥

नलयोगफलम्-श्वत्यूर्णापूर्णरत्नैः स्वगेहा राजस्नेहाः पुण्यदेहाश्च मर्त्याः । कीर्त्या युक्ताः सर्वदा तेन देवा दैवाग्रेषां जन्मकाले नलश्चेत् ॥१७॥ नलयोग में उत्पन्न जातक निरन्तर थोड़े वहुत रत्न के। श्रपने गृह में रखने वाला, राजा का प्रिय, पुण्यवान् श्रीर कीर्तियुक्त होता है॥१७॥ मालायोगफल न्—

पुत्रैमित्रैश्वारुभूषाविशेषैर्नानायानैरन्वितास्ते भवन्ति।

येषां पुंसां स्नितिकाले हि माला मालादोला कामिनीकेलिशीला ॥१८॥ माला योग में उत्पन्न जातक पुत्र, मित्र, सुन्दर भूषण, श्रनेक वाहन इन से युक्त, माला, देाला श्रीर स्त्री के साथ क्रीड़ा विलास करने वाला होता है ॥ १८॥

सर्पयोग कलम्-

भोक्तान्यस्यात्रस्य रौद्रो दरिद्रो निद्रोत्साहो रूट्समुद्रोप्यभद्रः। दुर्दर्भः स्याचापकाराय सार्पः सर्पः स्रुतौ यस्य मर्त्यस्य योगः॥१९॥

सर्प योग में उत्पन्न जातक दूसरे का श्रन्न खाने वाला, भयानक, दरिद्र, वहुत सोने वाला, रोषी, श्रभद्र स्वरूप वाला श्रीर दूसरे के श्रपकार के लिये व्यर्थ श्रहङ्कार करने वाला होता है ॥ १६॥

गदायोगफलम्—

नानाशास्त्रानेकमन्त्रानुरक्तो गीते वाद्ये कोविदश्रापि यज्वा । रौद्रो द्वेषी द्वेषिवर्गैवियुक्तो युक्तो योषाभूषणाद्यैर्गदायाम् ॥२०॥

गदा योग में उरपन्न जातक श्रनेक शास्त्र श्रौर मन्त्र शास्त्र में निरत, गीत वाद्य में कुशल, यज्ञ करने वाला, भयानक स्वरूप वाला, द्वेष करने वाला, शत्रुश्रों से रहित, स्त्री श्रौर भूषणों से युक्त होता है ॥२०॥ शकटयोगफलम्—

दोनो हीनो वैभवेनार्थं मित्रैर्यस्योत्पत्यावाप्तकाश्योप्यवश्यम् । याति प्रीतिं प्राप्य मर्त्यः क्रयोषां त्यक्त्वा योगे शाकटे यस्य जन्म ।२१॥

शकट योग में उत्पन्न जातक दीन, विभव, धन श्रीर मित्रों से हीन, कश शरीर वाला, दुष्ट स्त्री को प्राप्त कर के उसे छोड़ कर प्रसन्न होने वाला होता है ॥ २१ ॥

#### विहंगयोगफलम्—

येषां सूतौ मानवानां विद्दंगो योगो भोगोत्पन्नसौख्यं न तेषाम् । याने प्रीतिनित्यमेव प्रवासः सर्वार्थानामल्पता जल्पतार्थैः ॥ २२॥

विहंग योग में उत्पन्न जातक भोगसुख से रहित, भ्रमण का प्रेमी, सदा परदेश में रहने वाला श्रीर थोड़ा सामान रहने पर भी वहुत कहने वाला होता है ॥ २२ ॥

#### श्टंगाटकयोगफलम्—

भूयोत्कर्षः साहसी संगरेच्छुः सौख्यैर्युक्तोऽत्यंतबुद्धिर्नरः स्यात् । मीतिर्गच्छेत्पूर्वपत्न्याः सपत्न्या द्रोहं चैवं शृङ्गपूर्वे मुखाटे ॥ २३ ॥

श्रङ्गाटक योग में उत्पन्न जातक वार २ उत्साह करने वाला, साहसी, युद्ध की इच्छा वाला, सुख से युक्त, श्रित वुद्धिमान, पहली स्नोसे प्रीति श्रीर दूसरी से द्वेष रखने वाला होता है ॥ २३॥

#### हलनामयोगफलम्-

पेष्यो युक्तः साधुभिर्मित्रवर्गैः कृष्याजीवी दुःखितोऽत्यंतग्रुक्स्यात् । जत्पित्तं यो लाङ्गलाख्ये प्रयाति याति क्लेशं निर्धनत्वात्प्रकामम्॥२४॥

हल योग में उत्पन्न जातक द्तकर्म करने वाला, सज्जन श्रौर मित्रों से युक्त, खेती से जीवन चलाने वाला, दुखी, श्रति भोजन करने वाला श्रौर दरिद्रता से श्रत्यन्त क्लेश पाने वाला होता है ॥ २४ ॥

वज्रयोगजातफलम्-

श्राचे भागे जीवितस्यांतिमे च सौरूयोपेतो भाग्यवान्मानवः स्यात् ।

मध्ये भागे भाग्यहीनः प्रकामं

कामकोधैरन्वितो वज्रयोगे ॥ २५ ॥

वज् योग में उत्पन्न जातक वाल्यावस्था और वृद्धावस्था में सुखा, भाग्यवान् होता है। किन्तु मध्य श्रवस्था में काम क्रोध से युक्त और भाग्य रहित् होता है। श्रिक्त स्थार Digitized by eGangotri

#### यवयोगफलम्-

मध्ये भागे धर्मकामार्थसंपत्सौख्यैर्युक्तः स्याद्विनीतो वदान्यः। नित्योत्साहः सहते तुप्रशांतः शांतक्रोधो यः प्रस्तो यवाख्ये॥२६।

यव योग में उत्पन्न जातक मध्य श्रवस्था में धर्म, काम, धन, सम्पत्ति श्रीर सुख से युक्त, नम्र, दाता, सुन्दर, व्रत में सदा उत्साही, शान्त तथा क्रोध रहित होता है ॥ २६॥

## कमलयोगपः लम्-

नित्यं हर्षोत्कर्षशाली वलीयांश्रश्चत्कांतिर्गीतिकीर्तिर्मनुष्यः । योगे स्नृतिश्चेत्सरोजे स राजा राज्ञां वंशे वा भनेहीर्घजीवी ॥२७॥ कमल योग में उत्पन्न जातक सदा प्रसन्न, उत्साही, वली, श्रति सुन्दर, गाने में यशस्त्री, राजा के वंश में उत्पन्न हो तो राजा श्रीर दीर्घायु होता है ॥ २७॥

#### वापीयोगफलम्-

दीर्घायुः स्यादात्मवंशावतंसः सौख्योपैतोऽत्यंतधीरो मनीषी। चंचद्वाक्यः सन्मनाः पुष्पवापी वापोयोगे यः प्रस्तः प्रतापी॥२८॥

वापो योग में उत्पन्न जातक दोर्घायु, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, सुबो, श्रत्यन्त धीर, पण्डित, सुन्दर वोलने वाला, सुन्दर मन वाला, पुण श्रीर वापी वनवाने वाला तथा प्रतापी होता है ॥ २८॥

#### यूपयोगजातफलम्—

धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यासद्विचारो नरो वै । यस्योत्पत्तौ वर्तते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नूनम्॥२९॥

यूप योग में उत्पन्न जातक धीर, उदार, यज्ञ कर्म करने घाला, अनेक विद्याओं को विद्यारने वाला, विवेकी श्रीर धनो होता है ॥ २६ ॥

# शरयोगफलम्-

हिंस्रोत्यंतं शिल्पदुःखैः मतप्तः प्राप्तानन्दः काननांते शरज्ञः । मत्यों योगे यः शरे जातजन्मा जन्मारं भात्तस्य न कापि सौख्यम् ॥३०॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri शर योग में उत्पन्नजातक हिंसक, शिल्प कर्म जन्य दुःखों से तप्त, वन मध्य में श्रानन्द पाने वाला, वाण चलाना जानने वाला श्रीर जन्म से ही कभी सुख न पाने वाला होता है ॥ २०॥

शक्तियोगजातफलम्—

नीचैरुच्चैः शीतिकृत्सालसश्च सौख्यैरथैर्वर्जितो निर्वलश्च । बादे युद्धे तस्य बुद्धिर्विशाला शालासौख्यस्याल्पता शक्तियोगे॥३१॥

हाकि योग में उत्पन्न जातक छोटे, वड़े सभी से प्रेम करने वाला, श्रालसी, सुख धन से रहित, निर्वल, युद्ध श्रौर वाद विवाद में बुद्धि-मान् तथा गृहसुखको श्रह्म भोगने वाला होता है ॥ ३१॥

दण्डयोगजातफलम्—

दीनो हीनोन्यत्तसंजातसख्यः प्रेष्यद्वेषी गोत्रजैर्जातवैरः।

कांतापुत्रैरर्थिमित्रैविंहीनो हीनो बुद्धचा दण्डयोगाप्तजन्मा ॥ ३२ ॥

दण्ड योग में उरपन्न जातक दीन, दुन्नी, दुर्जनों से मित्रता करने वाला, दृतकर्म करने वालों का शत्रु, श्रपने दुलजनों का द्वेषी, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र श्रीर दुद्धि से रहित होता है ॥ ३२॥

नौकायोगजातफलम्-

ख्यातो लुब्धो भोगसौख्यैविहीनो यो नौर्योगे लब्धजन्मा मनुष्यः। क्लेशी शश्चच्चंचलस्वांतष्टत्तिष्टीत्तिस्तेयोद्ध्तधान्येन तस्य ॥ ३३ ॥

नौका योग में उत्पन्न जातक प्रसिद्ध लोभी, भोगसुख से रहित, दुखी, सदा चञ्चल चित्तवाला श्रीर चोरी का धन खाने वाला होता है॥

कूटयोगजातफलम्—

दुर्गारण्यावासशीलश्च मल्लो भिल्लप्रीतिनिर्धनो निद्यकर्मा । धर्माधर्मज्ञानहीनश्च कूट: कूटप्राप्तोत्पत्तिरेवं मनुष्य: ॥ ३४ ॥

कूट योग में उत्पन्न जातक दुर्ग श्रोर वन में रहने वाला, योद्धा, मिरलों का स्नेही, निर्घन, निद्य कर्म करने वाला, धर्माधर्म के ज्ञान से रहित श्रोर द्भुगलु-खोर होता है ॥ ३४॥ Collection. Digitized by eGangotri

१८ जा०

#### छत्रयोगजातफलम्-

पाज्ञो राज्ञां कार्यकर्ता दयालुः पूर्वं पश्चात्सर्वसौख्यै ख्पेतः। यस्योत्पत्तौ छत्रयोगोपलव्यिलं व्यिस्तस्य च्छत्रसञ्चामरादौ ॥३५॥

छत्र योग में उत्पन्न जातक चतुर, राजुकार्य करने वाला, द्यालु, वाल्यावस्था और वृद्धावस्था में सव सुखों से युक्त, तथा छुत्र, चामर श्रादि को प्राप्त करने वाला होता है ॥ ३४॥

कार्मुकयोगजातफलम्-

त्राद्ये भागे चांतिमे जीवितस्य सौक्योपैतः काननाद्रिपचारः। योगे जातः कार्म्रके सोऽतिगर्वी गर्वीन्मत्तापत्तिकृत्कार्म्यकास्त्रः ॥३६॥

धनुष योग में उत्पन्नं जातक वाल्यावस्था श्रौर वृद्धावस्था में सुब से युक्त, वन पर्वत पर अमण करने वाला, अत्यन्त गौरवी, गौरव से श्रापत्ति में फँसने वाला श्रीर धनुर्धारी होता है ॥ ३६ ॥

श्रर्थचन्द्रयोगजातफलम्—

भूमीपालमाप्तचंचत्मतिष्ठः श्रेष्ठः सेनाभूषणार्थाम्बराद्यैः ।

चेदुत्पत्तौ यस्य योगोऽर्द्धचंद्रश्चंद्रः साक्षादुत्सवार्थे जनानाम् ॥३७॥

अर्धचन्द्र योग में उत्पन्न जातक राजाओं से प्रतिष्ठा पाने वाला, सेना, भूषण, वस्त्र आदि से श्रेष्ठ और चन्द्र की तरह मनुष्यों को श्रानन्द देने वाला होता है ॥ ३७ ॥

चक्रयोगजातफलम्-

श्रीमद्रूपोऽत्यंतजातप्रतापो भूयो भूयोपायनैरन्वितः स्यात् ।

योगे जातः पूरुषो यस्तु चक्रे चक्रे पृथ्व्याः शालिनी तस्य कीर्तिः ३८

चक्र योग में उत्पन्न जातक लदमीवान, बहुत प्रतापी, बार वार लोगों से नजर लेने वाला और सम्पूर्ण संसार में यशस्वी होता है ३८

समुद्रयोगजातफलम्—

दानी धीरश्राक्शीलो दयालुः पृथ्वीपालपाप्तसौख्यः प्रकामस् । योगे जातो यः समुद्रे स धन्यो धन्यो वंशस्तेन नूनं नरेण ॥३६॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

समुद्र योग में उत्पन्न जातक दानी, धीर, सुन्दर स्वभाव वाला, द्यालु, राजा के द्वारा सुख पाने वाला, श्रीर श्रपने कुल को बढ़ाने वाला होता है ॥ ३६ ॥

गोलयोगजातफलम्— विद्यासत्त्वौदार्यसामध्यदीना नानायासा नित्यजातप्रवासाः।

येषां योगः संभवे गोलनामा नानासत्यप्रोतयोऽनीतयस्ते ।। ४०।।

गोल यागमें उत्पन्न जातक विद्या, सत्त्वगुण, उदारता और सामर्थ्य से हीन, अनेक प्रयत्न करने वाला, परदेश में रहने वाला, मिथ्या और अन्याय से प्रेम करने वाला होता है ॥ ४०॥

युगयोगजातफलम्—

पासंडेनाखण्डितप्रीतिभाजो निर्लाजाः स्युर्धर्मकर्माप्रयुक्ताः । पुत्रैरथैः सर्वथा ते वियुक्ता युक्तायुक्तज्ञानश्र्न्या युगाख्ये ॥ ४१ ॥

युग योग में उत्पन्न जातक श्रपने पाखण्डपना से जनों के साथ श्रखण्डित प्रेम रखने वासा, निर्क्ज, धर्म कर्म से रहित, पुत्र धन से रहित श्रीर युकायुक्त के ज्ञान से रहित होता है ॥ ४१ ॥

श्रुलयोगजातफलम्— युद्धे वादे तत्पराश्रातिश्रूराः क्रूराः स्वांते निष्ठुरा निर्धनाश्च । योगो येषां स्नुतिकाले हि श्रुलः श्रुलपायास्ते जनानां भवंति ॥४२॥

ग्रल योग में उत्पन्न जातक युद्ध और वादिव वाद में कुशल, ग्रूर, कुर, निष्टुर हृदय वाला, निर्धन तथा जनों में ग्रल के समान होता है ४२

केदारयोग जातक फलम्-

सत्योपेताश्रार्थवंतो विनीताः कृष्यौत्युक्याश्रोपकारादराश्र । योगे केदारे ये नरास्तेऽपिधीरा धीराचारश्रापि तेषां विशेषात्।।४३।।

केदार योग में उत्पन्न जातक सत्य हे। तने वाला, धनवान, नम्न, खेती करने वाला, उपकारी, पण्डित और विशेष करके पिडतों को तरह श्राचरण वाला होता है॥ ४३॥

पाश्यागजातफलम्— दीनाकारास्त्रहुपराश्चापकारे बन्धेनार्ता भूरितल्पाः सद्रभाः । स्वीनाकारास्त्रहुपराश्चापकारे बन्धेनार्ता भूरितल्पाः सद्रभाः । नानानथीः पाञ्चयोगे प्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्युर्मनुष्याः ॥४४॥ पाञ्च योग में उत्पन्न जातक दीन, दूसरों का अध्यकार करने में निरत, वन्धन से पीड़ित, वहुत श्रम्या वाला, श्रहंकारी, श्रनेक श्रनशं करने वाला श्रीर वन में प्रेम रखने वाला होता है ॥ ४४॥

दामिनीयोगजातफलम्— जातानन्दो नन्दनाचैः सुधीरो विद्वान्भूषाकोशसंजाततोषः। चंचच्छीलोदारचुद्धिप्रशस्तः शस्तः स्रुतौ दामिनी यस्य योगः॥४५॥

दामिनी योग में उरपन्न जातक पुत्र श्रादि से श्रानन्द पाने वाला, धीर, पण्डित, श्रपने खजाने को देख कर सुखी होने वाला, चञ्चल, उदार श्रीर प्रसिद्ध होता है॥ ४४॥

वीणायागजातफलम्—

अर्थोपेताः शास्त्रपारंगताश्च सङ्गीतज्ञाः पोषकाः स्युर्वहूनाम् । नानासौख्यैरन्वितास्तु प्रवीणा वीणायोगे प्राणिना जन्म येषाम् ॥४६॥

वीणा योग में उत्पन्न जातक घनी, शास्त्रको जानने वाला, सङ्गीत को जानने वाला, बहुतों का पालक, अनेक सुखों से युक्त और चतुर होता है ॥ ४६॥

मोक्तैरेतैर्नाभसाख्येश्व योगैः स्यात्सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम् । तस्मादेतेऽत्यंतयत्नादपूर्वाः पूर्वाचार्येर्जातके संप्रदिष्टाः ॥ ४७॥

सभी मनुष्यों के जन्म काल में पूर्वोक्त नाभस योगों का यथेए विचार करना चाहिये । इसलिये प्राचीन श्राचार्यों ने यलपूर्वक इन योगों को जातक शास्त्र में कहा है ॥ ४७ ॥

एवं योगानां फलं शालिनीसद्भृष्टतैर्व्यक्तं युक्तियुक्तं निरुक्तम् । तस्मात्माद्गैः सत्कवीनामनूनं सौक्यं चैवं जातके कोमलोक्त्या।४८।

इस प्रकार पूर्वीक नामस योगों का फल शालिनी छन्दों कि द्वारा स्पष्ट श्रीर युक्तियुक्त कहा गया है। सुकवि के इन कोमल उक्तियों से जातक शास्त्र में पण्डितों को सुख होते॥ ४८॥

इति नामसयोगाध्यायः।

#### अथ रिहमजातकाध्यायः त्रथैकादिपंचरिंमफलम्—

येषां नराणां किरणाः प्रस्तावेकादितः पञ्च भवन्ति यावत् । ते सर्वथा दुःखदरिद्रभाजो नीचप्रिया नीचक्कुलाः खलाश्र।। १ ॥

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १ से ४ तक हो वह सदा दुखी, दरिद्र, नीचों का प्रिय, नीच कुल वाला श्रौर दुष्ट होता है ॥ १ ॥

द्शरिमफलम्—

पंचादितः खेंदुमिताश्च यावन्मरीचयस्ते जनयंत्यवश्यम् । नरान्विदेशेऽभिरतान्सुदीनान्भाग्येन हीनान्प्रतिपालितांश्च ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग ४ से १० तक हो वह चिदेश में रहने वाला, दीन, भाग्यहीन श्रीर दूसरों से पालिस होता है ॥ २॥

पञ्चदशरियमफलम्—
परं दशभ्यस्तिथयस्तु यावत्ते भानवो मानवमल्पकार्थम् ।
धर्मप्रियं संजनयंति नूनं कुलानुरूपं सुखिनं सुवेषम् ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १० से १४ तक है। वह मनुष्य थोड़े धन वाला, धर्म में प्रेम रखने वाला, श्रपने कुल के श्रनस्य सुखी श्रीर सुन्दर होता है ॥ ३ ॥

विश्वतिरिश्मफलम्-

पंचेंदुतो विंशतिरेव यावद्दगभस्तयस्ते मनुजं सुत्रीलम् । कुर्वति सत्कीर्तिकरं सुघीरं वंशावतंसं कुशलं कुलासु ॥ ४ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह के किरणों के योग १४ से २० तक हो वह मनुष्य सुशील, सुकीर्ति करने वाला, धीर, अपने वंशों में भूषण स्व-रूप और कलाओं में चतुर होता है ॥ ४॥

पञ्चविद्यतिरश्मिकसम्— यस्य प्रसूती चामसायम्सास्तक्रम्यरेखाः सहद्रां सुद्धाः । पश्चाधिका विंशतिरत्र यावत्तावत्फलाधिक्यमनुक्रमेण ॥ ५॥

जिस के जन्म समय ग्रह के किरणों का योग २० से २४ तक है। वह मनुष्य भाग्यवान श्रीर मित्रों को सुख देने वाला होता है। जिस प्रकार किरणों की वृद्धि हो उसी तरह फल में भी वृद्धि होती है।।।।

त्रिराद्रश्मिफलम्—

यावत्रिश्वत्संमिता पंचवर्गाद्येषां स्तौ चेन्मयुखा नराणास् । भूमीपालात्प्राप्तसौख्याः प्रधाना नानासंपत्संयुतास्ते भवंति ॥ ६॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग २४ से ३० तक हो वह मनुष्य राजा से सुख लाम करने वाला, राजा का मन्त्री श्रीर श्रनेक सम्पत्तियों से युक्त होता है ॥ ६॥

एकत्रिराद्रश्मिफलम्—

येषां नूनं मानवानां प्रस्तावेकत्रिंशत्संख्यकाश्चेन्मयुखाः।

विख्यातास्ते राजतुल्याः प्रधाना नानासेनास्वामिनः संभवन्ति॥॥॥

जिस के जन्म समय प्रह किरणों का योग ३१ हो ते। वह मनुष्य प्रसिद्ध, राजा के समान, राजा का मन्त्री श्रीर श्रनेक सेनाश्रों का नायक होता है॥ ७॥

द्वात्रिशद्रश्मिफलम्—

मस्तिकाले किरणा नराणां द्वित्रिप्तमाणा यदि संभवन्ति । नानापुराणामथवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामश्रताथिपा वा ॥८॥

जिस के जन्म समय प्रह किरणों का योग ३२ हे। वह मनुष्य श्रनेक पुरों का, पर्वतों का या १०० गावों का श्रिधिपति होता है ॥ ॥

त्रयस्त्रिशद्रश्मिफलम्—

रामानिनिभश्रापि युगानिनिभर्वा करैर्नरस्य प्रसवो यदि स्यात् । क्रमात्सहस्रं त्रिसहस्रकं च ग्रामान्स पातीति वदंति केचित् ॥ ९ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३३ या ३४ हो वह मर्ज-ष्य तीन हजार या एक इजार गरिया साम्यसि होता है बाउरणी

#### पञ्चित्रदाद्रश्मिफलम्—

पञ्चित्रसंख्यैः खलु यो मयूखेर्जातो भवेन्मण्डलनायकथ । विलाससत्त्वामलशीलशाली यशोविशेषाधिककोशयुक्तः ॥ १०॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३५ हो वह मनुष्य जिला का मालिक, विलास करने वाला, वली, निर्मल प्रकृति वाला, यशस्वी श्रीर श्रनेक खजाने से युक्त होता है ॥;१०॥

षट्त्रिशाद्रशिमकताम्-

रसामिसंख्यश्च नगामिसंख्येजीतो मयूखैः खलु यः क्रमेण । ग्रामान्मनुष्यः स तु सार्धलक्षं लक्षत्रयं पाति महामतापात् ॥११॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३६ या ३० हो वह मनुष्य तीन लाख वा डेढ लाख गाँव का मालिक होता है ॥ ११॥

अष्टिंज्ञाद्रश्मिफ.सम्

यस्य प्रस्तो किरणप्रमाणमष्टित्रसङ्ख्यैः स भवेन्महौजाः। भूमीपतिलक्षचतुष्ट्यं हि ग्रामान्प्रशास्तींद्रसमानसम्पत्।। १२।।

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३८ हो वह मतुष्य पराक्रमी राजा, ४ लाख गाँवों का शासन करने वाला श्रीर इन्द्र की तरह सम्पत्ति वाला होता है॥ १२॥

पकोनचत्वारिंशद्रशिमफलम्-

नवत्रिसङ्ख्या जनने मयूखा विख्यातकीर्तिर्रुपतिर्भवेत्सः । भौदमतापाद्गरुडस्वरूपो गर्वोद्धतारातिश्रुजङ्कमेषु ॥ १३॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३६ हो वह मनुष्य प्रसिद्ध यश वाला, राजा श्रीर श्रपने शत्रु रूपी सपों को मारने के लिए गरुड़ के समान होता है ॥ १३॥

चत्वारिशद्रश्मिफलम्-

खाब्धिप्रमाणैः किरणैः प्रस्तः क्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयाणे । भवन्ति सेमामजगर्जितानां मितिस्त्रज्ञाः खे घनगर्जितानि ॥ १४ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४० हो वह मनुष राजा होता है श्रीर उस के दिग्विजय यात्रा के समय सेना श्रीर हाथियों का गर्जन का शब्द आकाश में जाकर मेघों के गर्जन की तरह होता है ॥ १४॥

एकचत्वारिंशद्रश्मिफलम्— पयुखजालं परिस्नतिकाले यस्यैकचेदाह्वयकं नरस्य।

द्वचम्भो िषवेलामलमेखलाया भवेदिलायाः परिपालकः सः ॥१५॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४१ हो वह मनुष्य समुद्र पर्य्यन्त पृथ्वी का अधिपति होता है ॥ १५ ॥

द्विचत्वारिंशद्रश्मिफलम् यमलजलिबतुल्यो वा गुणान्धिप्रमाणी

भवति किरणयोगश्रेनराणां प्रस्तौ। श्रतुलवलविलासत्रासितारातिवर्गाः

त्रिजलिवलयायाः पालकास्ते पृथिव्याः ॥१६॥ जिस के जन्म समय ग्रह किरेणों का योग ४२ या ४३ हो वह म्युष्य वड़ा वली, विलास करने वाला, रात्रुश्रों को कष्ट देने वाला और तीन समुद्रों से धिरे हुए भूमि का स्वामी होता है ॥ १६॥

चतुश्चत्वारिंदाद्रश्मिफल्सम्— स्तौ वेदयुगप्रमाणकिरणाश्चेत्सावभौमः स ना

यत्सेनाजलधौ गलन्मद्जला दंतावलाः शैलताम्। यांति च्छत्रविचित्रिताः कमउता मीनध्वजा मीनता

नौकात्वं च रथास्तथायुषक्चिः कङ्कोलमालातुलात्।१७।

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४४ हो वह मनुष्य चक्र-वर्ती राजा होता है। उस के सेना रूपी समुद्र में पर्वतों के समान मतवाली हाथी, कछुत्रों के समान नाना प्रकार के छत्र, मछली के समान ध्वजाश्रों की मञ्जली, नौका के समान रथ, तरङ्ग के समान यस्त्रों की कान्ति होती है ॥ १७॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

### पञ्चचत्वारिंशद्रशिमयोगफलम्—

पञ्जाब्धितश्चेत्परतो भवन्ति गभस्तयो जन्मनि मानवानाम् ।

ते देवतानामिप दुर्जियाः स्युर्द्वीपान्तरोद्दगीतयशोविशेषाः ॥१८॥ जिस के जन्म समय ब्रह्त किरणों का योग ४४ या इन से अधिक

हो वह मनुष्य देवतात्रों से न जीता जा सकता है श्रीर उस का यश

इति रिमजातकाध्यायः।

### अथ ग्रहाणां दीप्ताचवस्थाध्यायः

दीप्तस्तुङ्गगतः खगो निजगृहे स्वस्थो हिते हर्षितः

शांतः शोभनवर्गगश्च खचरः शक्तः स्फुरद्रश्मिभाक् ।

नुप्तः स्याद्विकतः स्वनीचग्रहगो हीनः खलः पापयुक्

खेटो यः परिपीडितश्र खचरैः स प्रोच्यते पीडितः ॥ १ ॥

अपने उच्च स्थान में स्थित श्रह दोष्त, अपनी राशि में स्वस्थ, मित्र की राशि में हर्षित और श्रभ वर्ग में शान्त होता है। जिस श्रह का किरण पुष्ट हो वह शक, जो अस्त हो वह विकल, जो नीच में हो वह हीन, जो पाप श्रह से युक्त हो वह खल और जो पराजित हो वह पीड़ित होता है॥ १॥

दीष्तग्रहफलम्-

दीप्ते मतापाद्तितापिबारिर्गलन्मदालंकृतक्कंजरेशः । नरो भवेत्तन्त्रिलये सलीलं पद्मालयालंकुरुते विलासम् ॥ २ ॥

यदि ग्रह दीष्त हो तो जातक अपने प्रताप से शत्रुओं को पीड़ित करने वाला, मतवाले हाथियों वाला होता है, और उस के घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है ॥ २॥

स्वस्थ्यत्रहफलम्— स्वस्थे महावाहनधान्यरत्नविशालशालाबहुलत्वयुक्तः । सेनापतिः स्यात्मकुन्नोः महोन्नाः वैदिन्नजाताप्त्रज्ञयाधिशाली ॥ ३

यदि प्रह स्वस्थ हो ते। जातक अनेक चाहन, धान्य, रत्न, वड़े २ गृहों से युक्त, सेनापित, बहुत वली श्रीर शत्रुश्रों के। जीतने वाला होता है ॥ ३॥

हर्षितग्रहफलम्-हिषतं भवति कामिनीजनोऽत्यन्तभूषणचयत्रजवित्तः।

धर्मकर्मकरणैकमानसो मानसोद्भवचयो इतशतुः ॥ ४ ॥ यदि प्रह हिंदत है। तो जातक ख्रियों का प्रेमी, अनेक भूषणों से

युक्त, धर्म कर्म करने वाला श्रीर रात्रुश्रों को मारने वाला है।ता है ॥॥ शांतग्रहफलम्-

शांतोऽतिशांतो हि महीपतीनां मंत्री स्वतंत्रो बहुपुत्रमित्रः। शास्त्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्परोपकारी सुकृतैकचित्तः॥ ५॥ यदि प्रह शान्त हो ते। जातक श्रत्यन्त शान्त, राजा का मन्त्री, स्वतन्त्र, वहुत पुत्र मित्रों वाला, शास्त्र जानने वाला, परोपकारी श्रीर धर्मात्मा होता है ॥ ४ ॥

शक्तग्रहफलम्—

शक्तोऽतिशक्तः पुरुषो विशेषात्सुगन्धमाल्याभिरुचिः शुचिश्र। विख्यातकीर्तिः सुजनः पसन्नो जनोपकर्तारिजनपहन्ता ॥ ६ ॥ यदि ब्रह शक्त हो तो जातक बली, सुगन्य मालाओं के प्रेमी, पवित्र, प्रसिद्ध यश वाला, सज्जन, प्रसन्न, जनों का उपकारी श्रीर शत्रुओं को नाश करने वाला होता है ॥ ६॥

विकलग्रहफलम्—

इतवलो विकलो मलिनः सदा रिपुकुलप्रबलश्च गलन्मतिः। खलसखः स्थलसंचिलतो नरः कुशतरः परकार्यगतादरः ॥ ७॥ यदि ग्रह विकल है। ते। जातक निर्वल, विकल, मिलन, प्रवल शत्रु वाला, बुद्धि रहित, दुष्टों से मित्रता करने वाला, भ्रमणशील, श्रति दुर्वेल और दूसरों के कार्य को देखने चाला होता है।। ७॥

दीनग्रहफलम्-दीनेऽतिदीनोऽपच्येन तुप्तः सुरुष्टासभूपीप्रविश्रञ्जभोतिः। संत्यक्तनीतिः खलु हीनकांतिः स्वजातिवैरं हि नरः करोति ॥८॥ यदि ग्रह दीन हो तो जातक श्रति दीनता से पीडित, राजा श्रौर शत्रुश्चों से अयभीत, श्रन्यायी, मिलन तथा श्रपने जाति से शत्रुता रखने वाला होता है ॥ ८॥

खलग्रहफलम्—

खलाभिधाने हि खलैः कलिः स्यात्कांतातिचितापरितप्तचित्तः। विदेशयानं धनहीनता च प्रकोपता लुप्तमतिप्रकाशः॥ ९॥

यदि ग्रह खल हो तो जातक दुप्टों के साथ कलह करने वाला, स्त्री की चिन्ता से पीड़ित, परदेशी, निर्धन, क्रोघी ग्रौर बुद्धिरहित होता है ॥ ६ ॥

पीडितग्रहफलम्

पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिव्यसनतोपि नितांतम्। याति सञ्चलनतां निजस्थलाद् व्याकुलत्वनिजवन्धुचिन्तया ॥१०॥

यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक सदा व्याधि श्रौर व्यसनों से पीड़ित, श्रपने स्थान से द्सरी जगह जाने वाला श्रौर श्रपने वन्धुश्रों की चिन्ता से व्याकुल होता है॥ १०॥

इति दीष्ताद्यवस्थाध्यायः।

अथ स्थानादियुक्तग्रहफलाध्यायः

तत्रादौ स्थानवलयुक्तप्रहफलम्

परां विभूतिं जनयत्यवश्यं वलाधिकत्वं महसः प्रदृद्धिम् । नानाधनं कौशलगौरवादि कुर्यादलं स्थानवलोपपन्नः ॥ १॥

यदि स्थान वली प्रह हो तो जातक अनेक विभूतिओं से युक्त, वर्ली, तेजस्वी, धनी, कुशल से युक्त और गौरव युक्त होता है ॥ १॥

दिग्वलयुक्तप्रहफलम्-

श्राशावलं यस्य भवेत्प्रकृष्टं खेटः स्वकाष्टां नियमेन नीत्वा । विशिष्टलाभ-कुक्ते दक्षायां धुंसां जिन्नद्रव्यविग्रिक्षितं हि.॥ २॥ यदि दिग्वली ग्रह हो तो जातक को उस ग्रह की दशा में विशिष्ट वस्तुओं का लाभ कराता है। यह लाभ ग्रपने धन के द्वारा ही होता है॥ २॥

कालवलयुक्तग्रहफलम्—

शत्रुक्षयं भूगजवाजिद्दार्खं शौर्यं च रत्नाम्बरसम्पदं च । लीलाविलासं विमलां च कीर्तिं कुर्याद्ध ग्रद्दः कालवलाधिशाली॥३॥ यदि काल वल से युक्त ग्रद्द हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने चाला, भूमि, हाथी, घोड़ा की वृद्धि करने चाला, ग्रूर, रत्न, वस्न, सम्पत्तियों से युक्त, विलासी श्रीर निर्मल यश चाला होता है ॥ ३॥ विलसौम्यग्रहफलम्—

आचारशौचशुभसत्ययुताः सुरूपा स्तेजस्विनः क्रुत्विदो द्विजदेवभक्ताः। . पुष्पाम्बरोत्तमविभूषणसादराश्च सौम्गग्रहैर्वलयुतैः पुरुषा भवन्ति॥॥॥

जिस के ग्रुम ग्रह वली हो वह जातक आचार पवित्रता, ग्रुम, सत्य इन से ग्रुक्त, सुन्दर, तेजस्वी, पण्डित, बाह्मण देवताओं का भक्त, वस्त्र श्रीर श्राभूषणों से ग्रुक्त होता है ॥ ४॥

विलपापग्रहफलम्—

जुब्धाः कुकर्मनिरता निजकार्यनिष्ठाः

साधुद्विषः स्वकुलहाश्र तमोगुणाढ्याः।

क्रूरस्वभावनिरता मिलनाः कृतघ्नाः

पापग्रहे बल्युते पुरुषा भवन्ति ॥ ५ ॥

जिस के जन्म काल में पाप ग्रह वली हों वह जातक लोमी, जकमीं, श्रपने कार्य में निरत, सज्जनों का द्वेषी, श्रपने कुल का नाश करने वाला, तमो गुण से युक्त, दुष्ट प्रकृति वाला, मिलन श्रीर कृतन होता है ॥ १॥

नैसर्गिकवलमाह— द्रौ वा त्रयो वा वित्तनो भवन्ति

CC-0. Jangarh an Main जिल्लाक प्रमुख्य tiled by eGangotri

# मन्दारसौम्येज्यसितेन्दुसूर्या यथोत्तरं स्युर्वे जिनो निसर्गात ॥ ६ ॥

जन्म काल में दो या तीन मह वली हों तो पूरा पूरा फल देते हैं। शनि से मङ्गल, मङ्गल से वुध, वुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से बन्द्रमा श्रीर चन्द्रमा से सूर्य स्वभाविक वली होते हैं॥ ६१॥

चेष्टावलयुक्तप्रहफलम्-

क्वचिद्राज्यं कचित्पूजां कचिद्ग द्रव्यं कचिच्याः । द्दाति खेचरश्चित्रं चेष्टावीर्यसमन्वितः ॥ ७ ॥ चेष्टा वल से युक्त ब्रह्म कभी राज्य,कभी पूजा,कभी धन श्रीर कभी

यश को देने वाला होता है ॥ ७ ॥

दृष्टिचलिग्रहफलम्-

दुष्ट्रपदः सौम्यनिरीक्षितश्रेद्ध दुष्टं फलं नो सकलं ददाति । क्रुरेक्षितः सत्फलदोऽपि चैवं विचारणेयं खलु दग्वलस्य ॥ ८॥

दुष्ट फल देने वाला प्रह यदि शुभ प्रह से देखा जाता हो तो सम्पूर्ण दुष्ट फल को नहीं देता है। शुभ फल देने वाला प्रह यदि पाप प्रह से देखा जाता हो तो सम्पूर्ण शुभ फल को भी नहीं देता है॥ ८॥

इति स्थानादियुक्तग्रहफलाध्यायः।

### अथ सूर्ययोगाध्यायः तम्रादी बोश्यादियोगाः—

खेचरा दिनमणेर्विधुवर्ज्यं द्वादशे च धनमे ह्युभये वा । वोश्विवेश्युभयचर्यभिधानाः प्राक्तनैः सम्रुदिता इति योगाः॥ १॥

चन्द्रमा को छोड़ कर अन्य कोई अह द्वादश में हो तो वोशियोग, द्वितीय में हो तो वेशियोग और द्वादश, द्वितीय दोनों में अह हो तो उमयचरी योग पूर्वाचार्यों ने कहा है ॥ १॥

वोशियोगफलम्-

स्यान्मन्द्दृष्ट्रिवेहुक्मकर्ता पश्यत्यध्योत्नतपूर्वकायः।

असत्यवादी यदि वोशियोगः प्रस्तिकाले मनुजस्य यस्य ॥ २॥

जिस के जन्म काल में वेशिश योग हो वह मन्द दिष्ट वाला, वहुत कार्य करने वाला, नीचे देखने वाला, ऊँचे श्रङ्ग वाला श्रीर भूठ वोले वाला होता है ॥ २॥

वेशियोगफंलम्—

चेत्सम्भवे यस्य च वेशियोगो भवेद्भदयातुः पृथुपूर्वकायः।

स्याद्वाग्विलास्यालसतासमेतस्तिर्यक्मचारः खलु तस्य दृष्टेः ॥३॥

यदि जन्म काल में वेशि योग हो तो जातक द्यानु, पूर्व अवस्था में स्थूल शरीर वाला, वाणियों से विलास करने वाला, आलसी और तिरछी नजर वाला होता है॥ ३॥

डभयचरीयोगकत्तम्— सर्वंसहः स्थिरतरोऽतितरां समृद्धः

सत्त्वाधिकः समग्ररीरविराजमानः।

नात्युच्चकः सरलदक् प्रवलामलश्री-

युक्तः किलोमयचरीप्रथवो नरः स्यात् ॥ ४ ॥

यदि जन्म काल में उभयचरी योग हो तो जातक सव वातों को सहने वाला, स्थिर, श्रिष्ठक धनो, सन्व गुणप्रधान, समान शरीर से युक्त, श्रिष्ठक लम्या नहीं, सरल दृष्टि वाला और लक्मीबान होता है ॥ ४॥

सूर्यस्य वीर्यात्वचरानुसाराद्राश्यं शयोगात्मविचार्यं सर्वम्।

न्यूनं समं वा प्रवत्तं नराणां फलं सुधीभिः परिकल्पनीयम् ॥५॥ पूर्वीक्त योगों का फल सूर्य के वल से, योग कारक ग्रह से श्रीर

राशि श्रंश के योग से विचार कर तारतस्य से फल में न्यूनाधिक्य कल्पना करनी चाहिये॥ ४॥

# इति सूर्ययोगाध्यायः।

### अथ चन्द्रयोगाध्यायः

सुनफा उनफा दुरुधराके महुमयोगानाह—

द्विजपतेर्धनगैः सुनफा भवेद्रचयगतैरनफा रविवर्जितैः।

दुरुवराः खचरैकभयस्थितैर्धुनिवरैरुदिता महदादरात ॥ १ ॥

सूर्य को छोड़ कर कोई यह चन्द्रमा से द्वितीय में हों तो सुनका, हाद्द्य में हों तो अनका और दोनों में हों तो दुरुधरा नाम योग होता है ॥ १॥

केंमद्रुमयागः—

निशाकराजन्मिन खेचरेन्द्रा धनव्ययस्थानगता न चेत्स्युः । वदन्ति केमद्रुमनाम योगं लक्ष्मीवियोगं क्रक्ते स नूनम् ॥ २ ॥ जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश में काई ग्रह न हो तो केमद्रम नामक योगहाताहै।यहजातक के।निर्धन बनाताहै॥

सुनफायागफलम्-

निजशुजार्जितमानसमुद्धतो विश्वदकीर्तियुतो मितमान्सुली।
नतु नरः सुनफाप्रभवो भवेत्वरपतेः सचिवः सुकृतिः कृती ॥ ३॥
यदि सुनफा योग में उत्पन्न हो तो जातक अपने युजाम्रों से मान
प्राप्त करने वाला, यशस्वी, सुखी, राजाका मन्त्री मौर पण्डित होता है॥
स्मन्तायोगफलम्—

उदारमूर्तिर्गुणकीतिशाली कन्दर्पकालः शुभवाग्विलासः । सद्गृष्टित्तयुक्तः सततं विनीतः प्रभुर्नरः स्यादनफाभिधाने ॥ ४ ॥ यदि श्रमफा थेगा में उत्पन्न हा ता जातक उदार, गुणी, यशस्वी,, सुन्दर, सुन्दर वोलने वाला, सुन्दर श्राजीविका से युक्त, श्रोर नम्र होता है ॥ ४ ॥

दुरुधरायागफलम्—
द्रविणवाहनवाहवसुन्धरासुखयुतं सततं कुरुते नृपम् ।
दुरुधरातितरां जितवैरियां सुनयनानयनाश्चललालसम् ॥ ५॥
दुरुधरातितरां जितवैरियां सुनयनानयनाश्चललालसम् ॥ ५॥

दुरुधरा योग में उत्पन्न जातक धन, वाहन, घोड़ा, पृथ्वी, सुल से युक्त, राजा, शत्रुओं के। जीतने वाला श्रीर सुन्दरी के कटाच को चाहने वाला होता है ॥ ४ ॥ केमद्रुमयोगजातफलम्—

विरुद्धरुत्तिर्मित्तनः कुवेषः प्रेष्यो मनुष्यो हि विदेशवासी। कान्तासुहृत्सनुषनैर्विहीनः केमद्वमे श्रूमिपतेः सुतोऽपि॥ ६॥

केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक विरुद्ध श्राचरण करने वाला, मिलन, कुरूप, दूतकर्म करने वाला, परदेशी श्रीर स्त्री, मित्र, पुत्र धन से वियुक्त होता है ॥ ६॥

केमद्रमभङ्गमाह—

केन्द्रादिगामी यदि यामिनीशः स्यात्पश्चिनीनायकतः करोति। विभ्राजमानोन्नतिनैपुणानि कनिष्ठमध्योत्तमतायुतानि ॥ ७॥

सूर्य से केन्द्र स्थान में चन्द्रमा हो ते। सुन्द्र मान, उन्नति श्रीर चतुरता न्यून, पणफर में हो ते। मध्यम श्रीर श्रिपेक्लिम में हो ते। उत्तम होता है॥ ७॥

मालेयरिमः परिस्नितकाले निरीक्ष्यमाणः सकलै निभोगैः।

नरं चिरङ्जीवितसावभौमं करोति केमद्वममाश्च हत्वा ॥ ८॥

जन्म काल में सभी ग्रह यदि चन्द्रमा को देखते हों तो जातक केमहुम देाष को नाश कर चिरजीची सार्चभौम राजा होता है ॥ ८ ॥ चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति खेटा दुष्टोऽपि केमहुमयोग एषः ।

विहाय केमद्रुमतां नितान्तं कल्पद्रुमः स्यात्किल सत्फलाप्त्ये ॥१॥

केमद्रुम योग होने पर भी यदि चारें केन्द्रों में ग्रह स्थित हों तो श्रम फल देने के लिये कल्पहुम नामक याग होता है ॥ ६ ॥

क्षितिसुतयुतजीवे स्तिकाले तुलायां विलसति निलनीनां नायकः कन्यकायास् । विधुरिप यदि शेषैनेंक्षितो मेषवर्ती

प्रनिप्तिन्पतीन्द्रं हन्ति केमद्भमं च्या १०॥

यदि मङ्गल से युत वृहस्पति तुला राशि में हो, सूर्य कन्या में हो और चन्द्रमा मेष में हो तथा शेष यह चन्द्रमा को न भी देखते हों ता जातक केमद्रम योग का फल न पाकर राजा होता है ॥ १०॥

इति चन्द्रयेगगध्यायः ।

#### अथ प्रव्रज्याध्यायः

येवां स्ता राजयोगा नराणां प्रव्रज्या चेतापसास्ते भवेयुः । वक्ष्ये संचेपेण तांस्तापसानां योगोत्पन्नान्सन्मतान्त्राक्तनानाम् ॥ १॥

यदि जन्म काल में राज योग, प्रवज्या ये।गं दोनों हों तो जातक तपस्वी होता है। प्राचीनों के मत से तापस योगों को कहता हूँ ॥१॥ चतुरादिभिर्प्रहैः प्रवज्यायोगः—

ग्रहैश्रतुर्भिर्यदि पञ्चिमर्वा पड्मिस्तथैकालयसंस्थितैश्र ।

नैश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगाः पात्राजिको योग इति प्रदिष्टः ॥२॥

यदि जन्म काल में चार, पाँच या छै ग्रह एक स्थान में स्थित हैं तो सब राज येगा नष्ट हो कर प्रवच्या येगा रहता है ॥ २ ॥ अन्यग्रहालोकनवर्जितश्रेजन्मेश्वरो नैव शनि प्रपश्येत् । मन्दोऽपि नो जन्मपति विसत्त्वं दीक्षाविचक्षापचुरो नर: स्यात्॥३।

यदि केाई भी ग्रह लग्नेश के। न देखता हो, शनि के। लग्नेश श्रीर लग्नेश को वल रहित शनि देखता है। तो जातक दीचित सन्यासी होता है ॥ ३ ॥

जन्माधिराजो रविजित्रभागे कुजार्कजांशेऽर्कजवीक्षितश्च । करोति जातं कुटिलं कुशीलं पाखण्डिकं मण्डनतत्परं च ॥ ४ ॥

यदि जन्म लग्न के स्वामी शनि के द्रेष्काण में हो, मङ्गल शनि के नवांश में हो कर शनि से देखा जाता हो ते। जातक कुटिल, खराव स्वभाव वाला और पाखण्डियों केमत के। मण्डन करने वाला होता है॥

होराम्भीतकरामरेन्द्रमन्त्रिवाः सौरेगा संवीक्षिताः Gangotri

पुण्यस्थे सुरमन्त्रिणि त्रणयकृत्तीर्थाटनैर्मानवः। कोरो पुण्यखगाश्रितेऽघखचरैनी वीक्षिते दीक्षितः

स्यासूनं तदिप प्रस्नतिसमये सद्राजयोगोन्द्रवः ॥ ५॥ जन्म लग्न, चन्द्रमा या वृहस्पति यदि शिन से देखा जाता हो श्रीर नवम स्थान में वृहस्पति स्थित हो तो जातक तीर्थाटन का प्रेमी होता है। यदि श्रम ग्रह नवम, पश्चम में हो कर किसी पाप ग्रहसे न देखे जाते हों तो राज योग में उत्पन्न जातक भी संन्यासी होताहै॥

प्रवज्यासेदमाह—

प्राव्याजिकोऽकादिवलक्रयेण वैस्तानसः स्वर्पर्थवसत्तिङ्गी । दण्डी यतिश्रक्रथरश्र नप्रस्तत्प्रच्युतो जन्मपतौ जिते स्यात् ॥ ६॥

संन्यास योग कारक ग्रहों में यदि सब् से वली सुर्य हो तो चैंबानस (वन, पर्वत आदि में रह कर अग्नि होत्र और सुर्य का आराधन करने वाला,) होता है। चन्द्रमा वली हो तो खण्पर धारण करने वाला (कपाली संन्यासी) होता है। मङ्गल बली हो तो लिंगी (शिखा रहित हो कर गेंक्आ वस्त्र धारण करने वाला) होता है। वृह स्पित वली हो तो दण्डी (दण्ड धारण कर वानप्रस्थ को धारण करने वाला) होता है। वृह स्पित वली हो तो यित (गेंक्आ वस्त्र धारण कर वानप्रस्थ को धारण करने वाला) होता है। शुक्र वली हो तो चक्रधर (चक्र धारण करने वाला योगी) होता है। शुक्र वली हो तो नम्र (नङ्गा रहने वाला संन्यासी) होता है। (यदि योग कारक ग्रह या लग्नेश किसी ग्रह से पराजित हो तो जातक अष्टसन्यासी होता है॥ ६॥

एकस्थानस्थितैः खेटैः सर्वेश्च बलसंयुतैः। निरम्बरा निराहारा योगमार्गपरायणाः॥ ७॥

सन्यास योग कारक सभी श्रह वल युत हो कर एक राशि में बैठे हों तो जातक नङ्ग श्रीर भोजन रहित हो कर योगाभ्यासी होता है ॥॥ एकस्थाने खेचराणां चतुर्णां योगश्चेत्स्यान्मानवानां प्रस्तौ ।

ते स्युर्भूमीपालवंशेऽपि जाताः कान्तारान्तविस्तिनः सूर्वथैव ।।८॥ ८८-०. Jangamwadi Math Collection Bightzed कि कि बार्लिशार्य यदि जन्म काल में चार प्रह वली हो कर एक स्थान में स्थित हों तो राजा के बंश में जन्म लेकर भी जातक सदा वन में रहने वाला होता है ॥ प्रा

पञ्चखेचरयुतिर्यदि स्नृतौ भूपतेरिप सुतः स च नित्यम् । कन्दमुलफलभक्षणचित्तोऽत्यन्तशान्तिविजितेन्द्रियशृद्धः ॥ ९ ॥

यदि जन्म समय में पाँच ग्रह का योग हो तो राजा के वंश में उत्पन्न हो कर भी जातक कन्द, मृत, फल खाने वाला, श्रत्यन्त शान्त श्रीर जितेन्द्रिय होता है ॥ ६॥

एकत्र पण्णां गगनेचराणां प्रस्तिकाले मिलनं यदि स्यात् । ते केवलं शैलशिलातलेषु तिष्ठन्ति भूपालकुलेषु जाताः ॥ १०॥

यदि जन्म काल में छै ग्रह एक स्थान में स्थित हों तो जातक राजा के बंदा में उत्पन्न हो कर पूर्वत पर रहने वाला होता है ॥ १० ॥ प्रवाजितानामथ भूपतीनां योगद्वयं चेत्पवलं प्रस्तो । फलं विरुद्धं हानुभूय पूर्वं ततो त्रजेद्राज्यपदाधिकारम् ॥ ११ ॥

यदि जन्म समय में प्रवज्या योग, राज योग दोनों प्रवल हों तो जातक पहले संन्यास ग्रहण कर वाद में राजा होता है ॥ ११ ॥

इति प्रवज्याध्यायः।

#### अथारिष्टाध्यायः

रिष्टाध्यायाधीनमायुर्नराणां यस्मात्तस्माद्रिष्टमात्रं प्रविच्म । यस्याभावे साधितायुःममाणे प्रामाण्यं स्यात्सम्भवे सर्वथैव ॥१॥

श्रायुर्वाय श्रिटि के श्रधीन रहता है। इस लिये पहले श्रिटि योगों को कहता हूं। श्रिटिए रहित जातक के श्रायु साधित श्रायु के तुल्य होती है॥ १॥ श्रथारिएयोगः—

भौमालयेक्रीरज्ञनीन्दुदृष्टे गृहेऽष्ट्रमे चित्रशिखण्डिसूतुः । अदृष्ट्रमूर्तिर्भुगुगात्र योगे प्रागौर्वियोगं लभते मनुष्यः ॥ २ ॥ २ यदि मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु श्रष्टम भाव में स्थित हो श्रीर रिव, शिन, चन्द्रमा से देखा जाता हो तथा श्रुक ! से न देखा जाता हो तो जातक की मृत्यु होती है ॥ २॥

त्रिभिर्वर्षे रिष्ट्योगः—

षष्ठाष्ट्रमे वापि चतुष्ट्रये वा विलोमगामी कुजमन्दिरस्थः।

बलान्वितेनावनिजेन दृष्टो वर्षेस्त्रिभो रिष्टकरः ज्ञानः स्यात् ॥ ३॥

जिस के जन्म काल में वकी शिन मेष या ब्रिश्चिक राशि में स्थित हो कर १, ४, ६, ७, ८, या १० वें स्थान में स्थित हो और वली मङ्गल से देखा जाता हो तो तीसरे वर्ष में अरिष्ट होता है ॥ ३॥

नवमवर्षे मृत्युयोगः—

चन्द्रार्कयुग्जन्मनि भानुसूनुः करोति नूनं निधनं नवाब्दैः।

यदि चन्द्रमा, श्रौर रिव से युत मङ्गल हो तो नववें वर्ष में जातक का मरण होता है ॥ ३ ॥

मासेन मृत्युयोगः—

मासेन मन्दावनिस्र जुसूर्याशिखद्रारिगेहाश्रिततासमेताः ॥ ४ ॥

यदि शनि, मङ्गल, सूर्य तीनों का योग षष्ठ या श्रप्टम स्थान में हो तो एक मास में जातक की मृत्यु होती है ॥ ४ ॥

पकान्दे सृत्युयोगः—

पकोऽपि पापोऽष्टमगोऽरिगेहे पापेक्षितोऽब्देन शिशुं निहन्यात्।

सुधारसो यद्यपि येन पीतः किमत्र चित्रं न हि येन पीतः ॥ ५ ॥

यदि एक भी पाप ब्रह षष्ट या ब्राप्टम में स्थित हो कर ब्रान्य पाप ब्रह से देखा जाता हो तो जातक श्रमृत पीने पर भी एक वर्ष में मरण को प्राप्त करता है ॥ ४॥

षष्टवर्षे रिष्टयोगः—

सूर्येन्दुगेहे दनुजेन्द्रमन्त्री व्ययाष्ट्रमारिस्थितसौम्यखेटै:।

सर्वै: पद्दष्ट: खलु षड्भिरब्दैर्जातस्य जन्तोर्वितनोति रिष्टम् ॥ ६॥

यदि कर्क या सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्त द्वादश, श्रष्टम या CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoth षष्ट में स्थित हो और सभी शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक छुठे वर्ष में अरिए को प्राप्त करता है ॥ ६॥ चतुभिवंषेरिष्टयोगः—

सोमस्य सुनुर्येदि कर्कटस्यः षष्ठेऽष्टमे वा भवने विलग्नात् । चन्द्रेख्₁ दृष्टोऽञ्दचतुष्ट्रयेन जातस्य जन्तोः पकरोति रिष्टम् ॥ ७ ॥ यदि कर्क राशि में स्थित बुध ६ या प में स्थित हो श्रीर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो चौथे वर्ष में श्ररिष्ट होता है ॥ ७॥

मासद्वयेन मृत्युयोगः—

केतृदयो क्षे प्रभवेच यस्मिस्तस्मिन्पस्तिर्यदि यस्य जन्तोः। स्यात्तस्य मासद्वितयेन नाशो विनिश्चयेनेति वदन्ति पूर्वे ॥ ८ ॥ यदि जन्म समय में धूमकेतु का उद्य हो तो जातक दो मास में

निश्वय मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥

करता है ॥ ह ॥

शीव्रमृत्युयोगः—

मेषुरणेऽकी धरणीसुतस्य गेहेऽथवाकित्मजधामसंस्थः। पापैरनेकैश्व निरीक्ष्यमाणः प्राचौर्वियोगं स तु याति तूर्णम् ॥९॥ यदि मेष, वृश्चिक या मकर राशि का सूर्यदशम स्थान में स्थित हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक शीव्र मरण को प्राप्त

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

लग्ने भवन्ति द्रेष्काणः शृह्वलापाश्चपक्षिणाम् । सपापा मरणं कुर्युः सप्तवर्षेन संशयः ॥ १०॥

जन्म लग्न में शृंखला, पादा या पत्ती द्रेष्काण हो त्रौर पाप प्रह से देखा जाता हो ते। जातक की ७ वें वर्ष में मृत्यु होती है ॥ १०॥

द्शिभः बोशिभर्धवैर्वा मृत्युयोगः— राहुर्भवेज्जन्मनि केन्द्रवर्ती क्रूरग्रहैश्रापि निरीक्षितश्रेत्। करोति वर्षेद्वाभिर्विनाशं वद्नित वा षोडशभिश्र केचित्।। ११॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जन्म काल में केन्द्र में स्थित है। कर राहु पाप ब्रह से देखा जाता है। तो जातक की दशवें या सोलहवें वर्ष में मृत्यु है।ती है।। ११॥
अष्टमवर्षे मृत्युयोगः —

षष्ठाष्ट्रमस्थाः शुभलेचरेन्द्राः पापास्त्रिकोणे यदि जन्मलग्नात् । क्रूरेक्षितास्ते निधनं विदध्युर्वर्षाष्टकेनैव खलप्रदृष्टाः ॥ १२ ॥

यदि जन्म काल में शुभ श्रह षष्ठ या श्रप्टम में श्रीर पाप श्रह नवम या पश्चम में स्थित हो कर पाप श्रह से देखा जाता हो तो जातक की श्राठवें वर्ष में मृत्यु होती है ॥ १२ ॥

शीव्रमृत्युयोगः —

स्र्तिकाले भवेचन्द्रः पष्टे वाञ्छमसंस्थितः ।

वालस्य कुरुते सची मृत्युं पापविलोकितः ॥ १३ ॥

जन्म काल में छठें या श्राठवें स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि पाप श्रह से देखा जाता हो ते। जातक वहुत जल्दी सृत्यु के। पाता है१३ चतुर्भिर्वर्षेनिधनुयोगः—

शुभाशुभालोकनतुल्यतायां वर्षेश्वतुर्भिर्निधनं तदानीम् ।

न्यूनाधिकत्वे सुधिया विधेयह्नैराशिकेनैव विनिश्चयोऽयस् ॥१४॥ जन्म काल में छुठें या श्राटवें स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि ग्रुम श्रह तथा पाप श्रह देानों से देखा जाता हो तो जातक का निधन चार वर्ष में होता है । न्युनाधिक होने एए श्रदिष्ट जैराशिक से विचारना चाहिये॥ १४॥

षष्टाष्टमें मासि मृत्यु योगः— धनांतगैर्वाऽरिमृतिस्थितवां धर्माष्ट्रमस्थैव्यं यज्ञात्रुगैर्वा ।

क्र्रग्रहे यो जननं प्रपन्न: षष्टेऽष्टमे मासि मृति प्रयाति ॥ १५ ॥ यदि पाप श्रह (२, १२), (६, ८,), (८, ६,) या (६, १२) में स्थित हों तो जातक की छुठे या श्राटवें वर्ष में मृत्यु होती है ॥ १४॥

मासेन मृत्युयोगः— पष्ठाष्ट्रमस्थाः शुभलेचरेदा विलोमगैः पापलगैः प्रहृष्टाः । CC-0. Jangamwadi Math Collection: Dightzed by Gangotti

श्रभैरदृष्टा यदि ते भवन्ति मासेन नूनं निधनं तदानीम् ॥१६॥ जिस के जन्म काल में पष्ट या श्रष्टम में स्थित है। कर श्रुभ श्रह यदि वकी पाप प्रह से देखे जाते हों और ग्रुभ ग्रह से न देखे जाते हों ते। जातक की एक मास में मृत्यु होती है ॥ १६ ॥ राशिसमानवर्षे मृत्युयागः—

विज्ञानन्माधिपती भवेतामस्तंगतावष्टरिपुन्ययस्थौ ।

जातस्य जन्तोर्मरणप्रदौ तौ वदन्ति राशिप्रमितैहिं वर्षैः ॥ १७ ॥

जन्म काल में लग्नेश और राशोश ६, ८, १२ इन स्थानों में स्थित हो कर श्रस्त हों तो जातक राशि तुल्य वर्ष में मृत्युको पाता है ॥१०॥

चतुर्थमासे मृत्युयोगः—

होराधिपः पापखगैः पदृष्टः चतुर्थमासे मृतिकुन्मृतिस्थः। जन्मेश्वरस्तिव्यने दिनेशः शुक्रेक्षितो ऽब्दैर्भवनप्रमाणैः ॥ १८॥

यदि जन्म लग्नेश ६या म में स्थित हो कर पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो चतुर्थ मास में और सूर्य, शुक्र से देखा जाता हो तो राशि तुल्य वर्ष में जातक मृत्यु को पाता है।। १८॥

ग्रहपेन कालेन मासेन वा मृत्युयोगः— होराधिपः पापयुतः स्मरस्थः करोति नाशं खलु जीवितस्य । मासेन जन्माथिपतिस्तु तद्वत्पापान्वितो रंध्रमृहाश्रितश्च ॥ १९ ॥

पाप ग्रह से गुत हो कर जन्म लग्नेश सप्तमभें स्थित हो तो शीघ ही श्रीर श्रष्टम में स्थित है। ते। एक मास में जातक का मरण होता है।।१६।

नवमाऽब्दे मृत्युयोगः—

युक्तो भवेदारदिवाकराभ्यां निशाकरश्चान्यखगैर्ने दृष्टः। स्वसुनुगेहोपगतो विनाशं करोति वर्षे नवमेर्भकस्य ॥ २०॥

मङ्गल और सूर्य से युक्त है। कर चन्द्रमा यदि बुध की राशि (मिथुन, कन्या ) में स्थित हो श्रीर श्रन्य ग्रहों से न देखा जाता हो तो

जातक नववें वर्ष में मरता है ॥ २० ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

### शोघ्रमृत्युयोगः—

ल्यास्तरंधान्त्यगते शर्शाके पापान्विते सौस्यखगैरदृष्टे ।

केन्द्रेषु सौम्यग्रहवर्जितेषु कीनाशदेशं हि शिशुः प्रयाति ॥ २१॥

यदि चन्द्रमा १, ४, ७, ८ या १० स्थान में स्थित हो कर पाप ग्रहों से युक्त हो, ग्रुम ग्रह से न देखा जाता हो श्रीर कोई भी ग्रुभ ग्रह केन्द्र में न हो तो जातक की शीध मृत्यु होती है ॥ २१ ॥

शीव्रमृत्युयोगः—

रन्त्रालये वाथ चतुष्ट्रयेषु खलग्रहाणां मिलनं यदि स्यात् ।
कलानिषौ श्रीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रस्तः ॥२२॥
पाप प्रह्रोंका त्र्रष्टम या केन्द्र स्थान में योग है। क्रीर लीण चन्द्रमा
स्वग्न में स्थित है। दे। जातक का नाश है।ता है ॥ २२॥

वज्रमुष्टियागः -

लग्ने कुलीरेऽप्यथवाऽलिसं ज्ञे खलग्रहाः पूर्वदले यदि स्युः।

सौम्यः परार्धे खलु बज्रमुष्टियींगोऽयमुक्तः प्रकरोति रिष्टम् ॥२३॥

पाप ग्रह लग्न में स्थित हो कर कर्क या वृश्चिक राशि में, लग्न से सप्तम तक पाप ग्रह श्रौर सप्तम से लग्न तक श्रुम ग्रह स्थित हों ते। त्र श्रुमुष्टि नामक योग होता है श्रौर यह श्रिरष्ट कारक है ॥ २३॥

शोद्रमृत्युयोगः—

व्ययारिरन्ध्रेषु शुभाभिधानास्त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः।

सरोजवन्धोरुदये प्रस्तिर्यस्यान्यलोकं त्वरया स याति ॥ २४ ॥

यदि शुभ ग्रह १२, ६, ८ इन स्थानों में, पाप ग्रह त्रिकोण या केन्द्र में और चन्द्रमा लग्नमें स्थित हो ते। जातक की शीघ्र मृत्यु होती है।।२४॥

पकादशेऽह्नि मृत्युयोगः— सौरस्यालयसंस्थो देवगुरुनिधनभावगो लग्नात् ।

पापग्रहदृष्टततुर्निधनायैकादशेऽहि तुल्यः स्यात्।। २५॥

मकर या कुरम में स्थित हा कर बहुस्पृति लाग से आहम आव में

स्थित हो श्रीर पाप ग्रह से देखा जाता हो ते। ग्यारहवें दिन जातक का मरण होता है ॥ २४॥

शीव्रमृत्युयोगः—

रन्त्रांबुजायाभवनेषु खेटा विधौ च पापाद्वयमध्ययाते ।

यस्य प्रस्तिः स तु याति कामं यमस्य धाम प्रवदन्ति पूर्वे ॥२६॥

यदि सव ग्रह श्रप्टम, चतुर्थ, सप्तम इन स्थानों में स्थित हों और दो पाप ग्रह के मध्य में चन्द्रमा चैठा हो तो जातक शीव्र मर जाता है ॥२६॥

शीव्रमृत्युयोगः—

सन्ध्याद्वये थांत्यगताश्च पापाश्चन्द्रस्य होरा यदि जन्मकाले ।
चतुर्षु केन्द्रेषु शशाङ्कपापाः स याति वालः किल कालगेहम् ॥२७॥
यदि जन्म काल में चन्द्रमा की होरा हो, दोनों संध्या काल में
जन्म हो, पाप श्रह राश्यन्त में हो श्रीर पाप श्रह से युक्त हो कर चन्द्रमा
केन्द्र में स्थित हो तो जातक श्रवश्य मृत्यु पाता है ॥ २७ ॥

मात्रा सह शीव्रमृत्युयोगः—
स्मराष्ट्रमस्था यदि पापखेटाः पापेक्षिताः साधुखगैर्न दृष्टाः ।
करोति रिष्टं त्वरयार्भकस्य साकं जनन्याभिमतं बहूनाम् ॥ २८ ॥

सप्तम और अष्टम स्थान में स्थित पाप ग्रह यदि पापग्रह से देखा जाता हो और उस पर शुभ ग्रह की दिए न हो तो जातक माता के साथ श्रिरेष्ट पाता है। यह वहुतों का मत है॥ २२॥

मात्रा सह शस्त्रेण मृत्युयोगः— निजोपरागे त्वशुभान्वितेन्दुर्लग्नस्थितो भूमिसुतोऽष्टमस्थः । ततो जनन्या सह वालकस्य मृत्युस्तथाऽके सति शस्त्रघातः ॥२९॥

### शीव्रमृत्युयोगः—

भूमीसुते वार्कसुते विलग्ने भानौ स्मरस्थानगतेऽन्यथा वा।
युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्रेऽचिरेण मृत्युः परिवेदितव्यः ॥ ३०॥

यदि मझल या शनि लग्न में हो, सूर्य सप्तम में स्थित हो श्रीर चन्द्रमा लग्न, सप्तम को छोड़ कर अन्य स्थानों में हो ते। शीव्र जातक की मृत्यु होती है ॥ ३०॥

शीव्रमृत्युयोगः—

पापैर्विलग्नाष्ट्रमधामसंस्थैः क्षीणे विध्ये द्वादश्वभावयाते । केन्द्रेषु सौम्या न भवन्ति नुनं शिशोस्तदानीं निधनं प्रकल्प्यम् ॥३१॥

पाप ग्रह लग्न या श्राप्टम स्थान में स्थित हैं।, चीण चन्द्रमा द्वाद्य स्थान में स्थित है। श्रीर कोई श्रम ग्रह केन्द्र स्थान में न है। ते। जातक की मृत्यु है।ती है ॥ ३१ ॥

श्ररिष्टयोगः—

त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः शुभग्रहालोकनवर्जिताश्चेत् । लग्नोपयाते सति भास्करे वा निशाकरे रिष्टसग्रुद्धवः स्यात् ॥३२॥ पाप ग्रह त्रिकाण या केन्द्र में हो कर शुभ ग्रह से न देखे जाते हों

पाप ग्रह त्रिकाण या केन्द्र में हो कर ग्रुभ ग्रह से न देखे जाते हैं। श्रीर सूर्य या चन्द्रमा लग्न में स्थित हो तो जातक की श्रिर्ह होता है।

नवमेऽब्दे मरणयोगः—

भाजुभाजुतनयोशनसः स्युश्चेत्म स्रुतिसमये खलयुक्ताः।

यद्यपीन्द्रगुरुणा परिदृष्टा रिष्टदास्तनुभृतां नवमेऽब्दे ॥ ३३॥

पाप ग्रह से युक्त हो कर सूर्य, शनि श्रीर शुक्र यदि बृहस्पति से देखा जाता हो ते। भी नववें वर्ष में जातक के। श्रिरष्ट होता है ॥३३॥

कामिनीभवनगस्तु हिमांशुर्लभगो मृतिपतिः श्वनिदृष्टः।

रिष्टदो नवसमाभिरीडितो जातक ब्रम्जनिभः पुरातनैः ॥ ३४॥

चन्द्रमा सप्तम में, श्रष्टमेश लग्न में स्थित हो कर शनि से देखा जाता हो ते। जातक नचचें चर्ष में श्ररिष्ट पाता है, यह प्राचीन मुनियाँ का मत है ॥ ३४ ॥ ८८० Jangarilwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

#### वर्षमध्ये मरणयोगः—

हुष्टेऽरिष्टे नात्र दृष्टेऽस्य काले प्रालेयांशौ स्वालये वा विलग्नम् । वीर्योपेते सङ्गते शक्तियुक्तैः पापै दृष्टे मृत्युकालोव्दमध्ये ॥३५॥

पूर्व कथित ग्ररिष्ट यागों में जहां काल का निश्चय नहीं कहा गया है वहाँ एक वर्ष के भीतर ही जय वली चन्द्रमा कर्क या लग्न में हो कर वली पाप श्रह से देखा जाता हो तव जातक की मृत्यु होती है ॥३४॥

श्चित्रियोगः-

लुप्रत्रिकोणान्तिमसप्तरन्ध्रे चन्द्रे सपापेऽपचेयं प्रयाते । शुभैन युक्ते यदि न पदृष्टे रिष्टं भवेदत्र किमत्र चित्रम् ॥३६॥ यदि शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट न हो कर चन्द्रमा १, ४, ६, १२, ७ या द स्थान में स्थित हो तो जातक की श्ररिष्ट होता है ॥ ३६ ॥

पञ्चमाब्दे मृत्युयोगः—

सूर्यज्ञजीवाः शनिभौमशुकाः सूर्यारमन्दाश्च यदीन्दुयुक्ताः । प्रस्तिकाले मिलिता यदि स्युर्नाशः शिशोरव्दकपञ्चकेन ॥३७॥ जन्म काल में चन्द्रमा के सहित सूर्य, बुध, बृहस्पति वा शनि, मङ्गल, शुक्त वा सूर्य, मङ्गल, शनि एक राशि में स्थित हों ते। जातक पाँचवें वर्ष में मृत्यु पाता है । ३०॥

राश्यादिसमवर्षादौ मृत्युयोगः—

विलग्ननाथो भवनप्रमाणैवधिविनाशं कुरुते रिपुस्थः। मासैर्दकाणाधिपतिर्त्तवेको दिनैर्सुनीन्द्राः पवदन्ति सर्वे ॥३८॥

यदि लग्नेश षष्ठ स्थान में स्थित हो तो राशि तुल्य वर्ष में, द्रेष्का-गोश यदि षष्ठ स्थान में स्थित है। ते। राशि तुल्य मास में, नवमांशेश युद् पृष्ठ स्थान में स्थित हो ता राशि तुल्य दिन में जातक की मृत्यु होती है।। ३८॥

मासेन षोडशेऽहि वर्षेण वा मृत्युयोगः— लग्ने शनिः क्ररनिरीक्षितश्चे च्छिशार्विनाशः खलु षोडशाहात्। करोति मासेन च पापयुक्तैः पापैर्विनाशं खलु वत्सरेण ॥३९॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

लग्न में स्थित हो कर शनि यदि पाप ग्रह से देखा जाता है। वे १६ दिनों में, १ पाप ग्रह से युक्त हो। ते। एक मास में श्रीर दे। श्राह थाप ब्रह्में से युक्त है। ता एक वर्ष में जातक का मरण होता है।।३॥

एकादशादिवर्षे सृत्युयोगः— रवीन्दुयुक्पापनिरीक्षितो ब्रश्वैकादशाब्दैः क्रुक्ते विनाशम्। लग्नेऽक्रमन्दावनिजाः कुशेन्दुः स्मरे षडव्दैरथ सप्तिभिर्वा ॥४०॥ सूर्य तथा चन्द्रमा से युत बुध यदि पाप ग्रह से देखा जाता होते ११ वें वर्ष में, या रवि, शनि, मझल तीनों खग्न में, चीण चन्द्रमा साम में स्थित हो ते। ६ ठे वा ७ वें वर्ष में जातक का मर्य होता है ॥४०॥ सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

कुशः शशाङ्कः स्मरगो विलग्ने मन्दारशुक्रा गुरुदृष्टिहीनाः। विनाशनं तेऽब्दकसप्तकेन कुर्वन्ति जातस्य विनिश्चयेन ॥ ४१॥ चीण चन्द्रमा सप्तम में, लग्न गत शनि मङ्गल श्रीर शुक्र के उप चृहस्पति की दृष्टि न है। तो जातक सप्तम वर्ष में मरता है ॥ ४१ ॥

वर्षद्वयेन मृत्युयोगः— चन्द्रः सचान्द्रिर्यदि केन्द्रसंस्थः सूर्याश्चलुप्तः कुजमन्ददृष्टः। वर्षद्वयेन पकरोति रिष्टं स्पस्टं वसिष्ठादय एवसूचः ॥ ४२ ॥ अस्त वुध, चन्द्रमा देनों केन्द्र में स्थित हो और मङ्गल, शनि से देखे जाते हैं। तो जातक दे। वर्ष में मृत्यु पाता है। ऐसा विशष्ट श्राह का कहना है ॥ ४२ ॥

पुनर्वर्षद्वयेन मृत्युयोगः— निशापतिर्लाग्नपतेः सकाशाच्चेद्ष्टमस्थः कुशतां प्रयातः। क्रैश्व दृष्ट्य शुभैन दृष्टो वर्षद्वयान्ते स करोति रिष्टम् ॥ ४३॥ लग्नेश से अष्टम स्थान में ज्ञीण चन्द्र स्थित है। कर पाप ग्रह से

देखा जाता हे। श्रीर श्रुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो जातक दे। वर्ष में मृत्यु पाता है ॥ ४३ ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

#### नवमवर्षे मृत्युयोगः—

लग्नाधिपः पापलगो नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशगः शशाङ्कात् । पापेक्षितो मारयति प्रस्तौ शिशुं नवान्दैः खलु कीर्तयन्ति ॥४४॥

जन्म समय में लग्नेश पापी हो, चन्द्रमा के नवांश में स्थित हो कर चन्द्रमा से हादश स्थान में गत हो श्रीर पाप ग्रह से देखा जाता है। ता जातक नवर्षे वर्ष में मृत्यु के। पाता है ॥ ४४ ॥

राशिसमानवर्षे मृत्युयोगः—

लानेश्वरः सूर्यवयुखलुप्तोऽष्टमेश्वरेण प्रविलोक्यमानः ।

रिष्ठक्करो राज्ञिसमानवर्षैः माज्ञैस्दाहारि नरस्य जन्म ॥ ४५॥

श्रस्त है। कर लग्नेश यदि श्रप्टमेश से देखा जाता है। ते। लग्नेश जिस राशि में वैठा है। उस के समान वर्ष में जातक की मृत्यु है।ती है।। सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

अदृश्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति । स्वर्भानुनामा तनुभावगामी जीवेत्पसूतोऽब्दकसप्तकं हि ॥ ४६॥

यदि पाप ग्रह लग्न से सप्तम तक, शुभ ग्रह सन्तम से स्वग्न तक स्थित हों श्रीर लग्नमें राहु हो ते। सप्तम वर्ष में जातक मृत्यु पाता है ४६

द्वादशाब्दे मृत्युयोगः—

सिंहीसुतः सप्तमभावसंस्थः शनैश्वरादित्यनिरीक्षितश्चेत् ।

नालोकितः सौम्यलगैस्तु जीवेद्वर्षाणि हि द्वादश यः प्रसूतः ॥४०॥ सन्तम स्थान में स्थिन हो कर राहु यदि सूर्य और शनि से देखा जाता हो और शुभ ग्रह की दृष्टि न हो ते। जातक वारह वर्ष पर्यन्त

जीता है ॥ ४७॥

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

सिंहालिकुम्भस्थितसैहिंकेयो विलोकितः क्रूरखगैर्यदि स्यात् । वर्षाणि सप्तेव तदोयमायुः प्रकीर्तितं जातकशास्त्रविद्धिः ॥ ४८ ॥ सिंह, वृश्चिक या कुम्म राशि में स्थित हो कर राहु यदि पाप टेट- Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri अहों से देखा जाता हो तो जातक की आयु सात वर्ष होती है। पेर जातक शास्त्र के। जानने वालों का मत हैं॥ ४८॥

# मृत्युयोगः--

केत्द्रयः स्यात्मथमं ततश्रेन्निर्घातवाताश्चनयो भवन्ति । यो रौद्रसार्पाख्यम्रहूर्तजन्मा प्रामोति कामं यममन्दिरं सः ॥४९॥

यदि जन्म काल में धूमकेतु का उदय हो, जन्म से पहिले या पीई निर्घात शब्द हो या प्रचण्ड चायु चले या चज्रपात हो या जन समय में रौद्र, सार्प मुद्धर्त हो तो जातक यमग्रह पाता है ॥ ४६॥

शीव्रमृत्युयोगः—

चन्द्रं क्रूरयुतं क्षीणं पश्येद्रहिर्यदा तदा।

दिनै: स्वल्पतरैर्वातः कालस्यालयमात्रजेत् ॥ ५०॥

यदि पाप युक्त चन्द्रमाको राहु देखता हो तो जातक शीघ्र यमलोक जाता है ॥ ४०॥

श्रंशसमव्यं सृत्युयोगः—

मातङ्गैटर्नभभिश्च९रामनयनै२३र्नेत्राश्विभिः२२सायकै५-रेकेनां१बुधिभि४स्त्रिलोचनिमतै२३धृत्या१८च विंशो२०न्मितैः। भूनेत्रै२१र्दशिभ१०र्लवैर्यदि भवेन्मेषादिसंस्थो विधु-वर्षेभीगसमैः करोति निधनं कालोऽयमत्रोदितः॥ ५१॥

जिस का जन्म मेष के श्राटमें अंदा में, वृष के ६ वें श्रंदा में, मिश्रा के २३ में अंदा में, कर्क के १२ में श्रंदा में, सिंह के ४ वें श्रंदा में, कन्या के १ श्रंदा में, तुला के ४ थे श्रंदा में, वृश्चिक के २३ में श्रंदा में, धतु के १८ में श्रंदा में, मकर के २० में श्रंदा में, कुम्भ के २१ में श्रंदा में या मीन के १० में श्रंदा में वा वह जातक श्रंदातुल्य वर्ष में मृत्यु पाता है।

## इत्यरिष्टाध्यायः।

#### अथ रिष्टभङ्गाध्यायः

होरागमज्ञैर्वहुविस्तरेण रिष्टाख्ययोगा यदपि प्रदिष्टाः।

ते रिष्टभङ्गे यदि नो समर्थाः स रिष्टभङ्गोप्यभिधीयतेज्तः ॥ १ ॥

होरा शास्त्र जानने वालों से विस्तार पूर्वक श्ररिष्ट योग कहे गये है। जो स्वयं अङ्ग (नारा) होने में श्रसमर्थ हैं, उन के नारा करने का प्रकार कहते हैं ॥ १॥

पूर्णाः कैरविग्णीपतिर्दिविचरैः सर्वैः पदृष्टस्तदा

रिष्टं हन्त्यथवा सुद्दळ्वगतः सद्दीक्षितोऽतिप्रभः। क्षीणो वापि निजोच्चगः शुभलगैः शुक्रेण दृष्टस्तदा

रिष्टं यत् सम्रुपागतं स तु हरेतिसहो यथा सिन्धुरम् ॥ २ ॥ जिस मनुष्य के जन्म काल में चन्द्रमा यदि सूर्य श्रादि श्राठों ग्रह से देखा जाता हो तो अरिप्टों का नाश करता है। अथवा वली चन्द्रमा यदि मित्र के नवांश में स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो श्रिरिष्टों का नाश करता है। श्रथवा कीण चन्द्रमा भी मित्र के नवांश में स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो भी श्रिरिष्टों का नाश करता है। या चन्द्रमा उच स्थान में स्थित हो कर शुक्र से देखा जाता हो तो ऋरिष्टों का नाश होता है ॥ २ ॥ रिष्टं निहन्युः शुभदाः शशङ्कात्पापैनिनास्ताष्ट्रमशत्रुसंस्थाः।

शुभान्वितः साधुदकाणवर्ती पीयूपमूर्तिः श्रमयत्यरिष्टम् ॥ ३॥ जिस के जन्म काल हैं पाप ब्रह को छोड़ कर सब ग्रुभ ब्रह यदि चन्द्रमा से ६, ७, ८ इन स्थानों में स्थित हो या शुभ बह से युत हो कर चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह के द्रेष्काण में स्थित हो तो ग्ररिप्टों का नादा होता है ॥ ३ ॥ श्चभग्रहा द्वाद्शभावसंस्थाः पूर्णः शशी रिष्टहरः प्रदिष्टः।

लग्नेश्रदृष्टः शुभराशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्टयोगात् ॥ ४ ॥ यदि ग्रुम ग्रह द्वाद्वा आव में स्थित हों या पूर्ण वली चन्द्रमा

शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो कर लग्नेश से देखा जाता हो श्रीर श्रम्य ग्रह से न देखा जाता हो तो श्रिरिशें का नाश होता है ॥ ४॥ वलक्षपचे यदि जन्म रात्रों कृष्णे दिवाष्टारिगतोऽपि चन्द्रः। क्रमेण दृष्टः शुभपापसेटैः पितेव वार्लं परिपालयेत्सः॥ ५॥

शुक्त पत्त की रात्रि में जन्म हो श्रीर चन्द्रमा श्रभ श्रह से देखा जाता हो श्रथवा कृष्ण पत्त की रात्रि में जन्म हो तथा चन्द्रमा पाप श्रह से देखा जाता हो तो पिता के समान वह चन्द्रमा वालक की रहा करता है ॥ ४॥

स्थितः शशी क्रूरखगस्य राशौ राशीश्वरेखाणि विलोकितश्व। तद्दर्गगो वा यदि तेन युक्तः कुर्यादलं सङ्गलसेव नान्यत्।। ६॥

चन्द्रमा यदि पाप ग्रह की राशि में स्थित हो कर राशीश से देखा जाता हो अथवा राशीश के षड् वर्ग में स्थित हो अथवा राशीश से युक्त हो तो वह पर्याप्त मझल करने वाला होता है ॥ ६ ॥ जन्माधिपालो वलवान्किल स्यात्सीस्यै: सुहुद्धिश्च निरीक्षमाणः। यद्वा तनुस्थः सकलै: मदृष्टो रिष्टं हि चन्द्रे ए। कृतं निहन्ति ॥ ७॥

वलवान लग्नेश यदि शुभ ग्रह श्रीर मित्र ग्रह से देखा जाता हो या लग्नेश लग्न में स्थित हो कर सब ग्रहों से देखा जाता हो तो बद इत श्रिरिशें का नाश होता है ॥ ७॥

स्वोच्चे स्वमे वा यदि वात्मवर्गे स्थितो हितानां च सतां मदृष्टः। शुभैर्न पापारियुतेक्षितश्च रिष्टं हरेत्पूर्णकलः कलावान् ॥ ८॥

वलवान चन्द्रमा यदि अपने उच्च, अपनी राशि या अपने बड्वां में स्थित हो कर मित्र प्रह या शुभ प्रह से देखा जाता हो और पाप प्रह या शतु प्रह से युक्त दृष्ट न हो तो अरिष्ट का नाश होता है ॥ ६॥ वाचामधीशो दशमे शशाङ्काद्वन्यये इशुक्रों च खला किलाये। विज्ञानपाल्यम्बद्धान्यस्थे क्योंकिये

विलग्नपात्त्रयम्बुह्शान्त्यलामे शुमेश्वित्दृष्ट्य हुरेद्रसु ।। ९॥

बृहस्पति यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में, बुध, शुक्र दोनों द्वादश में, पाप श्रह एकादश में, लग्नेश ३, ४, १०, ११, या १२ में स्थित हो श्रीर चन्द्रमा के ऊपर शुभ श्रह की दृष्टि हो तो निश्चय श्रिरष्टका नाश होता है ॥ ६॥

प्रस्तिकाले यदि जन्मपालः किलेक्षितो निर्मलखेचरैश्र ।

वलाधिकाली प्रलयं करोति रिष्टस्य क्षीतांश्चसमुद्भवस्य ॥ १०॥

जन्म काल में वलवान लग्नेश यदि श्रम ग्रह से देखा जाता हो तो चन्द्रकृत श्ररिष्टों का नाश होता है ॥ १०॥

भवेन्निज्ञा जन्मिन पश्चिनीजः परोचगामी निजवेशमगो वा । तदंशगो वापि शुभेक्षितश्च पूर्णः शशाङ्को निधनं निहन्ति ॥११॥

रात्रि के समय जन्म हो, पूर्ण चन्द्रमा दृष या कर्क राशि में वा इस राशि के नर्वाश में स्थित हो और ग्रुम ग्रह से देखा जाता हो तो अरिप्टों का नाश होता है ॥ ११ ॥

दास्रेऽग्रिभे वा गुरुमे शशाङ्के वर्गोत्तमे पूर्णकलाकलापे। त्रिपुष्करं शीतकरे हि रिष्टं प्रकृष्टमप्याशु लयं प्रयाति॥१२॥

चन्द्रमा यदि अश्विनी, इतिका या पुष्य नज्ञत्र में वा वर्गीत्तम में हो तो त्रिपुष्कर नामक अरिष्ट का नाश होता है।। १२॥ पादे द्वितीये यदि वा तृतीये तिष्यस्य ताराधिपतियदि स्यात्। वा रोहिणीनां चरणे द्वितीये सौम्येक्षितो रक्षति मृत्युदोषात्॥१३॥

चन्द्रमा यदि पुष्य नक्षत्र के द्वितीय वा तृतीय चरण में हो अथवा रोहिणी नक्षत्र के द्वीतीय चरणमें हे। श्रीर श्रुभ ग्रह से देखा जाता हो ते। जातक मृत्यु से बचता है ॥ १३॥

कुलीरमेषगश्रन्द्रः केन्द्रस्थः शुभवीक्षितः । ग्रस्तोपि रिष्टभङ्गाय भवेदत्र न संशयः ॥ १४ ॥

चन्द्रमा यदि कर्कया मेषराशि में स्थित हो कर केन्द्र में स्थित हो आर शुभ अहु से देखा जाता हो तो तिञ्चय श्रिर हो का नाश होता है॥

केन्द्रेषु चेदम्बरमार्गगानां द्वयं द्वयं सौम्यखगो विलग्ने। श्लीणोऽपि चन्द्रः स्मरभावसंस्थः सम्प्राप्तरिष्टं शमयेदवश्यम्॥१५ यदि केन्द्र स्थानों में दो दो प्रह स्थित हों, शुअप्रह लग्न में श्ली ज्लोण चन्द्रमा सनम में स्थित हो तो निश्चय श्ररिष्टों का नाश होताहै। इति रिष्टभङ्गाध्यायः।

# अथ सर्वग्रहरिष्टभङ्गाध्यायः

मरीचिमालामलकान्तिशाली प्रस्तिकाले प्रवलो यदि स्यात्। बृहस्पतिमूर्तिगतो निहन्ति रिष्टानि नूनं ग्रनयो वदन्ति ॥ १॥

यदि उदित वृहस्पति वलवान हो कर लग्न में वैठा हो तो स्व श्रिरिष्टों का नाश होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ १ ॥ पापरवीर्येश शुभैः सवीर्येः शुभस्य राशो तनुभावयाते। निरीक्षिते व्योमचरैः शुभारुयैः संक्षीयते रिष्ट्रमुपागतं वै ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में पाप यह निर्वल हो, शुभ यह बलो हो, शुभ यह की राशि का लग्न हो और लग्न को शुभ यह देखता हो तो उसके अरिष्टों का नाश होता है ॥ २॥

सौम्यवर्गाश्रिताः पापाः सौम्यवर्गाश्रितैः शुभैः।

हष्टा अपि प्रकृष्टं ते रिष्टं नाश्चितुं क्षमाः ॥ ३ ॥
अम प्रह के वर्ग में स्थित पाप प्रह को श्रम प्रह के वर्ग में स्थित
श्रम प्रह देखते हों तो अरिष्ट का नाश होता है ॥ ३ ॥
मूर्तेस्तु राहुस्त्रिषडायवर्ती रिष्टं हरत्येव शुभैः प्रहृष्टः ।
शोर्षोद्यस्थैर्विकृति न यातैरशेषखेटैः किल रिष्ट्रभङ्गः ॥ ४ ॥

त्रग्न से तृतीय, षष्ठश्रीर एकादश भाव में स्थित राहु को ग्रुम गृह देखता हो अथवा सब ग्रह शोर्षोद्य राशि में स्थित हों तो सबश्रिर्णे का नाश होता है ॥ ४॥

मस्तिकालो विज्ञासामित्रात्ती सुभो हरेदिश्टमपावकष्टः।

कश्चिद्वग्रहश्चेत्परिवेषगामी क्रूरै: प्रदृष्ट: किल रिष्टभङ्ग: ॥ ५ ॥

जन्म समय में विजयी शुभे ग्रह को श्रन्य शुभ ग्रह देखते हों श्रथवा श्रम्त गत किसी ग्रह को पाप ग्रह देखते हों तो श्रिटिंग का नारा होता है ॥ ४॥

रजीविहीनं गगनं च खस्थाः स्वस्था भवेयुर्जलदाः सुनीलाः । मन्दानिलाश्रेद्दिमला सुहूर्ताः प्रस्तिकाले किल रिप्टभङ्गः ॥ ६ ॥

जन्म काल में आकाश स्वस्थ हो, सब ग्रह स्वस्थ हों, नील वर्ण का मेघ हो, धीरे २ हवा चलती हो और सुन्दर मुद्दर्त हो तो सब अरिष्ठों का नाश होता है ॥ ६॥

> क्रुस्भयोनिम्रुनीनां चेदुह्रमे जननं भवेत् । विलीयते तदा रिष्टं नूनं लाचेव विह्नना ॥ ७ ॥

यदि जन्म काल में अगस्य तारा का उदय हो तो आग से लाह की तरह सब अरिष्टों का नाश होता है॥ ७॥ दृषाजकर्कारूपविलग्नसंस्थो राहुर्भवेदिष्टविनाशकर्ता। शुभाश्र योगा वहवो यदि स्युस्तथापि रिष्टं विलयं प्रयाति॥ ८॥

वृष, मेष या कर्क लग्न हो उस में राहु वैटा हो अनेक श्रुम योग हों तो अरिष्टों का नाश होता है ॥ ८ ॥ नक्रत्रये लाभरिपुत्रिसंस्थः केतुस्तु हेतुर्निथनोपशान्त्ये । परस्परं भागवजीवसौम्यास्त्रिकोणगास्तेऽपि हरन्त्यरिष्टम् ॥ ९ ॥

यदि मकर, कुम्भ या मीन राशि का केतु ११, ६ या ३ स्थान में हो अथवा शुक्र, गुरु और बुध ये तीनों नवम, पञ्चम में स्थित हों तो अरिधों का नाश होता है ॥ ६ ॥

सन्ध्याभवा वैष्टतिपातभद्रागण्डान्तयुक्ता अपि जन्मकाले । भवन्ति रिष्टस्य विनाशनार्थं निरन्तरा दृश्यदलेऽथ सर्वे ॥ १०॥

जन्म काल में सब ग्रह लग्न से सप्तम भाव परर्थन्त में स्थित हों वो दोनों सन्ध्या, वैधृति, गण्डान्त इन में जन्म लेने वालें। के भी श्रिरिष्टों का नादा होता कुषा Wadi Math Collection. Digitized by eGangotri त्र्यायारितुङ्गेषु गतः पतङ्गो नोपप्लुतो रिष्टविनाशकर्ता।

एकक्षगाः षट्त्रिद्शायसंस्थाः सर्वेऽपि रिष्टं शमयन्ति खेटाः ॥११॥

अपने उच राशि में स्थित हो कर सूर्य ३, ११ या ६ में स्थित हो पाप ग्रह से ग्रसित न हो अथवा एक राशि में स्थित हो कर सव ग्रह ६, ३, १० या ११ में स्थित हों तो अरि छों का नाश होता है ॥ ११॥

शीतभानोस्तनोर्वापि द्वी त्रयो वाप्यनेकशः।

एकान्तस्थास्तदा रिष्टभङ्गो भवति निश्चयात् ॥ १२ ॥

चन्द्रमा या लग्न से भिन्न स्थान में स्थित हो कर दो आदि ग्रह यदि एक राशि में स्थित हों तो निश्चय अरिष्टों का नाश होता है॥१२॥ पातालयात: पवलेन्दुदृष्टो निजालयस्थो यदि जन्मकाले।

देवेन्द्रमन्त्री दलयत्यवश्यममङ्गलं रिष्टभवं क्षग्रीन ॥ १३॥ जन्म काल में धनु या मीन का वृहस्पति यदि लग्न से चतुर्थं में स्थित हो त्रोर पूर्ण वलीं चन्द्रमा से देखा जाता हो तो श्ररिष्टों का नाश होता है ॥ १३॥

लप्नस्थितस्य खेटस्य व्यये वित्ते त्रयस्त्रयः।

तत्कालग्रुद्भवाः खेटा रिष्टदार्णकारिणः ॥ १४॥

यदि द्वादश श्रौर द्वितीय में तीन २ ग्रह स्थित हों तो लग्न में स्थित ग्रह का श्रिरिष्ट जन्य दोष नहीं होता है ॥ १४ ॥

केन्द्रेष्वापोक्तिमेण्वेव यद्वा पराफरेषु च।

शुभाशस्था ग्रहाः सर्वे रिष्ट्रभङ्गकराः स्मृताः ॥ १५॥

यदि जन्म काल में सब प्रह केन्द्र या पणफर वा श्रापोक्तिम में स्थित हों तो श्रिरष्टों का नाश होता है ॥ १४॥

अन्योन्यं हि चतुर्थस्था युग्मभावग्रुपागताः । स्वर्भानुसंयुताः खेटा रिष्टदोषापहारकाः ॥ १६॥

द्विस्वभाव राशि में स्थित हो कर सब ग्रह यदि परस्पर चतुर्थ स्थान में स्थित हों को कार सब ग्रह यदि परस्पर चतुर्थ चतुष्ट्ये श्रेष्ठवलाधिशालो शुभो नभोगोऽष्टमगो न कश्चित्। त्रिश्चन्मितायुः प्रकरोति न्नं दशान्वितं तच्छुभखेटदृष्टः॥ १७॥

यदि वलवान् शुभ ग्रह केन्द्र में स्थित हों श्रीर श्रप्टम स्थान में कोई ग्रह न हो तो तीस वर्ष की श्रायु होतो है। तथा पूर्वोक्त योग में योग कारक शुभ ग्रह के श्रन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो चालिस वर्ष की श्रायु होती है। १७॥

निजित्रभागस्य गृहे गुरुश्रेदायुर्मितिः स्यात्वलु सप्तविशत्।

बृहस्पतिस्तुङ्गगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रग्तः शतायुः ॥ १८ ॥

यदि बृहस्पित अपने देष्काण में स्थित हो तो २७ वर्ष की आयु होती है। यदि गुरु, ग्रुक दोनों केन्द्र में बैठे हों तो १०० वर्ष की आयु होती है ॥ १८॥

बात है। रेज । लग्ने स्वतुङ्गे वलशालिनीन्दौ सौम्याः स्वभस्थाः खलु पष्टिरायुः। मूलित्रकोरोषु शुभेषु तुङ्गे लग्ने गुरावायुरशीतिरेव ॥ १९॥

लग्न या उच्च स्थान में चन्द्रमा स्थित हो तो ६० वर्ष की आयु होती है और यदि शुभ ग्रह मूल त्रिकोण में वृहस्पति स्वोच्च या लग्न में हो तो ८० वर्ष की आयु होती हैं ॥ १६ ॥

लग्नाष्टमारीन्दुयुता न चेत्स्युः क्रूराः स्वभस्था यदि खेचरौ द्वौ। वलान्वितावस्वरगौ भवेतां जातः शतायुः कथितो सुनीन्द्रैः ॥२०॥

चन्द्रमा यदि १,६,८ इन स्थानों में न रह कर अन्य स्थान में हो, पाप ग्रह अपने घर में हों और दशम स्थान में दो वलवान ग्रह स्थित हों तो जातक १०० वर्ष जीता है ॥ २०॥

शून्ये रन्ध्रे केन्द्रगैः सौम्यखेटैः लग्ने जीवे ज्यायषष्ठे शुभाश्चेत् । नो संदृष्टाः पापखेटैस्तदा स्यादायुर्णानं सप्ततिर्वतसराणाम् ॥२१॥

यदि श्रष्टम स्थान में कोई श्रह न हो, श्रुम श्रह केन्द्र में हों, लग्न में यहस्पति हो, श्रुम श्रह ३,६,११ इन स्थानों में स्थित हो कर पाप श्रह से देखा जाता हो तो जातक की श्रायु ७० वर्ष की होती है ॥ २१ ॥

इति सर्वग्रहरिष्टभङ्गाध्यायः । CC-0. Jangamwadi Ma<del>th Collection: DigitiZ</del>ed by eGangotri

# अथ सदसद्द्याविचारणाध्यायः

राजयोगगृहभावसम्भवं रिष्टयोगजनितं च यत्फलम्। तद्दशाफलगतं यतो भवेत्तेन तत्फलमलं ब्रुवेऽधुना ॥ १॥

राजयोग, राशि, भाव, श्रिरिष्ट इन सर्वों का फल योगकारक गर् के दशा काल में होता है। श्रितः दशा फल का वर्णन करता हूँ ॥१॥ देवस्तुतिः—

सर्वदेववरदो वरदो वः शारदापि वरदा वदनाञ्जे।

इन्दिरा च खतु मन्दिरसंस्था प्रस्थिता जलनिधीन्प्रति कीर्ति: ॥२॥ सब देवों के। वर देने वाले गरोशाजी आप के। वरदान दें, सरस्वती

आपके मुख में निवास करें, लदमी जी आप के घर में निवास करें और समुद्र पर्यन्त आप की कीर्ति फैले ॥ २ ॥

स्वोचे स्वगेहे यदि वा त्रिकोणे वर्गे स्वकीयेऽथ चतुष्टये वा।

नास्तंगतो नोऽशुभद्दियुक्तो जन्माधिपः स्याच्छुभदः स्वपाके ॥३॥ अपने उच्च, राशि, मृत त्रिकोण या षड्वर्ग में स्थित हो कर त्रानेश यदि अस्त गत ग्रह या पाप ग्रह से न देखा जाता हो ते। अपनी दशा में शुभ फल देता है ॥ ३॥

त्रिषष्ठलाभेषु गतैः समस्तैः सौम्यैः सुखार्थाश्च भवंति वाल्ये। तत्रैष पापैर्वयसोऽन्त्यभागे जायार्थपुत्रादिसुखानि सम्यक् ॥ ४॥

यदि ३,६,११ इन स्थानों में सब श्रुभ ग्रह स्थित हों ते। बाल काल में श्रीर पाप ग्रह स्थित हों ते। बुद्ध काल में स्त्री, धन, पुत्र श्राहि का सुख मिलता है ॥ ४॥

तुंगे स्वगेहे स्वसुहृदृग्रहांशे नीचारिभस्थेऽपि च खेचरेंद्रे।

मिश्रं फलं स्यात्खलु तस्य पाके होरागमज्ञैः परिकल्पनीयम् ॥ ५॥

यि ग्रह अपने उच्च स्थान, राशि, मित्र के ग्रह या नवांश में स्थित हो कर नीच, शत्रु ग्रह या नवांश में स्थित हो तो उस की दशी में मिश्र फल होता है। । ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वाचांपतिर्लिमगते स्वतुंगे स्वर्धे दशायत्रिगतश्च स्र्तौ । करोति राज्यं स्वकुलानुमानं नानाविधोत्कर्षविशेषयुक्तम् ॥ ६ ॥

यदि बृहस्पति लग्न, उच्च, अपनी राशि, १०, ११ या ३ स्थान में स्थित हो तो अपने कुल के अनुसार विशिष्टफल और राज्यको देताहै॥

आरोहिणी दशा यस्य खेचरः सत्फलपदः । सत्फलापचयं कुर्यादशा चेदवरोहिणी ॥ ७॥

जिस ग्रह की आरोहिणी दशा ( ग्रपने नीच स्थान से पांच राशि तक में स्थित ग्रह की दशा ) है। ते। ग्रुभ फल देने वाली होती है। अवरोहिणी ( उच्च से पाँच राशि तक में स्थित ग्रह की दशा ) हो तो ग्रग्रुभ फल देने वाली होती है ॥ ७ ॥

कर्कराशिगतचंद्रदशाफलम्-

स्त्रीपुत्रमित्रद्रविणोपल्विंघ कर्के हिमांशुः कुरुते द्शायाम् । कर्के राशि गत चन्द्र की दशा में स्त्री, पुत्र, मित्र श्रीर धन की प्राप्ति होती है ॥ ७३ ॥

भौभराशिगतचंद्रदशाफलम्-

जायापशूनां हनने प्रवृत्तिं करोति पृथ्वीतनुजस्य गेहें ॥ ८ ॥

मङ्गल की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में स्त्री श्रीर पशु का वध होता है ॥ ८ ॥

वुधगुरुराशिगतचंद्रदशाफलम्— सच्छास्त्रमित्राधिगमं करोति बुधस्य राशौ गुरुधामसंस्थः । वुध की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सुन्दर शास्त्र श्रौर मित्र

का लाम होता है ॥ ५३ ॥

शुक्रराशिगतचंद्रदशाफलम्—

नृपप्रसादं निपुलां च लक्ष्मीं शुक्रस्य गेहें फलमेतदेव ॥ ९॥ शुक्र की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में राजा की प्रसन्नता से धन की प्राप्ति होती है ॥ ६॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

शनिराशिगतचंद्रदशाफलम्—

तुषाररिमः शनिवेश्मसंस्थः पेष्यं मनुष्यं कुरुते दशायाम्। अर्ण्यदुर्गस्थितिमाददाति प्रीतिं मरुद्रोग्रहनिर्मितौ च ॥ १०॥

शनि के गृहमें स्थित चन्द्र की दशा हो तो जातक दृत कर्म करने वाला, वन, दुर्ग में रहने वाला और गोपालन गृहनिर्माण करने वाला

मित्रे चोपचयस्थाने त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा । पाकेश्वरात्स्थितश्रंद्रः कुरुते सत्फलां दशाम् ॥११॥ चन्द्रमा मित्र के गृह में, द्शापति से ३, ६, १०, ११ में या ४,६, ७ में स्थित हो तो अपने दशा काल में शुभ फल देता है ॥ ११॥ इति सदसद्दशाविचारगाध्यायः।

# रविदशाफलाध्यायः

भानोर्दशायां हि विदेशवासो भवेत्कदाचिक्तसु मानवानाम्। भूवितभूपद्विजवर्यशस्त्रभैषज्यतोऽतीव धनागमः स्यात् ॥ १॥ मन्त्राभिचारेऽभिरुचिर्विचित्रा घात्रीपतेः सख्यविधिर्विशेषात् । विख्यातकर्माभिरतिर्मतिः स्यादनल्पजल्पे चररोन चिंता ॥ २॥ व्ययश्च दंतोदरनेत्रवाधा कांतासुताभ्यां वियुतिश्च चिंता। चपाग्निचौराहितवंधुवर्गैः स्वगोत्रजैर्वा प्रवतः कितः स्यात् ॥ ३॥

सूर्य की दशामें परदेश वास, भूमि, श्रग्नि, राजा, ब्राह्मण, श्रीवि इन सवों से धन का लाभ, मन्त्र के विचार में स्नेह, राजा से मैत्री, प्रसिद्ध कार्य में रुचि, कम वोलने वाली मति, युद्ध से चिन्ता, खर्च, दाँत, पेट, श्रांख इन में पोड़ा, स्त्री, पुत्र का विरह, राजा, श्रग्नि, चोर, परिवार इन से चिन्ता और भाइयों से कलह होता है।॥ १-३॥

मेषस्थरविव्शाफलम्—

दशा दिनेशस्य निजोचगस्य स्वाधर्मकर्माभियचि करोति।

तातार्जितद्रव्यग्रहादिलाभं नानासुखानि पमदासुतेभ्यः ॥ ४ ॥ ढबच्छुतस्यातितरामरिष्टं कष्टं च रोगान्स्वजनैर्विरोधम् । रवेर्दकातीव चतुष्पदानां करोति हानि नतु मानवानाम् ॥ ५ ॥

श्रपने उच्च राशि में स्थित सूर्य की दशा में धर्म कर्म में श्रभिष्वि, श्रपने पिता के उपार्जित गृह, द्रज्य श्रादि का लाभ, श्रौर स्त्री, पुत्रों से श्रनेक सुख मिलता है। उच स्थान से भ्रष्ट सूर्य की दशा में श्रनेक तरह के क्लेश, रोग, वन्धुश्रों से विरोध चतुष्पद श्रीर मनुष्यों की हानि होती है॥ ४-५॥

वृषराशिस्थितरविदशाफलम्— कांतासुतानां कृषिवाहनानां प्रपीडनं स्यात्रयनाननेषु ।

हृद्रोगवाधा वहुधा नराणां वृपाधिरुद्धस्य खेर्दशायाम् ॥ ६ ॥

वृष राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, खेती, वाहन, अप-ने नेत्र और मुख में पोड़ा श्रीर हृद्य में रोग होता है ॥ ६॥

मिथुनराशिगतरविद्शाफलम्-

स्यान्मंत्रशास्त्रोत्तमकान्यकर्ता प्रीतिः पुराणे च भवेनराणाम् । कृषिक्रियाघान्यधनैः सुखानि तृयुग्मसंस्थस्य खेर्दशायाम् ॥ ७ ॥

मिथुन राशि में स्थित सूर्य की दशा में मन्त्र शास्त्र श्रीर उत्तम काव्य को बनाने वाला, पुराण कथा का स्नेही श्रीर खेती से धन थान्य का सुख पाने वाला होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिगतरविदशाफलम्

ख्यातिर्न्यप्रीतिरतीव नित्यं स्त्रीनिजितत्वं च महान्यकोपः।
सुहुज्जने नूनमनूनपीडा कर्काधिरूढस्य खेर्दशायाम्।। ८॥

कर्क राशि में स्थित सूर्य की दशा में प्रतिष्ठा, राजा से प्रीति, स्त्री से पराजय, क्रोध श्रीर मित्रों में श्रत्यन्त क्लेश होता है॥ ८॥

सिंहराशिगतरविद्शाफलम् - दुर्गादरण्ये च कृषिक्रियायां धनान्यनेकानि भवंति नूनम्।

स्यात्र्वयातिरुचैर्रुपगौरवं च कण्ठीरवस्थाकद्शाम्वेशे ॥ ९॥

सिंह राशि में स्थित सूर्य की द्शा में दुर्ग और वन में खेती है द्वारा अनेक प्रकार से धन धान्य, प्रतिष्ठा, राज द्रवार में गौरव प्राप्त होता है ॥ ६॥

कन्याराशिगतरविद्शाफलम्— स्यात्कन्यकानां जननं समानं देवद्विजानामनुपूजनं च।

लब्धिः पश्चनां च भवेद्दशायां कन्यागतस्यास्त्रुजवांधवस्य ॥ १०॥

कन्या राशि में स्थित सूर्य की दशा सें कन्या का जन्म, आहर पूर्वक ब्राह्मण देवताओं का पूजन और गौ आदि चतुष्पदों का लाग होता है ॥ १०॥

तुलाराशिगतरविद्शाफलम्— चेत्रात्मजार्थप्रमदासु पीडा चोराग्निभीतिश्व विदेशयानस्।

नीचत्वमुचैः खलु मानवानां तुलाधरस्थस्य रवेर्दशायाम् ॥ ११॥

तुला राशि में स्थित सूर्य की दशा में खेती, पुत्र, स्त्री को पीड़ा, चोर श्रग्निका मय, विदेश में भ्रमण, श्रौर श्रनादर होता है ॥११॥ नीचांशयुक्तस्य रवेर्दशायां सुखेन लभ्यं परवश्चनश्च।

जायानिमित्तोद्यतदुःखल्बिधर्नीचैभेषेत्सख्यविधिर्नितांतम् ॥ १२॥

नीच राशि में स्थित सूर्य की दशा में अनायास दूसरों से छा जाना, स्त्री के कारण दुःस्त्र और नीच जनों से मैत्री होती है ॥ १२॥ नीचाष्ट्रमस्थस्य रवेर्दशायामुद्धिग्नता दोषसमुद्भवः स्यात् ।

पष्टाश्रितस्य व्रणजन्यपीडा शत्रोश्र बाधा बहुधावगम्या ॥ १३॥

तुला राशि में स्थित हो कर अष्टम भाव में स्थित सुर्य की दशामें वित्त में उद्देग, वष्ट भाव में स्थित सूर्य की दशा में वण और शतुर्शी से पीड़ा होती है ॥ १३॥

वृधिकराशिगतरविद्शाफलम्— तेजोविशेषाभियुतो नितांतं विषाग्निशस्त्रैः परिपीडितश्च ।

पित्रा जनन्यागतचित्तशुद्धिः स्याद् दृश्चिकस्थस्य रवेर्दशायाम्॥१४॥ वृक्षिक राशि में स्थित सूर्य की दशा में विशेष तेज से युक्त, विष, श्रक्षि, शास्त्र इनसे पीड़ा; माता श्रीर पिता में श्राद्र होता है ॥ १४ ॥

धन्राशिगतरिवदशाफलम्-

क्लत्रपुत्रद्रविणादिसौख्यं स्याद्गौरवं राजकुलाद्दृद्विजेभ्यः। सङ्गीतशास्त्रागमसौक्यमुच्चैश्रापापयातस्य रवेर्दशायाम् ॥ १५ ॥

धतु राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, धन इन से सुख, राजा के कुल और ब्राह्मणों से गीरव, संगीत शास्त्र के सम्बन्ध से विशेष सुख होता है ॥ १४ ॥

मकरराशिगतरविद्शाफलम्-

जायात्मजद्रव्यसुखाल्पता स्याद्नलपपीडा भयतो नितांतम् । भवेत्पराधीनतयातिचिता नक्रोपयातस्य रवेर्दशायाम् ॥ १६ ॥

मकर राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, धन इन के द्वाराः थोड़ा सुख, अय से अत्यन्त पीड़ा श्रीर पराधीन होने के कारण श्रति चिन्ता होती है ॥ १६॥

कुंभराशिगतरिवदशाफलम्-

ह्द्रोगवाधासुतवित्तकांताचिताः परानादिसुखं न किंचित्। **शत्रुद्गमश्राप्यतिदीनता स्याद्धटाधिस्टस्य द्शाप्रवेशे ।। १७ ।।** 

कुम्भ राशि में स्थित सूर्य की दशा में हृदय रोग से पीड़ा, पुत्र, स्त्री, धन इन की चिन्ता. परात्र भोजन से हानि, शत्रु की वृद्धि श्रीर दीनता होती है ॥ १७ ॥

मीनराशिस्थितरविदशाफलम्-स्त्रीवित्तसौख्योपचयः प्रतिष्ठा ज्वरादिपीडा च सुतादिकानाम्। रथाटनत्वं नतु मानवानां मीने दिनेशस्य दशाप्रवेशे ॥ १८॥

मीन राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री धन से सुख की वृद्धि, प्रतिष्ठा, पुत्र श्रादि को ज्वर श्रादि को पीड़ा श्रीर व्यर्थ भ्रमण होता है। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

उचराशिस्थिताष्टमभावस्थितरविद्शाफलम्-स्वोच्चिस्थितस्याष्ट्रमभावगस्य दशा दिनेशस्य च दोषदा स्यात्। पष्ठस्थितस्य त्रणजातपीडां करोति वाघां च पितुर्जनन्याः॥१९॥

मेष का हो कर अग्म भाव में स्थित खुर्य की दशा में कष्ट, पष्ट भाव में स्थित सूर्य की दशामें माता पिता को वण से पीड़ा होतीहै। पूर्वं भवेत्सूर्यद्शापवेशः पित्रोश्च वाघा विविधा तदानीम्। लग्नाइशा क्लेशविशेयदात्री नक्षत्रनाथस्य दशातिशस्ता ॥ २०॥

सूर्य की प्रथम दशा हो तो माता पिता को कप, लग्न की प्रथम दशा हो तो विशेष क्लेश और चन्द्रमा की प्रथम दशा हो तो ग्रम फल होता है ॥ २०॥

इति रविद्शाफलाध्यायः।

### चन्द्रदशाफलाध्यायः

आरोहिणी चन्द्रदशा नराणां सर्वार्थसिद्धचे कथिता विशेषात । तथावरोहात्कुरुते विलम्बं सर्वेषु कार्येषु च बुद्धिमान्यम् ॥ १॥

यदि चन्द्रमा की आरोहिणी दशा हो तो विशेष कर सब कार्यो की सिद्धि होती है। अवरोहिणी दशा हो तो सब कार्यों में मन्द बुद्धि होती है ॥ १॥

नक्षत्रनाथस्य दशापवेशे भवेत्रराणां महती प्रतिष्ठा । मन्त्रित्वमुच्चैर्रुपतेः मसादो भूदेवदेवार्चनतामद्वत्तिः॥ २॥ सन्मन्त्रविद्या विविधा धनाप्तिर्नानाकलाकौशलशालिता च। गन्यैस्तिलैश्रापि फलै: प्रस्नुनैर्द्धभैरलं वा द्रविखोपलब्धि: ॥ ३॥ . ख्यातिः सुकीर्तिर्विनयाधिकत्वं परोपकाराय मतिर्यशय । इतस्ततः सञ्चलनिर्यत्वं कन्यामजासञ्जननं मृदुत्वम् ॥ ४॥ जलस्य कर्मण्यतिसाद्रत्वमालस्यनिद्राकुलता क्षमा च ।

कृष्यादिकर्माभिकिचः श्रिचित्वं कफानिलाधिक्यमतीव सत्त्वम् ॥५॥
भवेद्विरोधः स्वजनेन नूनं किलप्रसङ्गो वहुजल्पता च ।
चित्तरिथतिर्नेव च साधुकार्ये सामान्यतः कीर्तितमेतदत्र ॥ ६ ॥

चन्द्रमा की द्शा के प्रवेश काल में वहुत प्रतिष्ठा, मन्त्री के पद का लाम, राजा की छपा, देवता ब्राह्मणों में भक्ति, सुन्दर मन्त्र विद्या, श्र-नेक तरह धन की प्राप्ता, श्रनेक कलाश्रों में कुशलता, सुगन्ध, तिल फल, पुष्प, दृत्त इन सवों से धन की प्राप्ता, प्रसिद्ध कीर्ति, नम्रता, परोपकार की दृद्धि से यश, इधर उधर धूमने में प्रेम, कन्या का जन्म श्रीर कोमलता, जल के कार्य में श्रित प्रीति, श्रालस्य, निद्रा, व्याकुलता तमा, खेती में श्रिभश्चि, पवित्रता, कफ वार्यु का श्रधिक प्रकोप, श्रत्यन्त चल, वन्धुश्रों से विरोध, कलह का प्रसङ्ग, व्यर्थ वोलना, वित्त में चश्चलता है ति है श्रीर श्रव्हे काम में मन नहीं लगता है ॥२-६॥

मेषराशिगतचन्द्रद्शाफलम्-

मेषे शशांकस्य दशाप्रवेशे योषात्मजानन्दभरो जनानाम् । विदेशकर्माभिरतिर्व्ययः स्यात् क्रौर्यं शिरोस्वसहजारिवाधा॥ ७॥

मेष राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में स्त्री-पुत्र से त्रानन्द, पर्देश के कार्य में रिच, अधिक खर्च, क्रूरता, शिर में रोग, भाई और शत्रुओं की वाधा होती है ॥ ७ ॥

वृषराशिगतचन्द्रदशाफलम्
जन्नाधिरूढस्य दशा जडांशोः कुलानुसारं हि ददाति राज्यम्।
योषाविभूषात्मजगोतुरङ्गगजाप्तिसौख्योपचयं जयं च ॥ ८॥

वृष राशि में स्थित चन्द्र की दशा में वंश के अनुसार राज्य का लाम, स्थी, मूषण, पुत्र, गी, घोड़ा, हाथी आदि के द्वारा सुस्न और विजय होती है ॥ ८ ॥

मूलजिकोणराशिस्थितचन्द्रद्शाफलम्
मूलिकोणाश्रितशीतरश्मेर्द्शा विदेशाभिगमं करोति ।
कृषे: क्रयादिक्रयत्नोण्यनास्मिक्षप्रानिहलार्जिं स्वजनैर्विरोधम् ॥ ६ ॥
कृषे: क्रयादिक्रयत्नोण्यनास्मिक्षप्रानिहलार्जिं स्वजनैर्विरोधम् ॥ ६ ॥

श्रपने मूल त्रिकोण में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में यात्र खेती के क्रय विकय से धन का लाम, कफ श्रीर वात से पीड़ा तथा, श्रपने जनों से शत्रुता होती है॥ ६॥

वृषपूर्वार्द्वपरार्द्वगतचन्द्रदशाफलम्—
वृषस्य पूर्वार्घगतो हिमांशुः पापान्वितः सञ्जनयेज्ञनन्याः ।
मृत्युं, परार्धे जनकस्य सौक्यभङ्गं क्षणान्मृत्युसमानरोगम् ॥ १०॥

वृष राशि के पूर्वार्ध में स्थित पापयुत चन्द्र की दशा में माता की सत्यु होती है। वृष राशि के उत्तरार्ध में स्थित पापयुत चन्द्रमा की दशा में पिता की मृत्यु या मरण तुल्य कष्ट श्रीर सुख का नाश होता है।

मिथुनराशिगतचन्द्रदशाफलम् —

द्रन्द्वाधिसंस्थेन्दुदशाप्रवेशे देवद्विजार्चाधनभौगसंस्थम् । स्थलांतरे सञ्चलनं किल स्थात्सुखेन सम्यङ्मतिवैभवं च ॥११॥

मिथुन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में देवता ब्राह्मण का पूजन, भोग के लिए स्थानान्तर गमन, सुख पूर्वक बुद्धि और विभव की वृद्धि होती है ॥ ११॥

कर्कराशिगतचन्द्रदशाफलम् कुलीरसंस्थस्य कलानिधेः स्यात्पाके पशुद्रव्यकृषिपृष्टद्धिः । कलाकलापाकलनं च शैले वने रुचिर्गुद्यगद्प्रकोपः ॥ १२॥

कर्क राशि में स्थित चन्द्र की दशा में पशु, द्रव्य, खेती इन की वृद्धि कलाओं में कुशलता, पर्वत और वन में अभिविच तथा गुह्य स्थान में रोग का भय होता है।। १२॥

सिंहराशिगतचन्द्रदशाफलम्
कण्डीरवस्थस्य निशाकरस्य पाके नरोऽर्थं लभते च नित्यम् ।
श्रेष्ठां प्रतिष्ठां विकलत्वमङ्गेऽनङ्गेऽपि हीनत्वमनुप्रयाति ॥१३॥

सिंह राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सदा धन का लाम, उत्तम अतिष्ठा, शरीर में पीड़ा और काम होतता है हिन्दी हैं कि के हैं। कन्याराशिंगतचन्द्रदशा फलम्

कन्याश्रितेन्दोश्च द्शाप्रवेशे विदेशयानं वनितोपलव्धिः।

कलाकलापामलबुद्धिष्टद्धिः स्वल्पार्थसिद्धिश्र भवेत्रराणाम् ॥१४॥

कन्या राशि में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में यात्रा, स्त्री का लाम, कलाओं में वृद्धि की वृद्धि और थोड़ी अर्थ की सिद्धि होती है। तुलाराशिगतचन्द्रदशाफलम्—

कलानिधेस्तौलिगतस्य पाके लोलं मनः स्याद्वनिताविषादः।

वाद्य कैथि द नही नता च प्रोत्साहभङ्गः खतु नीचसङ्गः ॥ १४ ॥
तुता राशि में स्थित चन्द्र की दशा में चश्चतता, स्त्री के सम्बन्ध
से कप्ट, दूसरों से चिवाद, धन की हानि उत्साह का नाश, श्रीर नीचों
की सङ्गति है। ती है ॥ १४ ॥

वृश्चिकराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

नीचोपयातस्य विधोर्दशायां स्याद्र्याधिष्टद्धिर्वहुया नराणाम्। वियोजनं वै स्वजनेन नूनं मानाल्पतानल्पविकल्पचिन्ता ॥ १६ ॥ वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्र की दशा में रोगों की वृद्धि, वन्धुश्चों से वियोग, मान की हानि श्रौर श्रनेक तरह की चिन्ता होती है ॥१६॥ नीचच्युतचन्द्रदशाफलम्

विम्रुक्तनीचोडपतेर्दशायां भवेदवाप्तिः क्रयद्विक्रयाभ्याम् । धर्मव्यथाधर्मविधानमल्पमल्पं च सख्यं जनमित्रवर्गैः ॥ १७॥

वृश्चिक राशि में नीचांश (३) से अधिक श्रंश पर स्थित चन्द्रमा की दशा में कय-विकय से लाभ, धर्म करने में क्लेश, अधर्म में प्रम और मित्रों से थोड़ी मैत्री होती है॥ १०॥

धनूराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

चापोपयातस्य च शीतरश्मेर्दशाप्रवेशे गजवाजिष्टद्धिः।
पूर्वार्जितार्थोपहितिर्नितांतमन्यत्र सौभाग्यसुखानि नृनम् ॥ १८॥
ध्व राशि में स्थित चन्द्रमा की द्शा में हाथी, घोड़े की बृद्धि,

पूर्वाजित धन क्री बहाति। सीना स्थापता से सुख होता है ॥ १८॥

#### मकरराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

हिमकरश्च सदा मकरस्थितः सुतसुखानि धनागमनानि च । वितनुते तनुतामनिलात्तनोरनुदिनं गमनागमनानि वै।। १९॥

मकर राशि में स्थित चन्द्र की दशा में पुत्र से खुख, घन का लाम, वायु प्रकोप से शरीर में दुर्वलता, सदा गमन श्रीर श्रागमन होता है। कुम्भराशिगतचन्द्रद्शाफलम्—

क्रोडे च पीडा व्यसनानि नूनं स्युर्मानवानां तनुता शरीरे। ऋग्णोपलिब्धश्रलता नितांतं दशाप्रवेशे कलशस्थितेन्दोः॥ २०॥

कुम्भ राशि में स्थित चन्द्रकी दशा में पेट में पीड़ा, व्यसन, शरीर में दुर्वलता, ऋण और अस्थिरता होती है।। २०॥

कुम्भराशिगतवर्गोत्तमस्थवन्द्रदशाफलम्— वर्गोत्तमस्थस्य घटे हिमांशोर्दशा प्रवेशे वितिभिविरोधः। कलत्रमित्रद्रविणात्मजाचैर्भवेदियोगो दश्चनास्यपीडा ॥ २१॥

कुम्भ राशि का हो कर कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्र की दशा में वड़ों से विरोध, स्त्री, मित्र, धन, पुत्र आदि से वियोग और मुख दाँत में पीड़ा होती है ॥ २१॥

मीनराशिस्थितचन्द्रदशाफलम्— मीनोपयातस्य च शीतभानोर्दशामवेशे हि जलोद्भवार्थः । कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं शत्रुक्षयो बुद्धिविद्यद्धिरुच्चैः ॥ २२॥

मीन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में जल से धन का लाम, स्त्री, पुत्र का सुख, शत्रुश्रों का नाश श्रीर वृद्धि की वृद्धि होती है ॥ २२॥ मीनराशिगतवर्गोत्तमस्थवन्द्रदशाफलम्—

वर्गोत्तमस्थस्य ऋषे हिमांशोर्दशाप्रवेशे महिषीगजाश्वान् । पुत्रादितोषं रिप्रनाशमुच्चैर्लभेन्मनुष्यो हि यशो मनीषाम् ॥२३॥

मीन राशि में मीन के नवांश में स्थित चन्द्र की दशा में भैंस, घोड़ा, हाथी का लाभ, पुत्रों से सन्तोष, शत्रुओं का नाश, यश और बुद्धि की बुद्धि होती है। असे Vollection Digitized by eGangotri व्ययभावस्थितचन्द्रद्शाफलम्-

दशाप्रवेशे व्ययभावगेन्दोः पापार्जितद्रव्यसमुद्रुगमः स्यात् ।

क्षीणे रिपुस्थानगते हिमांशी सम्यक्फलं प्राग्गादितं तथैव ॥२४॥

द्वाद्श आव में स्थित चन्द्र की दशा में पाप से धन का लाम, न्नीण चन्द्रमा षष्ट भाव में स्थित हो तो उसी तरह पाप से धन का लाम होता है।। २४॥

नीचराशिगताष्ट्रमभावस्थचन्द्रद्शाफलम् — नीचस्थितस्याष्ट्रमभावगेन्दोर्दशाप्रवेशे हि गदोद्गमः स्यात् । वेत्पापयुक्तो निघनं तदानीं जातिच्युति वा लभते मनुष्यः ॥२५॥

नीच राशि का चन्द्रमा अप्टम भाव में स्थित हो तोउ स की दशा में रोग का आगम, पूर्व स्थिति में पाप युत चन्द्रमा हो तो मतुष्य मरण पाता या अपनी जाति से अष्ट होता है ॥ २४ ॥

इति चन्द्रदशाफलाध्य।यः।

# **औमदशाफलाध्यायः**

ताराग्रहाः स्वोच्चगृहादिसंस्था वक्रास्तमानानुगता यदि स्युः। मिश्रं फलं ते निजपाककाले यच्छन्ति नूनं सुघिया विचित्यम् ॥१॥ तारा प्रह ( मङ्गल ग्रादि पाँच प्रह ) यदि उच्च राशि में स्थित हो कर अस्त या वकी हो तो अपनी दशाकाल में मिश्रित फल देताहै॥ स्यात्पाके क्षितिनन्दस्य च धनं श्रह्माच्च धात्रीपते-

भैषज्याच्च चतुष्पदाद्पि तथा नानाविधेरुद्यमैः ।

पित्तास्मग्ड्बरपीडनं क्षितिपतेर्भीतिं च नीतिच्युति सूच्छींचं च निजालये कलिरिति प्रोक्तं फलं सूरिभिः ॥२॥ शुभ स्थान में स्थित मङ्गल की दशा में शस्त्र, राजा, श्रीषय, पशु

और अनेक-प्रकार के अध्यान स्थान का लाभ होता है। अध्यम स्थान

२१ जा॰

में स्थित मङ्गल की दशा में पित्त, रुधिर, उबर इन से पीड़ा, राजा का भय, नीति से अष्टता, मृज्जी और अपने घर में कलह होता है ॥२॥ मृलिनकोणोपगतस्य पाके क्षोणीसुतस्यात्मजदारसीख्यम् । अर्थोपलिब्धः खलु साहसेन रणाङ्गणे चाय्यको विशेषात् ॥ ३॥ अव राशि में मृल निकोण के अंश पर मङ्गल स्थित हो तो उस का दशा में पुत्र, स्त्री का सुस्त, धन का लाभ, रण में विजय और विशेष

यश होता है ॥ ३॥

ग्रेषराशिगतभौमद्शाफलम्-

मेषोपयातस्य च भूसुतस्य स्युः पाककाले किल मङ्गलानि । स्यात्सन्तितः साहसमग्निवाधा नानाविधारातिसम्रुद्धवः स्यात् ॥४॥

मेष राशि में स्थित मङ्गल की दशा में मङ्गल, सन्तान का लाम, साहस, अग्नि का भय और शत्रुओं से पीड़ा होती है ॥ ४॥

वृषराशिस्थितमौभदशाफलम्—

वृषस्थतस्यावनिनन्दनस्य पाकप्रवेशे पुरुषः सहषः । श्रनल्पजल्पो गुरुदेवभक्तः परोपकाराद्रतासमेतः ॥ ५ ॥ वृष राशि में स्थित मङ्गल की दशा में श्रानन्द, श्रधिक बोलना, गुरु देव में भक्ति और परोपकार में श्रादर होता है ॥ ४ ॥

मिथुनराशिस्थितमौमदशाफलम्-

युग्मस्थितोर्वोतनयस्य पाके प्रवासक्तीलोऽनिलिषक्तिपः।
वह्नव्ययः स्यात्स्वजनैर्विरोधी नरः कलाक्नो नितरां विधिज्ञः॥ ६॥

मिथुन राशि में स्थित मङ्गल की दशा में परदेश गमन, वायु श्रौर पित्त का कोप, श्रधिक खर्च, श्रपने जनों से विरोध, कलाश्रों का ज्ञान श्रौर विशेष कर यज्ञ को जानने वाला होता है ॥ ६॥

कर्कराशिस्थितभौमदशाफलम्-

कर्कस्थभौमस्य भवेदशायामुद्यानविहमभवार्थयुक्तः। ेनरोक्षिक्षसमुनदूरवर्तीः क्रेशोप्रसब्धेर्वस्त्रीनुमृतिः।। ७॥

कर्क राशि में स्थित मङ्गल की दशा में बगीचा और अग्नि के द्वारा हत्त्व धन का लाभ, स्त्रीपुत्र से दूर रहना, वसेश से शरीर चीण होता है॥ नीचांशच्युतभौमद्शा फलम्-

सन्त्यक्तनीचांशकुजस्य पाके ख्यातः पुमान्सर्वगुणोपपनाः ।

चतुष्पद्दां वलवानकस्मात्प्रजायते गुह्यस्त्राभिभूतः ॥ ८॥

कर्क राशि में नीच के अंश से अधिक अंशादि पर मझल रहे तो उस की द्या में प्रसिद्धि, सत्र गुणों से युक्त, पशुत्रों की प्राप्ति, वल का लाम श्रीर गुन्त रोग होता है ॥ = ॥

सिंहराशिगतभौमद्शाफ नम्

सिहाश्रितक्ष्मातनयस्य पाके नूर्नं भवेकायकता वहूनाम्।

कान्तासुताचेश्व वियोगिता च वाघा तथा हेतिहुताशजाता॥९॥

सिंह राशि में स्थित कुज की दशा में पुरुष यहुतों का अधिप, स्री, पुत्र त्रादि से वियोग पाने वाला, शस्त्र श्रीर श्रीय से पीड़ा पाने वाला होता है ॥ ६॥

कन्याराशिगतभीमद्शाफलम्-

कन्यानुयाताऽवनिनन्दनस्य पाके सदाचारपरो नरः स्यात्। यज्ञक्रियायामपि साद्रश्च दारात्मजोवींघनधान्यसौख्यम् ॥ १०॥

कन्या राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष सदाचारी यह स्रादि धर्म कार्य में आदर युक्त और स्त्री, पुत्र, भूमि, धन, धान्य आदि से सुखो होता है ॥ १०॥

तुलाराशिस्थितमौमद्शाफलम्—

तुलागतेलासुतपाककाले स्याद्भद्रव्यभार्यावियुतो हि मर्त्यः। चतुष्पदाभावकलिपसङ्गेहतोत्सवो वै विकलांगयष्टिः ॥ ११

तुला राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष द्रव्यं, स्त्री से वियोग, पशुत्रों की हानि, कलह से उत्साह का नाश और दुर्वलता होता है ११

वृश्चिकराशिस्थितमौमद्शाफलम् वृश्चिकराशिस्थतमान्य पाके कृषिकर्मकर्ता ॥ उपान्भवेद्ववश्चिकद्मिसिस्य अपान्भवेद्ववश्चिकद्मिसिस्य अपान्भवेद्ववश्चिकद्मिसिस्य अपान्भवेद्ववश्चिकद्मिसिस्य अपान्य पाके कृषिकर्मकर्ता ॥

स्वसङ्ग्रहे जातमनः प्रदृत्तिर्देषी बहूनामतिजलपकश्च ॥ १२ ॥

वृश्चिक राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष खेती करने वाला, धन के संग्रह में मन लगाने वाला वहुतों का हेवी और वहुत वोलने वाला होता है ॥ १२ ॥

धनराशिस्थितभौमद्शाफलम्— धनुद्धरस्यस्य धरासुतस्य पाकपवेशे द्विजदेवभक्तः।

नरो नरेन्द्राप्तमनोरथः स्यात्कलिमसङ्गोपहतोत्सवश्च ॥ १३॥

धतु राशिस्थ मङ्गल की दशा में देवता, ब्राह्मणों का अक्त, राजा से मनोरथ पाने वाला और कलह से उत्सव को नाश करने वाला होता है ॥ १३ ॥

मकरराशिस्थितभौमद्शाफलम्— वक्रस्य नक्रोपगतस्य पाके राज्योपलिब्धः स्वकुलानुमानात् । युद्धे विवादे विजयो नितान्तं सद्रत्नचामीकरवाजिसौक्यम् ॥ १४॥

मकर राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष अपने वंश के अनुसार राज्य लाभ करने वाला, युद्ध और विवाद में विजय पाने वाला, रत्न, सुवर्ण, घोड़ा आदि से सुखी होता है ॥ १४ ॥

उचांशमुक्तस्य महीसुतस्य पाके प्रयत्नात्खलु कार्यसिद्धिः।

श्रह्माद्भवेच्छ्वापदतोऽपि भीतिः संतोषजलपत्वमहाप्रयासाः ॥ १५॥ मकर राशि में उच्च के अंश (२२) से श्रागे मङ्गलं हो तो उस की दशा में प्रयत्न से कार्यकी सिद्धि, शस्त्र-व्याघ्र श्रादि से भय, सन्तोष, विवाद श्रीर प्रयास करने का मोका होता है ॥ १४॥

कुम्भराशिस्थितभौमद्शाफलम्—

श्राचारहीनश्र सुतादिचिंता बहुन्ययोद्देगसमाकुलत्वम् । कुंभोपयातस्य च मङ्गलस्य स्यात्पाककाले फलमेतदेव ॥ १६॥

कुम्भ राशिस्थ मङ्गल की दशा में आचार में हानि, पुत्र आदि की चिन्ता, अधिक खर्च, उद्देग और व्याकुलता होती है ॥ १६॥

स्रीनराशिस्थितभौमद्शाफलम्— मीनोपयातावनिनन्दनस्य दशाप्रवेशे हि सुतादिचिन्ता ।

व्ययामयत्वं च क्रमोपलव्धिर्विचर्चिकादद्विविदेशवासाः ॥ १७॥

मीन राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुत्र श्रादि की चिन्ता, व्यय, रोग, धन का लाभ, खुजली, दाद श्रीर विदेश वास होता है ॥ १७॥ धर्गोत्तमभीमद्शाफलम्—

संग्रामसं प्राप्तजयाधिशाली वलान्वितोत्यंतगुणाभिरामः।

वर्गोत्तमांशस्थितश्रुक्षुतस्य पाके च नानाविधवस्तुलिधः ॥ १८॥

वर्गीत्तम नवांश स्थित मङ्गल की दशा में संप्राप्त में विजय, बल, गुण से सुन्दरता और अनेक वस्तुओं का लाम होता है ॥ १८॥

नीचांशस्थितभौमद्शाफलम्-

नीचांशसंस्थस्य कुजस्य पाके दृथाटनत्वं मनसो विषादः।

फलोन्मुखं कार्यमतीव दूरे नीचत्वमुचैर्विगताधिकत्वम् ॥ १९ ॥

नीच राशि के नवांशे में स्थित मङ्गल की दशा में व्यर्थ भ्रमण, मानसिक खेद, कार्यों में वाधा, नीचों की सङ्गति श्रीर प्रतिष्ठा की हानि होती है ॥ १६ ॥

मूलित्रकोणराशिस्थितमौमदशाफलम्—

पुलित्रकोणोच्चग्रहस्थितस्य कुजस्य कर्माधिगतस्य पाके ।

राज्योपलिब्धिर्विजयो रिपुभ्यः सद्दाहनालङ्करणानि नूनम् ॥ २०॥

यदि प्रापने मूल त्रिकोण का मङ्गल दशम भाव में बैठा हो तो उस को दशा में राज्य की प्राप्ति, शत्रुशों से विजय श्रौर वाहन भूषण

श्रादि का लाभ होता है ॥ २०॥

वुधद्याफलाध्यायः तत्रादौवुधद्शाफलम्—

विद्याविवेकप्रभुतासमेतः कृषिक्रियायज्ञविधानचितः। यहोद्यमावाप्तधनश्च नूनं भवन्मनुष्यो शक्कानस्य प्राकेशीहर्शः॥ शिल्पादिकर्मण्यतिकौशलं स्याझित्योत्सवोत्कर्षविशेष एव । सद्वाद्यगीताभिष्विर्नवीनसद्भांड श्रूषागृहनिर्मितत्वम् ॥ २ ॥ कुत्तह्रलेभीषणहास्यहर्षेः कालक्रमत्वं विनयोपल्जव्धः । आचार्यविद्वद्वगुरुसम्मत्त्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपल्जव्धः ॥ ३ ॥ पीडापि गाढा कफवातिपत्तैरसञ्जयोर्थस्य च सौम्यपाके । वलावलत्वं प्रविचार्य सर्वं शुभाशुभत्वं सुधिया विचिन्त्यम् ॥४॥

शुभ वृध की दशा में मनुष्य विद्या, विवेक, प्रभुत्व इन सबों से युक्त, खेती और यह करने में चिक्त लगाने वाला, बड़े २ उद्यमों से धन की प्राप्ति, शिरुप विद्या में कुशल, नित्य उत्सव से उत्कर्ष विशेष पाने वाला, वाजा और गीत में रुचि रखने वाला, नवीन सुन्दर वर्तन, आमूषण, मकान वनवाने वाला, कुतुहल, भाषण, हास्य, आनन्द से समय यापन करने वाला, नम्रता की प्राप्ति, आचार्य, पण्डित, गुरु जनों में स्नेह, स्त्री, पुत्र आदि के द्वारा सुख की प्राप्ति करने वाला होता है।

पाप युक्त वुध की दशा में कफ बात, पित्त इन से पीड़ा पाने वाला, धन का व्यय करने वाला होता है। वलावल और ग्रुआग्रुभ का विचार कर तारतम्य से फल कहना चाहिये॥ १-४॥

मेषराशिस्थितवुधदशाफलम्-

मेषस्थशीतद्युतिजातपाके नैकन्न संस्थानकरो नरःस्यात्।

स्तेयानृतद्भृतग्राठत्वयुक्तो विम्रुक्तसौजन्यविधिस्तु निःस्वः ॥ ५ ॥

मेष राशिस्थ वुध की दशा में पुरुष अनेक जगह ठहरने वाला, चोरी करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला, जुआरी, शठ, वन्धु रहित और धन हीन होता है॥ ४॥

वृषराशिस्थितवुंधद्शाफलम्—
वृषाधिरूढस्य जडांशुस्नोर्दशाप्रवेशे व्ययकृन्मनुष्यः ।
मातुस्त्वनिष्टश्च कलत्रपुत्रमित्रादिचिन्ता गलस्म्भयार्तः ॥ ६॥
वृष राशिस्थ वृष्टकी ह्या से सहस्य सर्वे करने ब्राह्म, माता का

अतिष्ट, स्त्री पुत्र मित्र आदि की चिन्ता करने चाला, गले का रोग ग्रीर भय युक्त होता है ॥ ६॥

मिथुनराशिस्थितवुधद्शाफलम्-दृद्वाधिसंस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेकवार्ता वहुजल्पकर्ता । दारात्मजज्ञातिसुखोपपन्नो नूनं जनन्याश्च सुखेन हीनः ॥ ७॥

मिथुन राशिस्थ बुध की दशा में मतुध्य अधिक वोलने वाला, विवादी, स्त्री, पुत्र, वन्धुओं के सुख से युक्त और मात्सुल से हीन होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिस्थितवुधदशाफलम्-

कर्काश्रितस्येंदुखुतस्य पाके विदेशवासाल्पसुखो विरोधी । मित्रैश्च सत्काव्यकलार्जितार्थोऽत्यर्थं मनुष्यो व्यवसाययुक्तः ॥८॥

कर्क रिश में स्थित बुध की दशा में मनुष्य परदेशो, थोड़ा सुस्री, मित्रों का विरोधी, खुन्दर काव्य ग्रीर कलाग्रों के द्वारा धन उपार्जन करने वाला तथा व्यवसायी होता है ॥ ८॥

सिंहराशिस्थितबुधदशाफलम्—

सिंहस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके लोलं भवेद्वभवमेव घैर्यम् । स्विमित्रदारात्मजसौख्यहानिः स्यान्मानवानां मतिहीनता च॥९॥

सिंह राशिस्थ बुध की दशा में अस्थिर धन, धैर्य, मित्र, स्त्री, पुत्र से सुख की हानि और युद्धि की हानि होती है ॥ ६॥ परमोचराशिस्थितबुधदशाफलम्

ज्ञाश्रितस्येन्दुसुतस्य पाके स्यान्मानवो वै वहुवैभवादचः। लेखक्रियाकाव्यकलानुरक्तो जितारिपक्षश्र सुनीतियुक्तः ॥ १०॥

उच्च राशिगत बुध की दशा में मतुष्य श्रति धनी, लेख श्रीर काव्य में श्रतुरक्त, शत्रुश्लों का नाश करने वाला श्रीर न्याय से युक्त होता है ॥ ५०॥

मूलत्रिकोणांशस्थितवुधद्शाफलम्-मुलिकोसोपनसम्बन्धकानिकेलिसाहितासै by edangotri विदेशयानानुरतो नरः स्यात्पराक्रमादाप्तधनो विधिज्ञः ॥ ११॥ श्रपने मृता त्रिकोण राशि गत बुध की दशा में मनुष्य विवेक विद्या आदि गुणों से युक्त, परदेश गमन में रत, पराक्रम से धन की प्राप्ति और कार्य को जानने वाला होता है ॥ ११ ॥

कन्याराशिस्थनुधदशाफल्म्-तुङ्गित्रकोणाकमणपकर्तुर्बुधस्य पाके पशुसौख्यहानिः।

स्ववन्धुवैरं विकलत्वमङ्गे कलिपसङ्गेऽतिविहीनता स्यात्।। १२॥

कन्या राशिस्य वुधकी दशा में पशु सुख की हानि, अपने वन्धुओं से बैर, शरीर में पीड़ा श्रीर कलह से अनादर की प्राप्त करता है ॥१२॥

तुलाराशिस्थितवुधद्शाफलम्-

तुलागतस्येन्दुसुतस्य पाके स्यात्श्रीणता दृङ्मतिवाग्विलासे । शिल्पादिकर्मण्यतिनैपुर्णं च वाणिज्यतोऽर्थः पशुपीडनं च ॥ १३॥

तुला राशिस्थ बुध को दशा में दृष्टि, बुद्धि, वाणी, विलास इन में दुर्वलता, शिल्प त्रादि कार्य में निपुणता, चाणिज्य से धन का लाम और पशुओं में पीड़ा होती है ॥ १३ ॥

वृश्चिकराशिस्थितबुधद्शाफलम्-

पाके भवेद्रवृश्चिकसंस्थितस्य मृगांकस्नोर्मनुजोल्पतुष्टः। त्राचारकर्मक्रमणानुरक्तो व्ययेन युक्तः स्वजनैर्वियुक्तः ॥ १४ ॥

वृश्चिक राशिस्थ बुध की द्शा में मनुष्य थोड़ा सन्तुष्ट, स्नावार में तत्पर, व्यय से युक्त श्रोर श्रपने जनों से वियुक्त होता है ॥ १४ ॥

धनूराशिस्थितबुधद्शाफलम्-

शरासनाध्यासनतां गतस्य बुधस्य पाके बहुनायकः स्यात्। मंत्री च नामद्वयतासमेतः कृषिक्रियावित्तयुता मनुष्यः ॥ १५॥

धतु राशिस्थ बुध को दशा में मतुष्य बहुतों का मालिक, मन्त्री, दो नामों से युक्त और खेती से धनी होता है ॥ १४ ॥ मकरराशिस्थितवुधद्शाफलम्—

मृगांकस्नोहिं मुगस्थितस्य पाके भवेद्भरि ऋणं नराणाम्। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangori

वह्वाटनं वे कपटत्वमुच्चेनींचेश्व सख्यं मितहीनता च ॥ १६॥ मकर राशि में स्थित बुध की दशा में मनुष्य कर्जदार, भ्रमण् करने वाला, श्रविक कपटी, नीचों के साथ मित्रता करने वाला श्रीर बुद्धि हीन होता है॥ १६॥

कुम्भराशिस्थितवुधदशाफलम्—

सोमस्य कुम्भोपयुतस्य पाके विद्यानतेना मनुनोतिनिःस्यः । पित्राद्विपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानव्यस्नानुरक्तः ॥ १७॥

कुम्भ राशि गत वुध की दशा में मनुष्य तेज हीन, निर्धन, मित्र सम्बन्धी कप्ट से युक्त, अति पोड़ित आत्मा वाला और परदेश गमन में निरत होता है। १७॥

मीनराशिस्थितवुधदशाफलम्

नीचांशसंस्थस्य बुधस्य पाके विवेकसत्योपहतिहि मर्त्यः। स्थानान्तरस्थो व्यवसायशीलःस्यादरपताभः कृशकायकान्तिः॥१८॥

मीन के परम नीचांश में स्थित बुध की दशा में मनुष्य विवेक रहित, सत्यहीन, परदेशी, व्यवसायी, श्रव्प लाभ करने वाला श्रीर दुर्वल शरीर वाला होता है॥ १८॥

गुरुदद्याफलाध्यायः
तत्रादौगुरुद्याफलम्—
दशाप्रवेशे त्रिद्धार्चितस्य भूपप्रधानाप्तमनोरथः स्यात्।
सत्कर्मधर्मागमशास्त्रवेत्ता भवेन्मनुष्यः सततं विनीतः ॥ १॥
यज्ञादिकर्मण्यतिसाद्रत्वं भवेत्प्रवृत्तिर्द्धं जदेवभक्तौ ।
अत्यर्थमर्थो विश्वताविशेषः पुत्रादितोषः पुरुषस्य नूनम् ॥ २॥
भूम्यम्बराश्वादिसुखोपलब्धिर्वलोपपन्नः कुलधुर्यता च ।
गतागतागामिविचारणोच्चैः सत्सङ्गतिश्वाक्मतिष्टं तिश्च ॥ ३॥
दाहादिपीडापि गले कदाचिद्विरुद्धभावस्थितितो विचिन्त्यम् ।
सामान्यमेतत्फलसुक्तमार्थैर्वक्षेयेऽधुना यत्प्रतिराशियुक्तम् ॥ ४॥
वहस्पति क्षि दक्षाण्यापुरुष प्राक्षाण्याक्षान्त्राम्भावस्थानम्। । ।

सत्कर्म, धर्म, आगम शास्त्र इन का ज्ञाता, सदा नम्र, यज्ञ आदि कम में आदर वाला, ब्राह्मण देवताओं का भक्त, अति धनी, प्रभुता वाला, पुत्र आदि से सन्तोष पाने वाला, भूमि वस्त्र घोड़ा आदि से सुख कर ने वाला, वलवान, इल में प्रसिद्ध, भूत भविष्य को जानने वाला, सत्सङ्ग करने वाला, बुद्धिमान और धीर होता है ॥ अशुभ बृहस्पति की दशा में गले आदि स्थान में कभी कप्त का भी विचार करना चाहिये। आचार्यों ने सामान्य कप से यह फल कहा है। अब प्रत्येक राशि में स्थित गुढ़ दशा फल को कहते हैं ॥ १-४ ॥

मेषराशिगतगुष्दशाफलम्— द्शाप्रवेशे त्रिद्शार्चितस्य मेषोपयातस्य भवेजराणास् ॥ धनं धनेशाद्वहुनायकत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपलब्धिः ॥ ५ ॥

मेष राशि में गत बृहस्पति की दशा में मनुष्य राजा से धन लाम करने वाला, बहुतों का नायक श्रीर स्त्री पुत्र श्रादि से सुख की प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ४ ॥

वृषराशिगतगुरुद्शाफलम्—

हपोपयातस्य च गोष्पतेः स्यादशाप्रवेशे पुरुषोऽतिदुःखी । विदेशवासी वहुसाहसथ वित्ताल्पता वित्तगतोत्सवथ ॥ ६ ॥

वृष राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य दुखी, परदेशी, बहुत साहस करने वाला, थोड़ा धनी, और उत्सव हीन होता है ॥ ६॥

मिथुनराशिगतगुरुदशाफलम्-

युग्मोपयातस्य बृहस्पतेश्च दशाप्रवेशे पुरुषः शुचिः स्यात् । मात्रा च गोत्रप्रभवैर्विरोधी कलत्रवादातिविषादतप्तः ॥ ७ ॥

मिथुन राशि गत बृहस्पति की दशा में पुरुष पवित्र, माता श्रौर वन्धुश्रों का विरोधो तथा स्त्री से विवाद करने से विषाद युक्त होता है ॥

परमोच्चगतगुहदशाकलम्— वाचस्पतेरुव्चसमाश्रितस्य स्यात्पाककाले कुलराज्यलब्धिः। विशिष्टनामा त्रथितत्वगुच्चैरुच्चैश्च सम्वयं बहुवैभवं च ॥ ८॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize Bay e Gangoth

कर्क राशि ( उच्च ) गत गुरु की द्शा में मनुष्य अपने कुल के राज्य की लिब्ध, उच्च पद्वी पाकर प्रसिद्ध, श्रेष्टों के साथ मित्रता करने वाला और वहुत धनो होता है ॥ ८॥

उचच्युतगुरुदशाफलम्-

वाचाम्पतेरुचसम्रुत्थितस्य पाकमवेशे पितृमातृदुःस्वी । पूर्वार्जितद्रव्यपरिक्षयेण तप्तश्च नानाव्यसनाभिभूतः ॥ ९ ॥

कर्क राशि से उच्चांश से अधिक अंश पर स्थित बृहस्पति की द्शा में मनुष्य पिता माता के द्वारा दुखी, पूर्वीपार्जित धन के नाश से तप्त श्रीर अनेक व्यसनों से युक्त होता है ॥ ६ ॥

सिंहराशिगतग्रहदशाफलम्-

सिहस्थितस्यायरपूजितस्य पाकप्रवेशे धनवान्वदान्यः।

नृपाप्तमानो ननु मानवः स्याज्जायातन्जानुजजातहर्षः ॥ १० ॥

सिंह राशि गत गुरु की दशा में पुरुष धनी, दाता, राजा से श्राद्रपाने वाला, स्त्री, पुत्रश्रीर भाई से प्रसन्नताको पाने वाला होता है।

कन्याराशिगतगुरुद्शाफलम्-

कन्याधिरूढस्य गुरोद्शायां भवेन्मनुष्यो तृपमानलव्धः।

कान्तासुतावाप्तसुखः कदाचिच्छूद्रादिनीचैः कलहमसक्तः ॥ ११॥ कन्या राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य राजा से आदर पाने वाला, स्त्री पुत्र से सुखो, कदाचित् नीच जनों के साथ कलह करने

वाला होता है ॥ ११ ॥

तुलाराशिगतगुरुद्शाफलम्— गुलास्थद्मभोलिभिदिज्यपाके विवेकहीनः प्रमितानभोक्ता। कलत्रपुत्रैः कृतरात्रुभावश्रोत्साहहीनो नतु मानवः स्यात् ॥ १२ ॥ तुला राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य विचार हीन, थोड़ा भोजन करने वाला स्त्री पुत्रों से झगड़ा करने वाला और उत्साह होन होता है ॥ १२ ॥

वृश्चिकराशिगतगुहदशाफलम्— वृहस्पतेर्दृष्टिचकराशिगस्य दशाप्रवेशे मतिमानसमर्थः।

पाइ: सुतोत्साहयुतो विनीतोऽनृणी भवेद्या नियमेन हीन: ॥ १३ ॥ वृश्चिक राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य वृद्धिमान, समर्थ, पण्डित, पुत्र और उत्साह से युक्त, नम्र, ऋण तथा नियम से रहित

होता है ॥ १३॥

मृत्तित्रकोणांशराशिगतगुरुदशाफलम्— मृतित्रकोणांश्चगतस्य पाके गुरोदशायां मतिमान्मनुष्यः।

स्यान्माण्डलोको यदि वा प्रधानः पित्रान्वितः स्त्रीवचनाऽनुबक्तः॥१४॥

श्रपने मूल त्रिकोण गत गुरु की दशा में वुद्धिमान् , मण्डलाधीश या मन्त्री,पिता की श्राज्ञा से युक्त श्रीर स्त्री के वचन में श्रासक होता है॥ स्वतेत्रांशगतगुरुदशाफलम्—

नलांशकेभ्यः परतश्च चापे संस्थस्य देवेन्द्रगुरोर्द्शायाम् । कृषिक्रियायज्ञचतुष्पदेषु भवेन्मनुष्यस्य मनःप्रवृत्तिः ॥ १५ ॥

मृल त्रिकोणांश से रहित स्वतेत्रांश गत गुरु को दशा में खेती, यज्ञ, पशु इन में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ॥ १४ ॥

नीचांशगतगुरुद्शापः लम्-

नीचांशसंस्थस्य मृगान्वितस्य गुरोर्द्शायां परकर्मकर्ता।

मत्यों भवेजाठरगुह्यरोगी सार्दं वियोगी धनवन्धुभिश्च ॥१६॥

मकर राशि के नीचांश गत गुरु की दशा में मनुष्य दूसरे का काम रने वाला, पेट में गुप्त रोग से युक्त, धन और वन्धुओं से युक्त होता है॥

नीचांशच्युतगुरुद्शाफलम्-

वाचस्पतेनींचलवोज्मितस्य पाके निषादात्कृषितो धनाप्तिः। भूमीरुहैभ्यो धनवश्चनाद्वा क्षेत्रोपलब्धिनेतु मानवस्य ॥ १७॥

नीचांश से रहित गुरु की दशा में मनुष्य केवट के कार्य, खेती, या वृत्त से धन लाभ करने वाला और उगों से क्रेश पाने बाला होता है॥ CC-0. Jangamwadi Math Conscibil से क्रेश पाने बाला होता है॥

### कुरभराशिगतगुरुदशाफलम्-

पाकप्रवेशे कल्यस्थितस्य वाचामधीशस्य नरः कलाज्ञः।

विद्याप्रसिद्धचर्थमहायतिः स्यात्कान्ताविलासानुरतो नितान्तम् ॥१८॥

कुम्म राशि गत गुहकोदशा में म्तुप्य कलाओं को जानने वाला, विद्वान्, प्रसिद्ध, धनी, वुद्धिमान् श्रीर स्त्री के विलास में श्रीसक होता है ॥ १८॥

ञीनराशिगतगुरुद्शाफलम्—

भूषोपयातस्य च जीव्पतेः स्याद्याप्रवेशे पुरुषो मनीपी। सन्मानसूनुप्रमद्ाद्सिसपद्राजान्वये यातमहासुख्य ॥ १९ ॥

मीन राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य विचार शील, पुत्र स्त्री आ-दि सम्पत्ति से युक्त और राजा के कुल में रह कर सुख लाभ करने वाला होता है ॥ १६॥

ञ्जुकदशाफलाध्यायः तत्रदीभृगुद्शाफलम्-

दैत्यामात्यः स्वीयपाकप्रवेशे योषाभूषारत्ववस्रोपलब्धिम्। नानामानं मानवानां प्रकुर्यात्कन्दर्पस्याभ्युद्गमात्सौरूयमुच्चै:।।१।। गीते नृत्येऽत्यन्तसंजातहर्षो विद्याभ्यासप्रीतिकृच्चारुशीलः। बुद्धचाधिकयश्चान्नदानपृष्टित्तद्क्षो मत्यो विक्रये वा क्रये वा ॥२॥ गोवाहनेभ्यो ननु नन्दनेभ्यः सौख्यं भवेत्रंदननन्दनेभ्यः। पूर्वार्जितस्य द्रविणस्य लब्धिः कलिः कुले स्याच्चलनात्स्थलाच्च।।३।। कफानिलाभ्यां किल निर्वलं स्यात्कलेवरं नीचतरैश्च वैरम्। विपादिचिन्तापरितप्तमेव चित्तं च सख्यं कुजनैः कदाचित् ॥॥

गुक की दशा में मनुष्य स्त्री, भूषण, रत्न, वस्त्र इन का लाम करने वाला, अनेक तरह के मान से युक्त, कामी, सुखी, गीत नृत्य से प्रसन्न होने वाला, विद्याभ्यास से प्रसन्न करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, सुन्दर पोत्र इन से सुखी, पूर्वार्जित धन का लामकरने वाला, कुल केलोगों से कलह करने वाला, कफ वायु केकोप से निर्वल, नीचों के साथ रायुता रखने वाला, बाह्यण श्रादि की विन्ता से विन्तित और कभी दुर्जनों के साथ मैत्री होती है ॥ १ -४ ॥

सामान्यतः शोक्तमिदं सितस्य दशाफलं पूर्वम्रिनिश्णीतम्।

अथोच्यतेऽत्र प्रतिराशिजातं फलं प्रयोज्यं वलतारतस्यात् ॥ ५ ॥

इस प्रकार सामान्य रूप से मुनियों ने शुक्रकादशा फल कहा है। अब प्रत्येक राशि गत शुक्र दशा फल कहता हूं। जिस को बलावल देख तारतम्य से विचारना चाहिये॥ ४॥

मेबराशिगतभृगुद्शाफलम्—

शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थितस्य स्त्रीवित्तसौख्यापचयो नराखास्। सदाटनत्वं व्यसनानि नूनसुद्देगता चश्चलचित्तद्वत्तिः।। ६।।

मेष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य स्त्री, धन श्रीर सुख की हानि पाने वाला, सदा अमण करने वाला, व्यसनी, उद्देग से युक्त श्रीर चश्चल होता है॥ ६॥

वृषशिक्षितभृगुद्दाफलम्— वृषोपयातोश्चनसो द्शायां कृषिक्रियासत्पशुसौरूयवृद्धिः।

शास्त्रे मितः स्यात्सुतरां विचित्रा दातृत्वकन्याजननप्रसादाः ॥ ७॥

वृष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती श्रीर पशुश्रों के द्वारा सुखी, शास्त्र जानने की बुद्धि, दानी, कन्या का उत्पन्न करने वाला तथा प्रसन्न होता है ॥ ७ ॥

मिथुनराशिस्थितभृगुद्शाफलम्—

युग्मगामिभृगुजस्य दशायां मानुषो भवति काव्यकलाज्ञः । हास्यविस्मयकथारुचिरुच्चैरन्यदेशगमनोत्सुकचित्तः ॥ ८॥

मिथुन राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य कान्य और कलाओं का ज्ञाता, हास्य, विस्मय, कथा इन में रुचि रखने वाला तथा परदेश जाने की इच्छा रखने वाला होता है ॥ ८॥

कर्कराशिगतभृगुद्शाफलम्-

कर्कीपयातस्य सितस्य पाके भवेन्यनुष्यो निजकार्यदक्षः।

भार्यान्तरावासिसम्रुत्सुकोऽपि नानापकारोचमकृत्कृतज्ञः ॥ ६॥

कर्क राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य अपने कार्य में कुशल, हुसरी स्त्री करने वाला, अनेक उद्योग करने वाला और इतन्न होता है॥ सिंहराशिस्थभृगुदशाफलम्-

दैत्येन्द्रवन्यस्य खुगेन्द्रगस्य पाकप्रवेशे वनिताप्तवित्तः।

नुनं भवेद्न्यघनोपजीवी पश्चादिपुत्राल्पसुखो मनुष्य: ॥ १०॥

सिंह राशि गत शुक्र की दशों में मनुष्य स्त्री श्रीर धन की प्राप्ति करने वाला, दूसरे के धन से निर्वाह करने वाला, पशु श्रीर पुत्र से थोड़ा सुख पाने वाला होता है ॥ १० ॥

कन्याराशिगतभृगुदशाफलम्-पाके भवेदानववन्दितस्य कन्यास्थितस्यापचयः सुखानाम्।

वित्ताल्पता भग्नमनोरथत्वं लोलं मनः स्वस्थलतश्चलत्वम् ॥ ११ ॥

कन्या राशि गत शुक्र की दशा में मतुष्य थोड़ा सुख पाने वाला, थोड़ा घन घाला, नष्ट मनः कामना चाला, चञ्चल श्रीर श्रपने स्थान से गमन करने वाला होता है ॥ ११॥

तुलाराशिगतभृगुद्शाफलम्—

तुलाधरस्थाऽसुरपूजितस्य दशाप्रवेशे कृषिकृत्मनुष्यः।

विशिष्टमानो धनवाहनाढचः स्वजातिसस्य प्तमहासुखः स्यात् ॥१२॥ तुला राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती करने वाला, वड़े

मानी, धन वाहनों से युक्त श्रीर बन्धुश्रों से सुख पाने वाला होता है॥

वृश्चिकराशिगतभृगुद्शाफलम्—

भवेद् भृगोर्टश्चिकराशिगस्य दशाप्रवेशे पुरुषः प्रवासी। परस्य कार्ये निरतः प्रतापी ऋणार्थयुक्तः कलहानुरक्तः ॥ १३॥

वृश्चिक राशि गत शक्र की दशा में मतुष्य प्रदेशी द्सरों के कार्य करने चाला, प्रतापा, श्रृंणी श्रीराक्षाक खिली है ॥ १३॥

## धनूराशिगतभृगुद्शाफलम्—

चापोपयातासुरपूजितस्य पाके प्रकामं चपतेः प्रतिष्ठा ।

कलाकलापाकलनं किल स्यात्क्वेशाधिकत्वं द्विपतां प्रदृद्धिः ॥१४॥

धनु राशि गत ग्रुक की दशा में मनुष्य राजा से अधिक प्रतिष्ठा पाने वाला, कलाओं का ज्ञाता, अधिक क्लेश से ग्रुक और शत्रुओं को वृद्धि वाला होती है॥ १४॥

मकरराशिगतभृगुद्शाफलम्—

नकस्थशुक्रस्य दशाप्रवेशे स्यात्पूरुषः शत्रुविनाशदक्षः।

रलेष्मानिलाभ्यां विवलः कदाचित्कुदुम्वचिन्तासहितः सहिष्णुः॥

मकर राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य शत्रुओं की नाश करने में कुशल, कफ और वायु से दुर्वल, कभी वन्धुओं की चिन्ता से युक्त और सहिष्णु होता है॥ १४॥

कुम्मराशिगतभृगुद्शाफलम्—

चत्रनसः कलगस्थितिकारिणो यदि दशा पुरुषो व्यसनाकुलः। गद्युतो वियुतः शुभकर्मणा व्रतहतोप्यनृतोक्तिरतो भवेत्।। १६॥

कुम्भ राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य व्यसन के अनुकूल रहने वाला, रोगी, शुभ कार्य से रहित, जत से हीन श्रीर प्रिथ्या वोलने में निरत होता है ॥ १६ ॥

मीनराशिगतभृगुद्शाफलम्—

दशामवेशे भृगुनन्दनस्य मोनाधिसंस्थस्य नृपप्रधानः।

स्यान्मानवोऽत्यन्तधनप्रसन्नः कृषिक्रियाभोगभरोपपन्नः ॥ १७॥

मीन राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, अधिक धन से प्रसन्न, खेती करने वाला और भोगों से युक्त होता है ॥१९॥

उच्चांशगतभृगुद्शाफलम्— स्वोचांशभाजो भृगुजस्य पाके विलग्नकर्मोपगतस्य मर्त्यः।

श्रोणीहिरण्योत्तमवारणाद्यैर्यतो भवेद्वै निजवंशनायः ॥ १८॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri हिंचांद्रा गत शुक्त की द्राा में मनुष्य भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा ब्राद् से युक्त झौर अपने कुल में प्रधान होता है ॥ १८ ॥ अथ शनिमहादशाफलम्—

भवेदशायां हि शनैश्वरस्य नरः पुरग्रामकृताधिकारः । धीमाँश्व दानाधिकृतातिशाली नानाकलाकौशलसंयुतश्च ॥ १ ॥ तुरङ्गहेमाम्बरकुञ्जराचैः सम्पन्नतां याति विनीततां च । देवद्विजार्चाभिरतो विशेषात्पुरातनस्थानलकन्त्रसौख्यः ॥ २ ॥ देवद्विजेन्द्रालयकृत्सुशीलो विशालकीर्तिः स्वकुलावतंसः । श्रालस्यनिद्राकफवातिपत्तजनाङ्गनादद्विचिचिकार्तः ॥ ३ ॥

यह शनि की दशा में मनुष्य पुर और गाँव का श्रिवकारी, वृद्धिमान, दान करने वाला, श्रनेक कला कौशल से युक्त, घोड़ा, सोना, वस्त्र, हाथी इन से युक्त, नप्ट, देवता, ब्राह्मण का एकक, प्राचीन स्थान पाकर सुसी, देवता ब्राह्मणों का घर वनाने वाला, सुद्धर स्वभाव वाला, वहुत यशस्वी, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, श्रालस, नींद, कफ, वायु, पित्त हो से युक्त तथा दाद रोग से पीड़ित होता है ॥ १-३॥ सामान्यमेतत्फल्युक्तमत्र शनेद्शायां गदितं हि पूर्वै:। श्रामान्यमेतत्फल्युक्तमत्र शनेद्शायां गदितं हि पूर्वै:। श्रामान्यमेतत्फल्युक्तमत्र शनेद्शायां गदितं हि पूर्वै:।

यह शनि का दशाफल मुनियों ने कहा है, अब प्रति राशि गत दशा फल कहता हूँ। जो बलावल देख कर विचार करना चाहिये॥४॥

मेषराशिगतशनिद्शाफलम्

मेषोपयातस्य शनैश्वरस्य दशाप्रवेशे पुरुषो विशेषात् । क्लेशाभिभूतः पतनाप्तदुःखो विचर्चिकाद्यामयतः कृशाङ्गः ॥ ५॥ मेष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य कृष्ट युक्त गिर कर दुख

पाने वाला, फोड़ा फुन्सी से युक्त श्रीर दुर्वल होता है ॥ ४ ॥ विषया विषया

हेपोपयातस्थ हिनेशसूमोक्ष्माक्षमंत्रोते सित्साहमञ्जू

२२ जा०

नरेन्द्रसन्मानविराजमानः सङ्ग्रामसम्प्राप्तयशोविशेषः ॥ ६ ॥ वृष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य बुद्धिमान् , राजा से आदर पाने वाला श्रीर लड़ाई में विशेष यश पाने वाला होता है ॥ ६ ॥ मिथुनराशिगतशनिदशाफलम्—

त्रायां मिथुनाश्रितस्य नरो भवेच्चारुविलासशीलः । चोरोचदारादिजनाद्धनाप्ती रणप्रसङ्गाच परोपकारी ॥ ७ ॥ मिथुन राशि गत शनि को दशा में मनुष्य विलास करने वाला, चोर, बड़ों की स्त्री या युद्ध से धन लाभ करने वाला श्रीर परोपकारी होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिगतशनिदशाफलम्-

कर्कस्थितार्कात्मजपाककाले लोलं मनः पुत्रकलत्रमित्रैः । श्रोत्रे च नेत्रे परिपोडनं स्यात्कलेवरं निर्वलतां प्रयाति ॥ ८ ॥ कर्क राशि गत शनि की दशा में मनुष्य स्त्री पुत्र मित्र आदि से चश्चल मन, कान आँखों में पीड़ा वाला और दुर्वल होता है ॥ ८ ॥

सिंहराशिगतशनिद्शाफलम्-

पश्चाननस्थस्य शनेर्दशायां बाधा भवेद्वे विविधा नराणाम् । दारात्मजाद्येः कलहमसङ्गस्तुरङ्गगोदासजनेष्वसौख्यम् ॥ ६ ॥

सिंह राशिगत शनि की दशा में मनुष्य श्रनेक वाधा पाने वाला, स्त्री, पुत्र श्रादि के साथ कलह, घोड़ा गो नौकर के द्वारा दुख होता है ध

कन्याराशिगतशनिदशाफलम्

कन्योपयातस्य शनेर्दशायां भवेत्क्रमेण द्रविणोपलिब्धः । जलाच्च भूमीरुहतस्तथोच्चप्रदेशतश्चापि महाप्रमोदः ॥ १०॥ कन्या राशि गत शनि की दशा में मनुष्य धन लाम करने वाला, जल वृत्त श्रौर उच्च स्थानों से श्रांनन्द पाने वाला होता है॥ १०॥ नुलाराशिगतशनिदशाफलम्—

काले दृशायां निल्नीशसुनोस्तुलागतस्योत्तमगाज्यलक्ष्मीः ।

गुजाश्वहेमाम्बर्रत्नपूर्णा भवेत्रराणां करुणाधिकत्वम् ॥ ११ ॥
तुलाराश्चि गत शनि की दशा में मनुष्य श्रेष्ठ राज्यलदमी पाने
बाला, हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रत्न इन से युक्त श्रोर दयानु होता है॥
वृश्चिकराशिगतशनिदशाफलम्—

सरीस्टपस्थस्य शनैश्वरस्य पाके नरः साहसकर्मयुक्तः ।

व्याऽटनो वै कृपणोऽनृतश्च नीचानुरक्तश्च दयाविहीनः ॥ १२ ॥

वृश्चिक राशि गत रानि की दशा में मनुष्य साहस से कार्य करने वाला, व्यर्थ भ्रमण करने वाला, कृपण, श्रसत्य वोलने वाला, तीच जनों के साथ रहने वाला श्रोर दयाहीन होता है ॥ १२ ॥

धनराशिगतशनिद्शाफलम् -

धतुर्धरस्थस्य शनैश्वरस्य पाके नरः स्यात्सचिवो तृपाणाम् । सङ्ग्रामधीरश्वतुरिङ्घयुक्तः कान्तासुतानन्दविनोदयुक्तः ॥१३॥

धनुराशि गत शिन की दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, संप्राम में बतुर,पशुत्रों से युक्त,स्त्री, पुत्र और श्रानन्द विनोद से युक्त होता हैं १३ मकरराशिगतशनिदशाफ सम्

श्वनेर्दशायां मकराश्रितस्य वहुश्रमोत्पन्नधनं नराष्ट्राम् । नपुंसकस्त्रीजनसेवनत्वं विश्वासघातेन धनक्षतिश्र ॥ १४ ॥

मकर राशि गत शनि की दशा में मनुष्य परिश्रम से धन इकट्ठा करने वाला, नपुंसक, स्त्रियों का सेवक श्रीर विश्वास घात से धन नाश करने वाला होता है॥ १४॥

कुम्भराशिगतशनिव्शाफलम्

गर्नेर्शायां कलशाश्रितस्य सुखानि नूनं महती प्रतिष्ठा।

श्रेष्ठत्वसुच्चैः स्वकुले नरस्य कृषिक्रियापुत्रधनादिल्बिः॥१५॥

कुम्म राशि गत शनि की दशा में मनुष्य सुखी, अधिक प्रतिष्ठा पाने वाला, अपने कुल में श्रेष्ठ, कृषि और पुत्र के द्वारा धन प्राप्ति करने वालि होता है लाभक्ष्मा मीनराशिगतशनिद्शाफलम्-

वर

स

भवेद्द्वायां ननु भानुसूनोर्धीनोपयातस्य च मानवस्य । नानापुरग्रामधनाङ्गनाभ्यः सुखं तथोत्साहविहीनता च ॥ १६॥ मीन राशि गत शनि की दशा में मनुष्य अनेक नगर, गाँव, धन,

स्त्री इन से सुखी श्रीर उत्साह हीन होता है ॥ १६॥

इति दशाफलाध्यायः।

محدويتوسع अय स्थानविकोषस्थद्शाफलाष्यायः।

द्शाहकारोश्वरमे तनोः क्रमात् स्यादुत्तमा मध्यतमाधमा च । स्थिरे च कष्टा शुभदा च मध्या मिश्रेऽधमामध्यतमोत्तमा च ॥१॥

चर राशि के प्रथम देष्काण में स्थित लग्न की दशा उत्तम, द्वितीय द्रेष्काण में मध्यम, तृतीय द्रेष्काण में अधम होती है। स्थिर राशि के मध्यस दें काण में स्थित लग्न की दशा श्रधम, द्वितीय दें काण में शुभ, तृतीय द्रेष्काण में मध्यम होती है। द्विस्वभाव राशि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लग्न की द्दाा अधम, द्वितीय द्रेष्काण में मध्यम श्रीर तृतीय द्रेष्काण हें शुभ दशा होती है ॥ १ ॥ शुभानि मध्यानि च निन्दितानि फलानि लग्नेशदशोदितानि। तान्येव करप्यानि सुधीभिरत्र वलानुमानात्तनुनायकस्य ॥ २ ॥

शुभ, मध्यम, श्रधम ये लग्नेश के दशाफल जो कहे गये हैं, वे तारीया के वता देख कर तारतस्य से विचार करना चाहिये॥२॥ संशालते यः किल दिग्वलेन खेटः स्वकाष्टां पुरुषं च नोत्वा। महाप्रतिष्ठां क्रुक्ते दशायां नानाधनाभ्यागमनानि नूनस् ॥ ३॥

दिग्वल से शोभित ग्रह की दशा में मनुष्य को अपनी दिशा में ते जाकर यहुत प्रतिष्ठा श्रौर अनेक प्रकार से धन लाम कराता है ॥३॥ विलोमगामिश्रहपाककाले स्थानार्थसौख्यान्यति चञ्चलानि । प्रवासभीलत्वमतीव जन्तोलोंके महत्वापचयत्वमेव ॥ ४ ॥

वक गति ग्रह की दशा में पुरुष स्थान, धन ग्रीर सुख में चश्चल, परदेश बासो तथा लोगों में प्रतिष्ठा की हानि वाला होता है ॥ ४॥ ऋजुमयातद्युचरस्य पाके सन्धानसीख्यार्थयज्ञःमदृद्धिः। षष्टाष्ट्रमद्वादश्चवजितस्य ग्रहस्य पाकेऽभिषतार्थसिद्धिः ॥ ५ ॥

मार्गी ग्रह की दशा में मान, धन श्रीर खुल की चृद्धि होती है। जम से ६, ८, १२ स्थानों से सिन्न स्थान में स्थित ग्रह की दशा में अभीष्ट विषय की सिद्धि होती है ॥ ४ ॥

नीचारिभस्थस्य च विक्रिणो वा पाके कुकर्माभिरतिर्मनुष्यः। विदेशवासी निजवन्युवर्गेस्त्यक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः ॥ ६ ॥

नीच स्थान या शत्रुराशि में स्थित ग्रह की दशा में मनुष्य कुकर्म करने वाला, विदेश में रहने वाला, वन्धुओं का वियोग पाने वाला श्रीर श्राग्रही होता है ॥ ६॥

स्वर्भानुयुक्तस्य च खेचरस्य दशा वरिष्ठाप्यतिरिष्टदा स्यात् । पाकावसाने नतु मानवानां दुःखानि हानिश्च विदेशयानम् ॥ ७॥

राहु युक्त ग्रह की शुभ दशा भी अरिष्ट देने वाली होती है। श्रन्त समय में अनेक कष्ट, धन की हानि और विदेश गमन कराने वाखी होती है ॥ ७ ॥

जननराशिजनुस्तनुनाथयो रिपुदशासमये मतिनिश्रमः। भयमरेरपि राज्यपरिच्युतः खलजनैः कलहो वलहीनता ॥ ८॥

जन्म राशीश, संग्रेश दोनों का जो शत्रु हो उस की दशा में मित विश्रम, शत्रु से भय, राज्य च्युत, दुर्घों के साथ कलाह और निर्वलता होती है ॥ ८॥

लग्नेश्वरस्याष्ट्रमभावगस्य भवेदशायामतिपीडनं हि । दशावसानेऽपि च मानवानां अवेत्समाप्तिः खत्तु जीवितस्य ॥ ९ ॥

अप्रम भाव गत लग्नेश की दशा में अत्यन्त विपीड़ा और अन्त समय में मुरुपा होता है।। है।। Gallection. Digitized by eGangotri

क्रूराख्यलेटस्य दञ्चान्तराले क्रूरग्रहस्यान्तरजा दञ्चा चेत्। शत्रुद्धमोर्थस्य परिक्षयः स्यादायुःक्षयो वेति वदेव्वराणाम् ॥ १०॥

पापप्रह की दशा में पापप्रह की अन्तर्दशा हो तो शत्रुओं का उदय, धन और आयुर्वाय का नाश होता है ॥ १० ॥ दशाप्रवेशेऽपि खगाः सलगाः कार्याः स्कुटास्तत्र दशापितश्चेत् । लगत्रिस्तायारिगतोथ लग्ने तन्मित्रवर्गः शुभदा दशा सा ॥११॥

दशा प्रवेश काल में लग्न सहित प्रहों का स्पष्ट करने से दशा पित यदि लग्न, तृतीय, दशम, एकादश या षष्ट स्थान में स्थित हो या लग्न में दशा पित के मित्रवर्ग हों तो दशाफल ग्रुम होता है ॥११॥ श्रेष्ठा प्रदिष्टेष्ट्रफलाधिकस्य दृष्टा दशा कष्ट्रफलाधिकस्य। यस्येष्टकष्टे भवतः समाने फलं विमिश्रं किल तस्य पाके॥ १२॥

जिस ग्रह का इप बल ज्यादा हो उस की दशा में श्रुभ, जिस ग्रह का कप वल श्रिवक हो उस की दशा में कप, यदि इप वल, कप बल दोनों समान हो तो उस की दशा में मिश्र फल होता है ॥ १२ ॥ दशाप्रदेशे खचर: स्वतुङ्गे मूलित्रकोरो यदि वा स्वगेहैं। शुमेष्टवर्गस्थितिकुच्छुभेष्टै ६ष्टे दशारिष्टहरो भवेत्स: ॥ १३ ॥

दशा के श्रारम्भ काल में यदि ग्रह उच्च, मूलित्रकोण, श्रपनी राशि, श्रभ ग्रह के श्रष्ट वर्ग में स्थित हो कर श्रभ ग्रह से देखा जाता हो तो श्रश्चभ दशा फल का नाश होता है ॥ १३ ॥

इति महाद्शाफलाध्यायः



अथानतर्देशाफलाध्यायः। अथ प्रवेशे खत्तु खेचराणामन्तर्दशास्त्रक्षमफलप्रसिद्ध्ये। विचारपूर्वं सदसत्प्रकल्प्यं फलं सुधीभिविधिनोदितेन॥१॥ अन्तर्दशा सम्बन्धी सुद्म फल के लिये प्रहों के दृशा प्रवेश काल CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri में कथित प्रकार से शुभाशुभ फल विचार पूर्वक विद्वानों कों करपना करना चाहिये॥ १॥

अन्तर्वा चेदशुभग्रहाणामेकर्सगानां कुरुते सदैच ।

गदं विवादं रिपुअूपभोतिं दैन्यं धनस्यापचयं विशेषात् ॥ २॥

एक राशि गत पाप प्रहों की अन्तर्दशा में सदा रोग, विवाद, शत्रु श्रीर राजा का अय, दीनता श्रीर धन हानि होती है ॥ २॥ अन्तर्शायां मदनस्थितस्य खेचारियाः स्यान्मर्गां गृहिण्याः। रोगः क्रुयोगः कलहादियङ्गः सङ्गश्च निन्चैर्हरणं धनस्य ॥ ३॥

सप्तम भाव स्थित ग्रह की अन्तर्दशा में स्त्री का मरण, रोग, खराव वस्तुत्रों का भोग, झगड़ा, नीचों का सङ्ग ग्रीर धन की चित होती है॥ खेचारियामष्टमभावगानामन्तर्शा सञ्जनयेदरिष्टम्।

धनस्य नाशं व्यसनानि पुंसां षष्ठोपगस्यापि गदप्रहिष्स् ॥ ४ ॥

षष्ट या अप्रम भाव गत अह की अन्तर्द्शा में अरिष्ट की उत्पत्ति, धन नारा, व्यसन ग्रीर रोगों की वृद्धि होती है ॥ ४॥ त्रिकोणमेषुरणवेशमगानामन्तर्दशा सौख्यमतीव नित्यस्। करोति लाभं विविधं नराणामारोग्यतां मानसम्बन्नति च ॥ ५॥

पश्चम, नवम, दशम भावों में स्थित ग्रह की ग्रन्तर्दशा में नित्य सुख, अनेक प्रकार के लाभ, आरोग्यता और मानकी वृद्धि होती है॥ सूर्यमहाद्शामध्ये चन्द्रान्तर्शाफलम्

करोति चन्द्रस्तरणेर्दशायां सुवर्णभूषाम्बरविद्धमाप्तिस् ।

समुन्नति मानसुखाभिष्टद्धि विरोधिवर्गापचर्यं जयं च ॥ १॥ सूर्यं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो सुवर्ण, चस्त्र, मुङ्गा का लाभ, उन्नति, मान श्रीर सुख की वृद्धि, रात्रुश्रों का नारा श्रीर जय होती है ॥ १॥

पङ्के रुहेशस्य चरन्विपाके कुर्यान्मृगाङ्को यदि लामग्रुच्यैः। ममाद्मद्भयो ग्रहणीं च पाण्डुं केषांचिदेतन्मतमत्र चोक्तम् ॥ २॥

किसी का मत है कि लूर्य की महाद्शा में जीण चन्द्रमा का अन्तर्दशा हो तो जल का अय, ग्रहणी ग्रीर पाण्डुरोग होता है ॥ २॥

सूर्यम्हादशामध्ये भौमान्तर्दशाफलम् सत्प्रवालकलघौतसुचैलं मङ्गलानि विजयं च विघते।

मङ्गलः कमलिनीशद्शायां भूमिपालकुलतः किल पुंसः ॥ ३॥

सूर्य की दशा में मझल की अन्तर्दशा आवे तो मूंझा, सुवर्ण, वस्र इन का लाम, मझल, विजय श्रीर राजा की रूपा होती है ॥ ३॥

सूर्यमहादशामध्ये वुधान्तर्दशाफलम्

विचर्चिकादद्विवकारपूर्वै: पापाययैर्देहिनपीडनं स्यात् । धनव्ययश्चापि इतोत्सवश्च विघोः स्रुते भानुद्रज्ञां प्रयाते ॥ ४ ॥

सूर्य की दशा में युध की अन्तर्दशा हो तो जातक खुजली, दाद श्रादि रोग से पीड़ित, धन का व्यय करने वाला और उत्साह रहित होता है ॥ ४॥

सूर्यमहाद्शामध्ये गुरोरन्तर्शाफलम्-सद्दस्त्रधान्यादिषु संग्रहेच्छा स्वच्छा यतिर्विपसुरार्चनेषु । भ्रषाप्तिसन्मानधनानि नृनं थानोर्द्शायां चरतीन्द्रवन्ये ॥ ५ ॥

सर्य को दशा में वृहरूपति की अन्तर्दशा हो तो सुन्दर वस्त्र, घान्य श्रादि संग्रह करने की इच्छा वाला, ब्राह्मण देवताश्रों का भक्त, सूषण की प्राप्ति करने वाला, मान और धन का लाभ करने वाला होता है।

सूर्यमहादशामध्ये भूगोरन्तर्दशाफलम्

विदेशयानं कलहाकुलत्वं शूलं च मौलिस्थलकर्णपीडाम् । गाढज्वरं चापि करोति नित्यं दैत्यार्चितो भानुद्दां प्रयात: ॥ ६ ॥

सूर्य की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य परदेशो, लोगों से कलई करने वाला, ग्रल रोग से युक्त शिर और कान में पीड़ा वाला तथा अत्यन्त ज्वरी होता है ॥ ६ ॥ सूर्यद्शामध्ये शनेरन्तद्शाफलम्

नोचारिभूमोपतिभोतिरुच्चैः कडूयनाद्यामयसम्भवः स्यात् । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

मित्राण्यमित्राणि भवन्ति नूनं शनैश्वरे भानुद्शान्तर्स्थे ॥ ७ ॥ सूर्यं की महादशा में शनि की अन्तर्द्शा हो तो नीच जन, शतु और तजा से भय, खुजली आदि रोग और मित्रभी शत्रु के समान होता है॥ चन्द्रदशामध्येरवेरन्तर्दशाफलप्--

नरेश्वराद्ध गौरवमर्थलाभं क्षयामयाति प्रकृतेर्विकारम् । चौराग्निवैरिमभवां च भीति जीतांशुपाके क्षुकृते दिनेशः ॥ १ ॥

चन्द्रमा की दशा में खुर्य की अन्तर्दशा हो तो राजा से आदर, धन साम, चय रोग से पीड़ा, प्रकृति का विकार, बोर और अग्नि का भय तथा चित्त में विभ्रम होता है ॥ १॥

चन्द्रद्शायध्ये औमान्तर्द्शाफलम्-

कोशभंशं रक्तिपित्तादिदोषं रोपोत्पत्ति स्थानतः प्रच्युति च । कुर्व्यात्पीडां मातृपित्रादिवर्गेर्भूमीसृतुर्यामिनीनाथपाके ॥ २ ॥

चन्द्रमा की दशा में मझल की अन्तर्दशा हो तो कोष का नाश, रक, पित्त आदि दोष से रोग, रोष, स्थान च्युत, और माता पिता के द्वारा क्लोश होता है।। २॥

चन्द्रद्शामध्ये वुधान्तर्द्शाफलम्— उदारनामान्तरलब्धयुच्चैर्ललामगोभूमिगजाश्वरृद्धिम् । विद्याधनैश्चर्यसमुक्षतत्वं कुर्गाह् बुधश्चन्द्रद्शान्तराले ॥ ३ ॥

चन्द्रमा की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो उदारता से सुयश, सुन्दर गौ, भूमि, हाथी, घोड़ा की बृद्धि, विद्या और धन की उन्नति होती है ॥ ३॥

चन्द्रद्शामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्— विशिष्टधर्मो धनधान्यभोगानन्दाभिष्टद्धिर्गजवाजिसम्पत् । पुत्रोत्सवश्रापि भवेत्रराणां गुरौ सुराणां शिशपाकसंस्थे ॥ ४ ॥

चन्द्रमा की द्शा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो विशेष धर्म, धन, धान्य, भोग और आनन्द की वृद्धि, हाथी घोड़ा आदि सम्पत्ति से युक्त तथा पुत्र की उत्पत्ति होती है ॥ ४॥ चन्द्रदशामध्ये शुक्रान्तर्दशाफलम्— नानाङ्गनाकेलिविलासशीलो जलोद्भवैर्घान्यधनैश्च शुक्तः।

मुक्ताफलाद्याभरसौरपि स्यादिन्दोर्दशायां हि सिते मनुष्यः ॥ ५॥

चन्द्रमा की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ कीड़ा विलास करने वाला, जल से उत्पन्न धन धान्य से युक्त और मोती आदि आधूषणों से युक्त होता है ॥ ४ ॥

चन्द्रदशामध्ये शनेर-तर्दशाफलम् — नरेन्द्रचौराहितवहिभोति कलत्रपुत्रासुखख्कप्रहृिष् ।

करोति नानाव्यसनानि नूनं श्रानिर्निशानाथद्शां प्रविष्टः ॥ ६ ॥

चन्द्रमा की महाद्शा में शिन की अन्तर्द्शा हो तो राजा, चोर, शत्रु, अग्नि इन का भय, स्त्रीपुत्र से दुखी, रोग की वृद्धि और अनेक तरह के व्यसन होते हैं॥ ६॥

भौमद्शामध्ये स्यन्तिर्शाफलम्
नानाधनाभ्यागमनानि नूनं सन्मानदृद्धि मनुजाधिराजात् ।
चण्डत्वमाजौ विजयं विद्ध्याद्धानुर्धरास्नुद्शान्तरस्थः ॥ १॥
दुर्गशैलवनसञ्चलनेच्छा वन्धुतातजनितातिविरोधः।
मानवो भवति भूतनयान्तर्भास्करे चरति केऽपि वदन्ति ॥ २॥

मङ्गल की महादशा में रिव की अन्तर्दशा हो तो अनेक तरह से धन की प्राप्ति, राजा से आदर, संग्राम में कोच और जिजय होती है। किसी आचार्य का मत है कि दुर्ग, पर्वत, वन में जाने की अभि-

लाषा पिता, तथा भाई से विरोध होता है ॥ १-२॥

भौमदशामध्ये चन्द्रान्तर्दशाफलान् । नित्योत्सवानन्दमहापदानि मुक्ताफलद्रव्यविभूषणानि ।

मित्रोद्धगमं श्लेष्मिविकारिमन्दुर्भीमस्य पाके विचरन्करोति ॥ ३॥ मङ्गल की महाद्शा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो नित्य उत्सव आनन्द से युक्त, मोती, द्रव्य, भूषण का लाभ, मित्रों का उद्य और कक का विकार होता है ॥ ३॥

भौमद्शामध्ये बुधान्तर्द्शाफलम्— अरातिभूपामयतस्करेभ्यः पीडां वियोगं सुतदारमित्रैः । स्वल्पोत्सवो यच्छति चन्द्रसृतुभैभिस्य पाके यदि सम्प्रविष्टः ॥४॥ मङ्गल की महाद्शा में बुध को अन्तर्दशा हो तो शत्रु, राजा, रोग,

सङ्गल का सहाद्या स वुच का अत्तद्या हो ता चार्त करा करा चोर इन का भय, पुत्र, स्त्री, मित्र के साथ विदेश और थोड़ा उत्सव होता है ॥ ४॥

भौमद्शामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्— वलाधिकत्वं तृपतेर्घनाप्तिं कलत्रमित्रात्मजनाइसौख्यम् । सत्कर्मधर्मानुरतत्वयुच्चैर्वृहस्पतिभौमद्शां प्रविष्टः ॥ ५॥

मङ्गल की महाद्शा में वृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो यल की अधिकता, राजा से धन को आित, स्त्री, पुत्र, चाहन इन से सुख और कर्म धर्म में प्रीति होता है ॥ ४॥

भौमद्शामध्ये भृगारन्तर्शाफलम्-

विदेशयानव्यसनामयाद्यैः क्षुदुम्बवाहद्रविणव्ययश्च । नानाप्रयासैश्चलचित्तद्वत्तिर्भीमान्तरे दानवराजपूज्ये ॥ ६ ॥

मङ्गल की महादशा में ग्रुक की अन्तर्दशा हो तो परदेश गमन, व्यसन, रोग इन के द्वारा कुदुम्य, वाहन और धन का व्यय तथा अनेक प्रयसों से चित में चश्चलता होती है ॥ ६ ॥

भीमद्शामध्ये शंनेरन्तर्दशाफलम्
कलत्रपुत्रात्मजनेषु वाधा प्राणप्रयाणान्तश्ररीरपीडा ।
स्वस्थानयानं यदि भानुस्नोरन्तर्दशा भौमदशान्तराले ॥ ७॥
मक्त की वना में नानि की जन्तर्दशा हो तो खी. पत्र श्रीर बन्ध

मङ्गल की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो खी, पुत्र और बन्धु-श्रों में पीड़ा, मृत्यु के समान कप और अपने स्थान से द्सरी जगह जाना होता है॥ ७॥

वुधमहादशामध्ये रवेरन्तर्दशाफलम् - तुरङ्गहेमां च सुविद्वमाणां सदम्बराणामीप वारणानाम् ।

भवेदवाप्तिर्बहुवैभवानां सौम्यस्य पाके तपने प्रपन्ने ॥ १ ॥ स्वस्थानतः सञ्चलनं कदाचिद्भगदप्रकोपात्मजजन्मवित्तस् । घर्मे प्रदृत्ति कुरुते ज्ञपाके पङ्केरुहेशः प्रवदन्ति केचित् ॥ २ ॥

बुध की महादशा में रिव की अन्तर्दशा हो तो घोड़ा, खुवर्ण, खुन्दर मूँगा, खुन्दर बस्त, हाथी और वहुत विभव की प्राप्ति होती है। किसी आश्चर्य का मत है कि अपने स्थान से यात्रा, कभी २ रोग का प्रकोप, पुत्र का जन्म, धन और धर्म में प्रवृत्ति होती है ॥ १-२॥

वुधदशामध्ये चन्द्रान्तर्दशाफलम्

पामादिनानामयसम्भवः स्यान्मृतप्रजानां जननं विवादः । पित्तप्रकोपः खलु यानपीडा यदा जडांशुर्ज्ञदेशां प्रपन्नः ॥ ३ ॥ बुध की महादशा में चम्द्रमा की श्रन्तर्दशा हो तो खुजली श्रादि श्रनेक रोग, सन्तान का नाश, विवाद, पित्त का प्रकोप श्रीर यात्रा से पीड़ा होती है ॥ ३ ॥

वुधद्शामध्ये भौमान्तर्दशाफलम्—

गुह्मामयार्थन्यसनैर्युतः स्यात्कान्तासुतमीतिविद्यक्तिचितः ।।
वित्तुप्तधर्मी मनुजः पविष्टे बुधस्य मध्ये वसुधातनूजे ॥ ४ ॥
बुध की महादशा में भङ्गल को अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को गुप्त रोग, वन की हानि, स्त्रो पुत्र से विरह और धर्म की हानि होती है ॥४॥
बुधदशामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्—

कान्तासुतानन्दयुतोऽरिहन्ता सत्कर्मकृच्चारुमतिबिनीतः । मन्त्री नरः स्यात्पितृमातृदुःखो बृहस्पतौ सौम्यद्शां प्रयाते ॥५॥ बुध की महाद्शा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो स्त्री पुत्र से आनन्द युक्त, शत्रु को मारने वाला, सत्कर्म करने वाला, नम्र, मन्त्री और माता पिता से दुखी होता है ॥ ४॥

बुधद्शामध्ये भ्रुगोरन्तर्दशाफलम्
विबुधसाधुजनातिथिसाद्रः सुकृतकर्मसम्बद्धसम्बद्धाः
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dightzed by eGangotri

विविधवस्त्रविभूपणभाङ्नरो बुधद्शान्तरगे सति भागवे ॥ ६ ॥ वुध की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो देवता, साधु जन, अतिथियों में आदर बुद्धि, सत्कर्म में प्रवृत्ति श्रीर नाना प्रकार के वस्त्र श्राभूषणों का लाम होता है॥ ६॥

नानाप्रयासश्च निरोधनैवा शिरोक्जा वापि शरीरभाजाम्। करोति वाघां विचुधान्तराले सितः प्रयातः प्रवदन्ति केचित् ॥॥

किसी का सत है कि बुध को दशा में शुक्र की अन्तर्दशा आवे तो अनेक प्रयत्नों से, लोगों के निरोध से, शिरोरोग से शरीर में पीड़ा होती है ॥ ७ ॥

वुधद्शामध्ये शनेरन्तरद्शाफलम्

सत्कर्मधर्मद्रविणानुकस्पाकन्दर्पहीनो मनुजः प्रलापी।

वातामयार्चोऽतिमृदुस्वभावः सौम्यान्रताले निलनीशस्नौ । ८॥

वुध की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मतुष्य सुन्दर कर्म धर्म, धन, द्या, कान्ति से हीन, अनर्थ करने वाली वाणी वोलने वाला, वात रोग से पीड़ित श्रीर कोमल स्वभाव वाला होता है॥ ८॥

गुरुद्शामध्ये रव्यन्तद्शाफलम्

सुतीर्थनानाविधवस्तुलाभं विशिष्टनामान्तरमाधिपत्यम्। मानं नरेशात्कुरुते दिनेशो वाचामधीशस्य दशां प्रपन्नः ॥१॥

वृहस्पति की दशा में रिव की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य तीर्थ करने वाला, अनेक वस्तुओं का लाभ करने वाला, विशेष प्रतिष्ठा पाने वाला, वहुतों का स्वामी और राजा से मान प्राप्त करने वाला होता है ॥ १॥

गुरुद्शामध्ये चन्द्रान्तर्शाफलम्-

नानाङ्गनाक्रीडनजातचित्तः श्रीराजचित्तैश्च विराजमानः। विद्यानवद्यार्थयुतो नरः स्याज्जीवान्तरे शीतकरमचारे ॥ २ ॥ गुरु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो मतुष्य अनेक

स्त्रियों के साथ क्रीडा करने वासा, राजचिह्न से शोभित, विद्या श्रीर धन से दुक्त होता है भी श्री all Collection. Digitized by eGangotri

गुरुद्शामध्ये भौमान्तर्दशाफलम्—
रणाङ्गणप्राप्तयशोविशेषः सद्भोगसौख्यार्थसमन्वितश्च ।
प्रौढप्रतापोऽतितरां नरः स्याद्धरासुते जीवदशां प्रयाते ॥ ३ ॥
शीर्षे गुदे वापि भवेत्कदाचित्पीडा नराणामिरभीतियुक्ता ।
बलक्षयः सञ्चलनं कुजस्य जीवान्तराले प्रवदन्ति केचित् ॥ ४ ॥

गुरु की महाद्शा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो अनुष्य रण में चिजयी, सुन्दरभोग सुख से युक्त और अधिक प्रतापी होता है। किसी का मत है कि गुरु की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो अस्तक बा गुदामें पीड़ा,शत्रु का भय,वलकी हानि और विदेश यात्रा होती है॥ ३-४॥

गुरुद्शामध्ये वुधान्तर्दशाफलम्

सद्भवुद्धिकौशल्यसुरार्चनानि सदिन्दिरामन्दिरवाहनानि । कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं कुर्य्याद् बुधो जीवदशां प्रपन्नः ॥ ५ ॥ विदेशयानं चलचित्तदृत्तिर्जलात्ममादः शिरसि प्रपीडा । गुरोदशायां चरतीन्दुपुत्रे केषां चिदेवात्र मतं निरुक्तम् ॥ ६ ॥

गुरु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो खुन्दर दुद्धि वाला, कुशल, देवताओं का पूजक, उत्तम लब्मी घर वाहनों से युक्त और खी पुत्रों से खुबी होता है। किसी का मत है कि उक्त समय में विदेश यात्रा, वाश्चरय, जल से भय और शिर में पीड़ा होती है ४-६

गुरुद्शामध्ये शुकान्तर्दशाफलम्-

निजैवियोगोऽर्थविनाश्नं च श्लेष्मानिल्थापि कलिपसङ्गः।

स्यान्मानवानां व्यसनोपलिब्धर्मुगोः सुते जोवद्शां प्रयाते ॥ ७ ॥ गुरु की महाद्शा में शुक्र की श्रन्तर्दशा हो तो श्रपने जनों से

गुरु की महादशा में शुक्त की श्रन्तदेशा हो तो श्रपने जनों से वियोग, धन की हानि, कफ चायु से पीड़ा, भगड़ा श्रीर दुखों का साम होता है ॥ ७ ॥

धर्मक्रियायां निरतत्वग्रुच्चैविद्याम्बरान्नादिकसङ्ग्रहश्च । द्विजाश्रयः स्याद्गुरुपाक्रयाते सिते वदन्तीज्यफुलं तु केचित् ॥८॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by esangotri किसी का मत है कि उक्त समयमें धर्म कार्य में निरत, विद्या वस्र अब का संग्रह करने वाला और ब्राह्मणों का आध्यी होता है ॥ 🗆 ॥ गुरुदशामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम्—

वेश्यासवचूतक्रिषिक्रियाचैर्विलुप्तधर्मार्थयशाः कुशाङ्गः ।

सरक्रमेलादियुतो नरः स्याद्वगुरोर्दशायां चित्ततेऽर्कस्न्नौ॥ ९॥

वृहस्पति की महाद्या में शिन की अन्तर्दशा हो तो वेश्या, मय, जुआ, खेती के हारा धर्म, धन, यशों का नाश, दुर्वल शरीर और ऊँट बन्चर का लाभ करने वाला होता है ॥ ६ ॥

शुक्रदशामध्ये स्यन्तिर्दशाफलम्—

भूपभीतिरपि वन्धुनिर्मितं वित्तनाश्चनमरात्युदयः स्यात् । क्रोडगण्डनयनेष्वपि पीडा भार्गवे यदि रवेविनिवेशः ॥ १ ॥

शुक्त की महाद्शा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो राजा का भय, वन्धुओं के निमित्त धन नाश, शत्रु का उदय, पेट श्रीर श्रांख में पीड़ा होती है ॥ १ ॥

शुक्रद्शामध्ये चन्द्रान्तर्वशाफलम् शोर्पद्नतनखपीडनसुच्चैः कामला च पवला किल पित्तस्। श्वापदादपि भयं च नराणां भार्गवान्तरगते हिमरश्मौ ॥ २ ॥ भूदेवदेवाग्निमनः प्रदृत्ती रणाङ्गणे स्याद्विजयो नराणास्। मातङ्गकार्याद्वनिताश्रयाद्वा लाभः सिते चन्द्रद्शेति केचित् ॥ ३ ॥

शुक की महाद्शा में चन्द्रमा की अन्तर्शा हो तो मनुष्य शिर, दाँत, नस्न में पीड़ा युक्त, कामला और पित्त रोग से पीड़ित और दि-सक जीव का भय होता है। किसी का मत है कि उक्त समय में बाह्मण देवताओं में भक्ति, रण में विजय, हाथी के व्यापार या स्त्री के आश्रय से धन का लाभ होता है ॥ २-३॥

शुक्रद्शामध्ये भोमान्तर्शाफलम्— पितात्सर्ताद्रिक्ते विकारती भाषिकाष्ट्राम्ब अस्त्रेतास्याम् क्री उत्साहहीनत्वमतीव याते भूपोस्रुते दैत्यगुरोर्दशायाम् ॥ ४ ॥ सन्माननानाविधवस्तुसौष्यं भूपीपतेः स्यात्खलु भूपिलाभः । अङ्गारके भार्गवपाकसंस्थे केषां चिदेवं मतमस्ति शस्तम् ॥ ५ ॥

शुक्र की महाद्शा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो पित्त, श्राघात, रक्त विकार से शरीर में पीड़ा श्रीर उत्साह की हानि होती है। किसी का मत है कि सन्मान, अनेक वस्तुश्रों से सुख श्रीर राजा से भूमि लाभ होती है। ४-४॥

शुक्रदशामध्ये बुधान्तर्दशाफलाम्— वृक्षेः फलैश्रापि चतुष्पदाद्यैर्वित्तं भवेत्सख्यविधिर्नृपेण । दुरन्तकार्याभिरतिनितान्तं शृगोर्दशायां चरतोन्दुस्नुनौ ॥ ६ ॥

शुक्र की महाद्शा में बुध की श्रन्तर्दशा हो तो जातक वृद्धा, फल श्रीर चतुष्पद के द्वारा घन लाभ, राजा से मित्रता तथा कठोर काम करने की इच्छा होती है ॥ ६ ॥

शुकदशामध्ये जीवान्तर्दशाफसम्— यज्ञादिसत्कर्मीण सादरन्वं गृतार्थसिद्धिः सुतदारसौख्यम् ।

महापदानेकविशूषणाप्तिर्भुगोर्दशायां चरतीन्द्रवन्छे ॥ ७ ॥ शुक्र की महादशा में यहस्पति की अन्तर्दशा हो तो यज्ञ आदि शुभ कार्य करने की इच्छा, नष्ट धन का लाभ, पुत्र स्त्री का सुब,

उत्तम पद श्रीर भूषण का लाम होता है ॥ ७ ॥

श्रुक्षद्शामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम्— मित्रोन्नांतर्ग्रामपुराधिपत्वं दृद्धाङ्गनाकेलिरतीव नित्यम् ।

स्याद्वीरनाशो सुशनोदशायां शनैश्वरस्यान्तरजा दशा चेत् ॥ ८॥ युक्त की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मित्र की उन्नति, प्राम पुर का आधिपत्य, सदा बुद्ध स्त्री के साथ कीड़ा और शत्रुओं का नाश हीता है॥ ८॥

शनिद्शामध्ये सूर्यान्तर्शाफलम्—

धनाङ्गमानन्दनबन्धुपीडा गाढापि वाधात्मकलेवरे स्यात्।

त्पृह्रगमः संचलनं निलन्याः पत्यौ स्थिते मन्ददशान्तराले ॥ १॥ शनि की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो धन, स्त्री, पुत्र श्रीर वन्धुओं के हारा पीड़ा, अपने रारीर में नितान्त पीड़ा, रात्र का

ब्रार वन्युजा इत्य तथा भ्रमण होता है ॥ १ ॥ शानिद्शामध्ये चन्द्रान्तद्शाफलम्

नित्यं कलिव धुजनैर्वियोगो हति धृतिर्वापि भवेदगृहिण्याः।

इत्साइसौक्योपइतिर्नितान्तं शीतग्रुतौ मन्ददशांतरस्थे ॥ २ ॥

शनि की महाद्शा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो वन्धुओं के साथ कलह, स्त्री का अपहरण या मरण, उत्साह और सुख को हानि

होती है ॥ २॥

चानिद्शामध्ये भौमान्तर्शाफलम् सस्थानयानं विकल्तत्वमङ्गे धनाङ्गनानां च वियोजनं स्यात्।

सन्मानहानिर्ने सूर्यस्नोर्दशान्तरे भूमिसुतप्रचारे ॥ ३ ॥

शनि की महाद्शा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो अपने स्थान से यात्रा, शरीरमें पीड़ा, धन छौर स्त्री का वियोग औरमानभङ्ग होता है ॥३॥

शनिद्शासध्ये बुधान्तर्दशाकलम्

धनाङ्गनास्त्रनुसुखोपपद्भः सद्राजमानेन विराजमानः।

विद्वजनानन्दकरः कफार्तो मर्त्यो भवेज्ज्ञे शनिपाकसंस्थे ॥ ४॥

शनि को महाद्शा में बुध को अन्तर्दशा हो तो धन, स्त्री, पुत्री से सुख, राजा से सन्मान, विद्वानों को आनन्द करने वाला और

क्ष का उपद्रव होता है ॥ ४॥

शनिद्शामध्ये जीवान्तर्शाफलम्

कलाकलापे कुशलो विलासी पद्मालयालं कृतचारकोलः।

भूपालभूलाभयुतो नरः स्याद् बृहस्पतौ मन्ददशां प्रयाते ॥ ५ ॥

शनि को महाद्शा में बृहस्पति की श्रान्तर्शा हो तो मतुष्य कलाश्रों में इराल, चिलास्वाकारावेतं वाला लदमी से शोभित, सुन्द्र स्वभाव वाला और राजा से भूमि लाभ करने वाला होता है बद्धार्थिता

श्वानिद्शामध्ये श्रुकान्तर्दशाफलम्
योषाविभूषासुतसौख्यलब्धिः श्रीप्रामदेशाधिकृतित्त्वसुचैः ।
यशःप्रकाशोऽरिकुलस्य हन्ता शनेद्शायासुश्वनः भवेशः ॥ ६॥

शनि की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य स्त्री, भूषण, पुत्र से सुख लाभ करने वाला, लच्मी, श्राम, देश का स्वामी, यश का विकाश वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥ ६ ॥

विशेषफलम्-

अन्तर्दशा चेन्नितिशस्नोर्दशान्तराले किल मङ्गलस्य।
भवेत्तदानीं निधनं नराणां यद्यप्यहो दीर्घमवाप्तमायुः ॥ ७॥
शनि की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य दीर्घायु
रहने पर भी शोब मरण को प्राप्त करता है ॥ ७॥

लग्ननाथरिपुर्लग्रदशायां प्रविशेद्यदि ।

त्रकस्मान्मरणं कुर्यात्प्राणिनां सत्यसम्मतम् ॥ ८॥

यदि लग्न की महादशा में लग्नेश के शत्रु की अन्तर्दशा हो तो अकस्मात् मृत्यु होता है। ऐसा सत्याचार्य का मत है। । । । इत्यन्तर्दशाफलाध्यायः

#### अथ दानाध्यायः

ये खेचरा गोचरतोऽष्टवर्गादशाक्रमाद्वाप्यशुभा भवन्ति । दानादिना ते सुतरां प्रसन्नास्तेनाधुना दानविधि प्रविच्य ।। १ ॥

जो यह गोचर, अष्टक वर्ग या दशा कम से अशुभ फल दायक होते हैं, वे यह दान आदि से प्रसन्न हो कर शुभ फल दायक होते हैं। श्रतः सम्प्रति दान विधि को कहता हूँ ॥ १॥

सूर्यदानम्—

माणिक्यगोधूमसवत्सधेनुकौसुम्भवासो गुडहेमताम्रम् । त्रारक्तकं चन्द्रनुपम्बुजं च बुद्धन्ति दानं हि विरोचनाय ॥ २ ॥

सर्व के लिये माणिक्य, गेहूँ, सवत्सा गी, रक्त वस्त्र, गुड़, सोना, ताँवा, रक्त चन्द्रन स्रोर कमल पुष्प दान करना चाहिये ॥ २॥

सृदंशपात्रस्थिततण्डुलांश्च कपूरमुक्ताफलशुभ्रवस्त्रम्।

गुगोपयुक्तं वृषभं च रौप्यं चन्द्राय दद्याद्व घृतपूर्णकुम्भम् ॥ ३॥

चन्द्रमा के लिये वाँस के पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत वस्त्र,

हल से युक्त बेस और चाँन्दी दान करना चाहिये॥ ३॥

भौमदानम्-

प्रवालगोधूममसूरिकाश्र दृषोऽरुणश्रापि गुडः सुवर्णम् ।

ब्रारक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं ताम्नं हि भौमाय वदन्ति दानम् ॥ ४ ॥

मझल के लिये मूँगा, गेहूँ, मस्र, रक्तवर्ण देल, गुड़, सोना, रक

वस्र, करवीर पुष्प या ताँचा दान करना चाहिये॥ ४॥

बुधद्।नम्-वैतं च नीलं कलघोतकांस्यं मुद्रगाज्यगारूमतसर्वपुष्पम्। दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं वदन्ति दानं विधुनन्दनाय ॥ ५॥

वुच् के लिये नील वस्त्र, सोना, काँसा, मूँग, घृत, पन्ना, सब फूल,

रासी श्रीर हाथी का दाँत दान करना चाहिये॥ ४ ॥

गुहदानम्— गकरा च रजनी तुरङ्गमः पीतधान्यमपि पीतमम्बरम्। पुष्परागलवरो च काञ्चनं प्रीतये सुरगुरोः प्रदीयताम् ॥ ६ ॥

गुरु के लिये शक्कर, हलदी, घोड़ा, पीतधान्य, पीत वस्र, पोस

राज, नीमक श्रौर सोना दान करना चाहिए ॥ ६॥

भृगुद्दानम्-वित्राम्बरं शुप्रतरस्तुरङ्गो घेतुश्च वज्रं रजतं सुवर्णम्। धुतण्डुलाज्योत्तमगन्धयुक्तं वदन्ति दानं भृगुनन्दनाय ॥ ७ ॥ युक्त के वियो चित्र वस्त्र, प्रवेत घोड़ा, गौ, वज्रमणि, चाँदी, सोना,

सन्द चावल, घी त्रोर उत्तम गन्य द्विकस्याः आधियेdlingdli

शानिद्। नम्

माषाश्च तैलं विमलेंद्रनीलस्तिलाः कुलित्था महिषी च लोहम्। सदिक्षणं चेति वदन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दनाय ॥ ८॥ श्वान के लिये उड़द, तेल, स्वच्छ नीलम, तिल, कुल्थी, भैंस, लोहा ये सव दक्तिणा सहित दान करना चाहिये॥ ८॥ -राहुदानस्-

गोमेदरत्नं च तुरङ्गमश्र सुनीलचैलानि च कम्बलानि । 📆 तिलाश्व तैलं खलु लोहिमश्रं स्वर्भानवे दानिमदं चदन्ति ॥ ९॥ राहु के लिये गोमेद मणि, घोड़ा, नील चस्र, कम्बल, तिल, तेल श्रीर लोहा दान करना चाहिये॥ १॥

केतुदानम्-

वैद्वर्यरत्नं सतिलं च तैलं सुकम्बलश्चापि मदो मृगस्य। शस्त्रं च केतोः परितोषहेतोरुदीरितं दानियदं धुनीन्द्रैः ॥ १०॥ केतु के लिये वैद्र्य मणि, तिल, कम्बल, कस्तूरी और तलवार दान करना चाहिये॥ १०॥ इति दानाध्यायः 💛 🖰 🕬 🎁 📺

अथ नप्रजातकाध्यायः।

TE THE THIS THIS THIS

श्राधानकालोप्यथ जन्मकालो न ज्ञायते यस्य नरस्य नूनम्। प्रस्तिकालं प्रवदन्ति तस्य नष्टाभिधानाद्पि जातकाच ॥ १॥ तज्जातकं येन शुभाशुभाशिर्जातस्य जन्तोर्जननोपकालात् । तस्मिन्यनष्टे सति जन्मकालो येनोच्यते नष्टकजातकं तत् ॥ २॥

जिस मनुष्य का गर्भाधान काल और जन्मकाल का निश्चय करके शान न हो उस का जन्मकाल नष्ट जातक से कहते हैं।

जन्मकाल का ज्ञान होने से प्राणियों के ग्रुमाश्रम फल का ज्ञान होता है। जन्मकाल अज्ञात होने पर जिस प्रकार से उस का ज्ञान होता है उस की असिक असिक के असिक के सिंग किए में मिल के म

त्तरनेराशिगुणकविधिमाह—

वेपादितः प्रश्नविलग्निलिप्ताः कार्याः क्रमात्ता मुनिभिः खचन्द्रैः। गरीय वेदेद शिभय वाणैः शैलैर्भुजङ्गैः सवरेः शरैय ॥ ३ ॥ विवै: पतङ्गिनिहताः पुनस्ताः विलग्नगाश्चेद् भृगुभौमजीवाः। तहा तुरक्षे: किश्मि: खचन्द्रैर्गुण्या: ज्रुरेरन्यखगा यदि स्यु: ॥ ४॥

प्रश्नकालिक सेव आदि लग्न को कलात्मक यना कर कम से अ, १०, ८, ४, १०, ४, ७, ८, ६, ४, ११, १२ गुणा करने से गुणन फल जो हो उसको फिर लग्न में शुक्र हो तो ७ से, मझल हो तो = से, गुर हो तो १० से, शेवग्रह हों तो १ से गुणा करना चाहिये॥ ३-४॥

ग्रह्गुणकांके विशेषमाह—

प्रदृषं वा वहवी विलग्ने तदा तदीयैर्गु एकेश्व गुण्याः। एवं कृते कर्मविधानयोग्यो राशिः पृथवस्थः परिरक्षणोयः ॥ ५ ॥

यदि लग्न में दो या बहुत ग्रह बैठे हों तो प्रत्येक के गुणकाइ से गुणा कर कर्म के योग्य संख्या (पिण्ड) समझना चाहिये॥ ४॥ प्रश्लेष्ठ पडली—



सम्बत् १६४० शाके १८१५ फाल्युन शुक्क दशमी घट्टादि मान ३२। १४, पुनवसु नक्तत्र घड्यादि मान १४।४८, शोभनयोग घड्यादि मान २१। ४८,वणिज करण घट्ट्यादि मान ४।४८, गुक्त दिन इष्ट घट्ट्यादि मान ४।२०, 

४२।४४, दिनमान ३४।४, रात्रि मान २०।४६, **अयनां**श २२।४८।४, प्रथम लग्न राश्यादि ०।११ ।१६।२०, दिन में पूर्वनत १४।४३ उन्नत १४।१७ दशम त्त्र राश्यादि हा । १२।४६,

यहाँ लग्न ।११।१६।२० की कला ६७६। २० को मेष के गुणकाङ् १० से गुणा करने से (६७६०।२००) = (६७६३।२०) इतना हुआ। यहाँ लम्न में कोई प्रह नहीं है स्नतः यही (६७६३।२०) कर्म योग्य राशि पिगड हुआ॥ ४॥

ततो नज्ञज्ञानमाह— पृथक्स्थराशिर्म्धानिभिर्विनिघ्नस्त्वाचे हकाणे नव ९ युक् द्वितीये। यथास्थितोऽयं नव ९ वर्जितोंत्ये भसंज्ञयाप्तो हि विशेषसृक्षस् ॥६॥

पूर्वांनीत राशि पिण्ड को सात से गुणा कर गुणन फल को लग्न में प्रथम देष्काण हो तो ६, द्वितीय देष्काण हो तो शून्य जोड़ देना चाहिये, और तृतीय द्रेष्काण हो तो ६ घटा देना चाहिये। उस में २७ का भाग देकर जो शेष बचे, वह श्रश्विन्यादि कर के प्रश्न कर्ता का जन्म नक्तत्र जानना चाहिये।

उदाहरण-पूर्वोक्त कर्मयोग्य राशि (६८६३।२०) को सात से गुणा किया तो (४७३४१।१४०)=(४७३४३।२०) गुणन फल हुआ, इस में २७ का भाग देने से शेष=(१६।२०), श्रतः प्रश्न कर्ता का गत नवत्र विशाखा श्रोर वर्तमान नवत्र श्रनुराधा सिद्ध हुश्रा॥ ६॥

स्त्रीपुत्रमित्रशत्रुणां नष्टजातकप्रकारमाह—

स्त्रीपुत्रिमित्रारिनिमित्तकं चेत्पृच्छाविलग्नं ऋतुभिश्र वेदै:। त्रिभिः शरैर्युक्तमनुक्रमेण ततो विलग्नस्य कला विधेयाः॥ ७॥

लप्रस्य राशेर्गुणकेन गुण्याश्चेत्सम्भवी लप्नगतप्रहस्य।

पुनस्तदीयेन गुणेन गुण्याः प्रागुक्तवद्भं परिवेदितन्यम् ॥ ८ ॥ यदि स्त्री पुत्र आदि का प्रश्नः करे तो प्रश्न लग्न में ६ राशि जोड़ कर पूर्वोक्त रीति से राशिपिण्ड बनावे। पुत्र के लिये ४ राशि, मित्र के लिये ३ राशि, शत्रु के लिये ४ राशि जोड़ कर राशि पिण्ड बनावे। उस पर से नक्षत्र का ज्ञान करना चाहिये॥ ७-८॥

### चर्षशानम्-

द्वाहते कर्मविधानराशौ पाग्वन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन् । खार्केहिते शेषमिताद्वसङ्ख्यमायुर्गतं तत्त्वतु पृच्छकस्य ॥ ९ ॥

पूर्वीनीत कर्म योग्य राशि पिण्ड में पूर्ववत् नव घटा वा जोड़ कर जो हो उस को १० से गुणा कर १२० का भाग देने से जो शेष वचे उतने वर्ष की उमर प्रश्न कर्ता की होती है ॥ १॥

उदाहरण—कर्म योग्य राशि पिण्ड (६७६३।२०) को १० से गुणा कर (६७६३०।२००) = (६७६३३।२०) हुआ, इस में १२० का भाग देने से शेष = (७३।२०) प्रश्न कर्ता की आयु सिद्ध हुई । इस को वर्तमान संवत् १६४० में घटाने से शेष १८९० प्रश्न कर्ता का जन्म संवत् सिद्ध हुआ, यदि प्रश्न कर्ता को आयु अन्दाज दश वर्ष की ही हो तो नव को सत गुणित कर के ६३ शेष ७३ में घटाने से शेष १० प्रश्न कर्ता की आयु वर्ष सिद्ध हुई। इस को वर्तमान संवत् १६४० में प्रदाने से शेष १८४० उस का जन्म संवत् सिद्ध हुआ।

यदि प्रश्न कर्ता की आयु अन्दाज २० वर्ष की हो तो नव को षड् गुणित करके ५४ शेष ७३ में घटाने से शेष १६ प्रश्न कर्ता की आयु सिद्ध हुई। इस को वर्तमान संवत् में घटाने से शेष जन्म संवत्

होगा .... ॥ ६॥

# ऋतुज्ञानं मासज्ञानं चाह—

पड्भिविभक्ते ऋतवो भवन्ति शेषांकतुल्या शिशिरादयः स्युः। दिभाजिते शेषकमेकमभ्रं पूर्वापरौ तदतुजौ तु मासौ ॥ १०॥

उसी दश गुणित कर्म योग्य राशि में ६ का भाग देने से शेष शिशिर श्रादि ऋतु समझनाचाहिये। तथा उस शेष में २ का भाग देने से शेष १ होने से ऋतु का पहला मास, २ शेष होने से दूसरा मास समभना चाहिये॥ १ ॥

उदाहरण—जैसे पूर्वानीत दश गुणित कर्म योग्य राशि (६७६३३।२०) में६ का भाग देने से शेष १ होने के कारण शिशिर ऋतु सिद्ध हुआ। इस शेष १ में दो का भाग देने सि शेष ई लोक कहा, इस किया शिशिरऋतु का पहला मास माघ प्रश्न कर्ता का जन्म मास सिद्ध हुआ ॥ १०॥ पत्तज्ञानम्—

त्रप्राहते कर्मविधानराशौ प्राग्व नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन् । द्विभाजिते शेषकमेकमध्रं तुरुयेऽस्ति पूर्वापरपक्षकौ स्तः ॥ ११ ॥

पूर्व सिद्ध कर्म योग्य राशि को ग्राठ से गुणा कर देष्काण का नव जोड़ या घटा कर जो सिद्ध ग्रङ्क हो उस में २ का आग देने से शेष १ वर्चे तो ग्रुक्क पत्त, दो वर्चे तो कृष्ण पत्त समझना चाहिये॥

उदाहरण—कर्मयोग्य राशि (६७६३। २०) को द से गुणा कर (४४१०४।१६०=(४४१०६।४०), इस में २ का भाग देने से शेष० रहा, इस तिये प्रश्न कर्ता का कृष्ण पत्त में जन्म सिद्ध हुआ ॥ ११॥

तिथिज्ञानम्—

पञ्चेन्दुभक्ते सति शेषतुल्याः पत्ते च तस्मिस्तिथयो भवन्ति । नक्षत्रतिथ्यानयनाय योग्यादहर्गणाद्वारविचारणात्र ॥ १२ ॥

श्रष्टगुणित कर्म योग्य राशि में १४ का भाग देने से शेष तुल्य तिथि समझना चाहिये।

नत्तत्र, तिथि के शान हो जाने पर अर्हगण से वार का शान करना चाहिये॥

उदाहरण—जैसे अप्रगुणित कर्म योग्य राशि (४४१०६) में पन्द्रह का भाग देने से शेव १ वचा, इस लिये कृष्ण पत्त की प्रतिपत् प्रश्न कर्ता की तिथि सिद्ध हुई ॥ १२ ॥

दिचारात्रिजनमञ्चानम्—

सप्ताहते कर्मविधानराशौ पाग्वन्नवोनेऽप्यथवाधिकेऽस्मिन्।

द्विभाजिते शेषकमेकमभ्रं दिवा च रात्रौ जननं तदानीम् ॥ १३ ॥

सप्तगुणित कर्मयोग्य राशि में नव जोड़, घटा या यथास्थित रख कर जो हो उस में दो का भाग देने से शेष १ रहे तो दिन में श्रीर दो शेष रहे तो रात्रि में प्रश्न कर्ता का जन्म सममना चाहिये।

उदाहरण—सत् गणित कर्म योग्य गणित अश्व को लग्न

में द्वितीय द्रेष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया तो ४७३४३ ऐसा ही रहा । इस में दो का भाग देने से शेष १ वचा इस लिये प्रश्नकर्ता का जन्म दिन में सिद्ध हुआ॥ १३॥

जन्मसमये-इष्टकालज्ञानम्-

पञ्चाहते कर्मविधानराशौ पाग्वस्रवोनेप्यथवाधिकेऽस्मिन्।

दिनस्य रात्रेरथवा प्रमित्या भक्तेऽविष्टं दिनरात्रिनाड्यः ॥ १४ ॥

कर्म योग्य राशि को ४ से गुणा कर गुणन फल में नच जोड़, घटा कर या यथास्थित रख कर उस में दिन में जन्म काल सिद्ध हो तो दिन मान घटी से, राति में जन्म काल सिद्ध हो तो रात्रि मान घटी से भाग दे कर जो शेष हो तसुल्य प्रशनकर्ता के जन्मेष्टकाल कहना चाहिये॥

उदाहरण—कर्मयोग्य राशि (६७६३।२०) को ४ से गुणा कर ने से (३३८१४।१००) = (३३८१६।४०) इतना हुआ। इस को लग्न में द्वितीय देष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया। इस में दिनमान घटी ३४ से भाग देने से शेव = (२०।४०) जन्मेष्ट काल सिद्ध हुआ। इस तरह प्रश्न कर्ता का ठीक र जन्म समय का ज्ञान कर के फला देश करना चाहिये॥ १४॥

इति नष्टजातकाध्यायः

## अथ निर्याणाध्यायः।

दिनकरप्रमुखैर्निधनस्थितैर्भवति मृत्युरिति प्रवदेत्क्रमात् । अनलतो जलतो करवालतो ज्वरभवो गदतः चुधया तृषा ॥ १॥

अप्रम भाव से मरण कालिक रोग का ज्ञान करते हैं। यदि अप्रम भाव में रिव हो तो अग्नि से, चन्द्रमा हो तो जल से, मङ्गल हो तो राख से, जुध हो तो ज्वर से, बृहस्पित हो तो रीग से, ग्रुक हो तो जुधा से और द्यान अप्रम भाव में हो तो तृपा से दुखी हो कर मृत्यु होती है ॥ १॥

सरणदेशज्ञानम्— स्थिर्श्वरी दुन्यक्षसम्बन्ध्यश्चिम्क्ष्रिक्षानम् स्वकीयदेशे विषयांतरे च मार्गे प्रकुर्यान्मरणं क्रमेण ॥ २ ॥

यदि श्रप्टम भाव में स्थिर राशि हो तो श्रपने निवास स्थान में, चर राशि हो तो देशान्तर में श्रीर द्विस्वमाव राशि हो तो रास्ता में मृत्यु होती है ॥ २ ॥

त्रायुर्ग्रहं खेटविवर्णितं च विलोकयेद्वा बलवान्ग्रहेन्द्रः।

तद्धेतुजातं प्रवदन्ति मृत्युं बहुपकारं वहवो बलिष्ठाः ॥ ३ ॥

यदि अप्टम स्थान ग्रह रहित हो तो उस पर जिस ग्रह की दृष्टि हो उस के कारण से मृत्यु होती है। यदि अप्टम स्थान यहुत ग्रह से युत दृष्ट हो तो अनेक प्रकार के रोग से मनुष्य की मृत्यु होती है॥३॥

मरणहेतुज्ञानम् —

पित्तं कफः पित्तमथ त्रिदोषः श्लेष्मानिलौ वाप्यनिलः क्रमेण । सूर्यादिकेभ्यो मरणस्य हेतुः प्रकल्पितः प्राक्तनजातकहैः ॥ ४ ॥

श्रव किस दोष से मृत्यु होगी इस का ज्ञान करते हैं। श्रष्टम भाष में सूर्य हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो कफ से, मज़ल हो तो पित्त से, बुध हो तो त्रिदोष से, गुरु हो तो कफ से, श्रक्र हो तो बात से श्रीर शनि हो तो भी बात से मृत्यु होती है। ।। । युक्तं नैवालोकितं खेचरेन्द्रेर्मृत्युस्थानं यो विलग्ने हकाएाः। द्वाविंशोऽस्मात्सोऽपि तस्यापि भर्ता कुर्य्यान्मृत्युं हेतुना स्वेन नूनम्।५। श्रम्लतो जलतो यदुदीरितं भवति तत् त्रिलवाधिपहेतुकम्। श्रथ हकाएफलानि सविस्तरं सुनिवरैषदितानि वदाम्यहम्।। ६।।

यदि श्रष्टम स्थान किसी भी ग्रह से ग्रुत हए न हो तो लग्न में जो देष्काण हो उसःसे २२ वाँ देष्काण का जो स्वामी हो उस ग्रह के कारण से (श्रनलतो जलत इत्यादि हेतु से) मृत्यु होती है। इस के वाद मुनि कथित देष्काण फल को सविस्तर कहता हूँ॥ ४-६॥

मेषस्य देष्काएफलम्-

मेषस्य पूर्वत्रिलवे न दृष्टे शुभग्रहैः पापनिरीक्ष्यमाखे ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्लीहोद्भवो वा विपिपत्तजो वा मृत्युस्तदानीं परिवेदितन्यः ॥ ७ ॥ मेपे द्वितीये जलजो वनांते तृतीयके क्रूपतडागजातः ।

यदि जन्म काल में मेष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो प्लीहा, विष या पित्त से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जल से और दृतीय द्रेष्काण हो तो कृप या तालाव से मृत्यु होती है।। ७।।

वृषद्रेष्काणफलम्—

रृषस्य पूर्वे त्रिलवे खराश्वक्रमेलकादिपभवो हि सृत्युः ॥ ८ ॥ द्वितीयके पित्तहुताज्ञचौरै रुचस्थलाश्वादिभवस्तृतीये।

वृष का प्रथम द्रेष्काण हो तो गदहे, घोड़े, ऊँट के सम्बन्ध से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो पित्त, अग्नि, चोर से और तृतीय द्रेष्काण हो तो उच्च स्थान से या घोड़े से सृत्यु होती है ॥ ८१ ॥ भिथुनद्रेष्काणकत्तम्—

आद्ये हकारो मिथुने च वातश्वासैद्वितीये मिथुने त्रिदौषै: ॥ ९ ॥
गजादित: पर्वतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनांतहके ।

मिथुन का प्रथम देष्काण हो तो चात, श्वास से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो वन में हाथी या पर्वत से मृत्यु होती है ॥ ६३ ॥ ककंद्रेष्काणफलम्

अपेयपानाद्पि कण्टकाच स्वभाच्च कर्कप्रथमे हकाणे ॥ १०॥ विषादिदोषाद्तिसारतो वा कर्कस्य मध्यत्रिलवे मृतिः स्यात् । महाभ्रमश्रीहक्गुल्मदोषुः कर्काशहके निधनं निरुक्तम् ॥ ११॥

कर्क राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष आदि के पीने से, काँ टे से या स्वष्न से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो विष या अतिसार से और तृतीय द्रेष्काण हो तो अम, ब्लीही या गुल्म रोग से मृत्यु होती है ।।
सिंहदेष्काणफलम्—

विषाम्बुरोगैः श्वसनाम्बुरोगैरपानपीडाविषशस्त्रकेश्य।

क्रमेण सिंहस्थहकाणकेषु नुनं सुनीन्द्रैर्मरणं प्रदिष्टम् ॥ १२ ॥

सिंह का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष या जल रोग से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो श्वास या जल रोग से और तृतीय द्रेष्काण हो तो गुद् मार्ग के पीड़ा, विष या शक्ष से मृत्यु होती है ॥ १२ ॥

कःयाद्रेष्काणफलम्-

कन्याद्यहकेऽनिलमौलिखनो दुर्गाद्रिपाताच्य तृपैर्दितीये।

खरोष्ट्रशस्त्राम्बुनिपातकान्तानिमित्तजातं निधनं तृतीये ॥ १३ ॥

कन्या का प्रथम द्रष्काण हो तो चात या मस्तक के पीड़ा से, द्वि-तीय द्रष्काण हो तो दुर्ग, पर्वत या राजा से छोर दृतीय द्रेष्काण हो तो गदहा, ऊँट, श्रस्त, जल में गिरने या स्त्री के कारण मृत्यु होती है ॥

तुलाद्रेष्काणफलम्—

तुलाहकारो प्रथमे निपातात्कलत्रतो वा पशुतोपि सृत्युः।

नूनं द्वितीये जठरामयैश्व व्यालाज्जलाच्चापि भवेत्तृतीये ॥ १४ ॥

तुला राशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो पतन स्त्री या पश्च से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो पेट के रोग से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो तो सर्प या जल से मृत्यु होती है। १४॥

वृश्चिकद्रेष्काणफलम्—

पूर्वे हकाणे खलु दृश्चिकस्य मृत्युर्विपान्नास्त्रभवोऽवगम्यः । भारश्रमाद्वा कटिवस्तिरोगैर्भवेद्वद्वितीये त्रिलवे तु मार्गे ॥ १५॥ जङ्घास्थिमङ्गारमकलोष्टकाष्ट्रैर्भवेत्तृतीये त्रिलवेऽलिराशेः।

वृश्चिक राशि का प्रथम देष्काण हो तो विष, अन या अस्त्र से, दि-तीय देष्काण हो तो रास्ते में कमर या वस्ति के पीड़ा से और द्वतीय देष्काण हो तो जाँच के हड्डी दूरने से या पत्यल, ढेला, काष्ठ के आ-चात से मृत्यु होती है ॥ १४६॥

धनुर्देष्काणफलम्—

त्राद्ये हकाणे धनुवो मृतिः स्याद् गुदामयैश्वापि मरुद्विकारैः ॥१६॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विदाहतो वा विषतः शरादा नाशो हकाले धनुषो द्वितीये। भवेजलाहा जलचारियो दा कोडामयाहा घनुषस्तृतीये ॥ १७॥

धनुका अध्यम द्रेष्काण होतो गुदाके रोग या वात से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो ताप, विष या शर से और तृतीय द्रेष्काण हो तो जल, जलजन्तु

या उदर रोग से सृत्यु होती है ॥ १६-१७॥

सकरद्रेष्काण्फलम्-

पूर्वे हकायो मकरस्य सिंहाद्वच्याघ्राद्वराहाद्वहकतो द्वितीये। पादैर्भुजङ्गिश्व तथा तृतीये चोराग्निशस्त्रज्वरतो हि सृत्युः ॥ १८॥

मकर का प्रथम देष्काण हो तो वाघ, सिंह या सुकर से, द्वितीय द्रेष्काण हो ते। पैरों में पीड़ा या सर्प से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो। तो चोर, अग्नि, रास्त्र या ज्वर से सृत्यु होती है ॥ १८ ॥

कुम्भस्य पूर्व त्रिलवे तु पत्रीसुतोद्रच्याधिकृतो द्वितीये।

गुह्यामयात्पर्वतपातनाद्वा विषात्तृतीये मुखस्क्प्यश्च ॥ १९॥

कुम्म राशि का प्रथम देष्काण हो ते। स्त्री, पुत्र या पेट के रेगा से, द्वितीय देष्काण हो तो गुप्त रोग या पहाड़ से गिरने से श्रीर हतीय हो तो मुख के रोग या पशुत्रों से मृत्यु होती है ॥ १६॥ मीनद्रे काण कलम्

मीनाचहके ग्रहणीपमेहगुल्माङ्गनाभ्यश्र भनेदृद्वितीये। जलोदराद्येश्व गनग्रहैर्वा जलस्य मध्येऽपि च नौप्रमेदात् ॥ २०॥ मान्त्ये हकाणे पृथुरोमसंस्थे मृत्युः कुरोगैः परिवेदितव्यः । एवं तदानीं निधनं न युक्तं नैव प्रदृष्टं गगनेचरेन्द्रैः ॥ २१ ॥

मीन राशि का प्रथम द्रकाण हो तो प्रहणो, प्रमेह, गुल्म या स्त्री के कारण, द्वितीय देष्काण हो तो जलोदर आदि रोग, हाथी, जल, या नौका से ग्रौर तृतीय देष्काण हो तो खराव रोग से मृत्यु होती है।। यदि अध्यान किसी ग्रह से युक्त दृष्ट न हो तो पूर्वीक्त फल समस्रना चाहिए ॥ २०-२१ | Pollection. Digitized by eGangotri

### शोषान्मृत्युयोगः—

पापान्तरे शीतकरे कुमार्या शोषान्मृतिर्वा रुधिरप्रकोषात्। कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा दे। पाप ग्रह के मध्य में हो तो शोष या रक्त विकार से मृत्यु होती है।। २१३॥

पाशहुताशनाभ्यां मृत्युयोगः—

शुभान्तरे शीतकरे अष्टमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन ॥ २२ ॥ अष्टम माव में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि दो शुभ श्रह के मध्य में हो तो गिरने से, फाँसी या श्रश्नि से सृत्यु होती है ॥ २२ ॥ भुजङ्गपाशाः सृत्युयोगः—

पापेक्षितौ पापलगौ त्रिकोणे यद्दाष्टमे बन्धभ्रजङ्गपाशात्।

दकाणकाः स्युर्जनने हि यस्य कारागृहे स्यान्मरणं हि तस्य ॥२३॥

नवम, पञ्चम या अष्टम भाव में दो पाप ग्रह वैठे हों और उन पर अन्य पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वन्यन, सर्प या फाँसी से मृत्यु होती है। अष्टम भाव में पाश, निगड़ या सर्प दे काण हो उस में पाप ग्रह बैठा हो तो देष्काण के समान वन्यन से मृत्यु होती है। पाश देष्काण हो तो फाँसी से, निगड़ देष्काण हो तो बेड़ी से और सर्प देष्काण हो तो सर्प से मृत्यु होती है॥ २३॥

भार्याकृतमरणयोगः —

मीनोद्येऽर्केऽस्तगते मृगाङ्के सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे। भार्याकृतं स्यान्मरणं स्वगेहे वदन्ति सर्वे मुनयः पुराणाः॥ २४॥

जिस के जन्म काल में मीन लग्न में सूर्य, सप्तम भाव में चन्द्रमा, पाप ग्रह से युत शुक्र मेष में हो तो स्त्री के सम्बन्ध से मतुष्य की मृत्यु होती है ॥ २४ ॥

श्रलेन संत्युयोगः —

श्रीणेन्दुमन्दौ गगने चतुर्थे दिनाधिराजोऽत्रनिजोऽथवा स्यात्। मूर्तित्रिकोणायगताः खलाख्याः श्रूलस्य मौलौ मलयं प्रयान्ति ॥२५॥ चीण चन्द्रमा, शनि या रवि, मङ्गल अस से दुरुप्म ह्वाचुतुर्थं भाव ंतें हों श्रथवा लग्न, नवम, पञ्चम, पकादश इन भावों में पाप ग्रह हों तो मस्तक में श्रल रोग से मरण होता है ॥ २५ ॥ काष्ट्रेन मृत्युयोगः—

मेबूरणस्थे धरणीतन् जे दिवामणौ भूतलभावसंस्थे।

क्षीरोन्दुमन्दप्रविलोक्यमाने काष्टाभिघातेन वदन्ति मृत्युम् ॥२६॥

यदि दशम आव में मङ्गल, चतुर्थ भाव में सूर्य हो उन पर ज्ञीण चन्द्रमा और शनि की दृष्टि हो तो काष्ट के आधात से मृत्यु होती है॥ अनेकरोगान्मृत्युयोगः—

क्षांग्रेन्दुभौमार्किदिवाकरैः स्यादायुःखलग्राम्बुगतैर्गदादेः । मृत्युः खपुण्योदयपञ्चयस्यैस्तैरेव नानाविधिकुट्टनेन ॥ २७ ॥

जिस मनुष्य के जन्म काल में चीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि, सूर्य क्रम से अष्टम, दशम, लग्न, चतुर्थ में वैठे हों तो अनेक रोग से मृत्यु होती है।

यदि पूर्वीक्त ग्रह क्रम से दशम, नवम, लग्न, पञ्चम में स्थित हों

तो अनेक प्रकार के रोग से मृत्यु होती है॥ २०॥

शस्त्रहुताशनभूपप्रकोपेन मृत्युयोगः —

भूसनुसूर्याकेसुता यदि स्युश्रतुर्थजामित्रनभोग्रहस्थाः।

कुर्वन्ति ते शस्त्रहुताशभूपप्रकोपजातं नियमेन मृत्युम् ॥ २८ ॥ यदि मङ्गल, सूर्य, शनि क्रम से चतुर्थ, सप्तम, दशम में हो तो

शस्त्र, श्रीय राजा के कोप से मृत्यु होती है ॥ २५॥ प्रवासेऽग्निवाहनेन मृत्युयोगः—

कुनेन्दुमन्दाः खजलद्विसंस्थाः कृमिश्रतेस्ते मरणं प्रकुर्युः ।

मेषूरणस्यै रिवभौमसोमैर्भवेत्यवासेऽनलवाहनाद्यैः ॥ २९ ॥

मङ्गल, चन्द्रमा, शनि क्रम से द्शम, चतुर्थ, द्वितीय में स्थित हों तो कीड़े के घाव से मृत्यु होती है।

रवि, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों दशम भाव में स्थित हों तो विदेश

में अप्नि ये चिहन सम्भूति होती है बोर Digitized by eGangotri

यन्त्रोत्पीडनेन सृत्युयोगः—

क्षीर्णेंदुमन्दार्कयुते विलग्ने भूमीसुते सप्तमभावयाते ।

विनाशनं यन्त्रनिपीडनेन भवेदवश्यं परिवेदितन्यस् ॥ ३०॥

यदि चीण चन्द्रमा, शनि, सूर्य ये तीनो लग्न में श्रीर मझल सप्तम भाव में स्थित हो तो मशीन से पीड़ा पाकर मृत्यु होती है ॥ ३०॥

विण्सूत्रप्रदेशे सृत्युयोगः—

भौमे तुलायां च यमे च कर्के प्रालेयरएमो रविजालयस्थे। विष्युत्रितासंकुलितप्रदेशेऽवश्यं विनाशः परिवेदितच्यः॥ ३१॥ मङ्गल तुला में, कर्क में शनि, श्रीर मकर या कुन्भ में चन्द्रमा हो

तो विष्टा सूत्र से भड़ी हुई सूमि में मृत्यु होती है ॥ ३१ ॥

वनांतराले मृत्युयोगः—

मेषूरणास्ताम्बुगृहै: क्रमेण क्षीणेंदुमन्दाऽवनिपुत्रयुक्तैः । दुर्गातराले च शिलोचये वा वनांतराले प्रलयः किल स्यात् ॥३२॥

क्षीण चन्द्रमा, शनि, मङ्गल ये क्रम से द्शम, सप्तम, चतुर्थ में स्थित हो तो दुर्ग स्थान पर्वत या जङ्गल में मृत्यु होती है ॥ ३२ ॥

गुह्यरोगान्मृत्युयोगः—

वलोपपन्नावनिस्नुदृष्टे क्षीणे विधी रन्ध्रगतेऽर्कपुत्रे।

गुद्धामयाद्वा कृमिहेतुतो वा भवेदवश्यं मरणं रखाद्वा ॥ ३३॥ ज्ञोण चन्द्रमा, शनि दोनों श्रप्टम में स्थित हो कर बली मङ्गल से देखे जाते हों तो गुप्त रोग, कीड़ा के कारण या युद्ध से मरण होता है ॥ ३३॥

विहंगेनाश्वपदकारग्रेन च मृत्युयोगः—

पित्रे कलत्रोपगते स भोमे मन्देऽष्टमस्थे च विधा चतुर्थे ।

विहङ्गमश्वापदकारग्रेन निर्ध्याणमाहुर्सुनयः पुराणाः ।। ३४ ॥

मङ्गल और रवि सप्तम भाव में, शनि अध्म में और चन्द्रमा चतुर्थे

में हो तो पूर्वी या बाध आदि हिस्सक प्राणियों से सुद्धा होती है ॥३४॥

पर्वतादिपतनेन मृत्युयोगः— लग्नाष्टमत्रिकोणेषु भातुभौमार्कजेन्दुभिः।

पार्वतीयो भवेन्यृत्युर्भित्तिपातभवोऽथवा ॥ ३५ ॥ सूर्य, मङ्गल, शनि, चन्द्रमा ये क्रम से लग्न, श्रष्टम, पञ्चम, नवम में स्थित हों तो पर्वत या दीवाल के गिरने से मृत्यु होती है ॥ ३५ ॥ तीर्थमरणयोगः —

सौम्येऽष्ट्रयस्थे शुभदृष्टियुक्ते धर्मेश्वरे वा शुभलेचरेन्द्रे ।

तीर्थे मृतिः स्याद्यदि योगयुग्मं तीर्थे हि विष्णुस्मरणेन मृत्युः॥३६॥ अष्टम आव में स्थित हो कर वुष यदि ग्रुम ग्रह से दृष्ट युक्त हो अथवा नवम आव का स्वामी श्रुम ग्रह हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है। होनों योग यदि हो तो विष्णु भगवान के समरण पूर्वक मृत्यु होती है ३६

स्त्रियाः सतोत्वयोगः—

धर्मस्वामी धर्मगो धर्मसंस्थौ सूर्यक्ष्माजौ चेत्तदाग्निपवेशम् । कुर्यात्पत्नी लग्नजामित्रनाथौ मित्रे स्यातां नान्यथा सद्भिरुक्तम् ॥३७॥

नवमेश, सूर्य, मङ्गल तीनों नवम, भाव में हों श्रीर लग्नेश, सप्तमेश दोनों में मित्रता हों तो मृत्यु होने पर उस की स्त्री श्रिप्त प्रवेश करती है। लग्नेश, सप्तमेश दोनों में मित्रता न हो तो श्रिप्त में प्रवेश नहीं करती है। ३७॥

इति निर्याणाध्यायः

- ANDION

अथ चन्द्रकृतनिर्याणाध्यायः

इति प्रणीतं निर्व्याणं प्राचीनम्रुनिसंमतम् । यवनैरुदितं यत्र सविस्तरमथोच्यते ॥ १॥

यवनकादत यत्र सावस्तारम्या निर्माण कहा है,

श्रव यवनाचार्योक्त निर्याण कहता हूँ । ॥ १ ॥

फलसहितमेषराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्—

धनहान्ध्रकातुन्त्रभावता अवेश Collection. Digitized by eGangotri

२४ जा०

सर्वकर्मसमायुक्तः सुशीलो राजवळ्यः ॥ २ ॥ गुणाभिरामः सततं देवब्राह्मणपूजकः। कोष्णशाकाल्पभोक्ता च ताम्रविस्तृतलोचनः ॥ ३ ॥ शूरः शीघ्रममादी च कामी दुर्वलजानुकः। शिरोत्रणयुतो दाता कुनखी सेवकपियः ॥ ४ ॥ द्विभार्यः सङ्गरे भीरुश्वपत्तो नितरां भवेत । प्रथमे सप्तमे वर्षे त्रयोदशमिते ज्वरः ॥ ५ ॥ षोडशे वा सप्तद्शे वर्षे स्यानु विषृचिका। तृतीये द्वादशे वापि जलाद्भीतिः प्रजायते ॥ ६ ॥ पञ्चविज्ञन्मिते वर्षे सन्तानं च निज्ञान्यता । द्वात्रिंशत्मिते वर्षे शस्त्रघातः प्रजायते ॥ ७ ॥ कार्यारम्भप्रलापी च विदेशगमने रतः। कुशांगः शीघ्रगो मानी शुभलक्षणसंयुतः ।। ८ ।। वाताधिक्यः शुभैध्षे चन्द्रे नवतिसंमिते । त्रायुस्तस्य विनिर्देश्यं कार्तिकस्य सितेतरे ॥ ९ ॥ पद्मे बुधे नवस्यां च निशीथे च शिरोरुजा । निधनं जायते नूनं जन्मनीन्दावजस्थिते ॥ १० ।।

जिस के जन्म काल में मेष राशि का चन्द्रमा हो वह धनवान, पुत्रवान, उग्र, परोपकार करने में निरत, सब कार्य करने धाला, सुशील, राजा का प्रिय, गुणे, देवता ब्राह्मण का भक्त, उष्णशाक श्रीर थोड़ा भोजन करने वाला, ताम्रवर्ण के बड़े २ नेत्र वाला, ग्रूर, शीव प्रमाद में पड़ने वाला; कामी, दुर्वल जानुवाला,शिर व्रण वाला,दानी, कुनखी, सेवकों का स्नेही, दो स्त्री वाला, संग्राम में डरने वाला, सदा चश्चल, जन्म से १,७,१३ वर्ष में ज्वर,१६,१७वर्ष में विस् विका ३,१२ वर्ष में ज्वर,१६,१७वर्ष में विस् विका उत्पत्ति

ब्रीर रतौन्य, ३२ वर्ष में शस्त्रघात, कार्यों के आरम्भ में प्रलाप करने बाला, बिदेश यात्रा में निरत, दुर्बल शरीर वाला, शीघ्र गमन करने बाला, मानी, शुभ लज्ञण से युक्त तथा वात न्याधी मनुष्य होता है। यदि चन्द्रमाके ऊपर शुभ प्रहकी दृष्टि होतो ६० वर्ष का आयुर्द्य होता है। कार्तिक मास, कृष्ण पत्त, वुंधवार, नवमी तिथि, मध्य रात्रि के समय में शिर के रोग से मृत्यु होती है॥ २-१०॥

वृषराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्-अल्पतेजा नरः स्तब्धः कर्मशुद्धिविवर्जितः। सत्यवागर्थवान्कामी कामिनीवचनानुगः ॥ १ ॥ चिरायुरलपकेशश्च परोपकरणे रतः। पितुर्मातुर्गुरूणां च भक्तो भूपतिवद्धभः ॥ २ ॥ सभायां चतुरो नित्यं सन्तुष्टो येन केनचित्। पीडास्यात्प्रथमे वर्षे तृतीयेऽग्निभयं दिशेत् ॥ ३ ॥ विस्चिकाभयं विद्यात्सप्तमे नवमे व्यथा। दशमे रुधिरोद्दशारो द्वादशे पतनं तरो: ॥ ४ ॥ सर्पाच्च षोडशे भीतिः पीडा चैकोनर्विशके। पञ्चविंशन्मिते तोयाद्भयं भवति निश्चितम् ॥ ५ ॥ त्रिंशन्मिते तथा पीडा द्वात्रिंशत्प्रमितेऽपि च। श्लेष्मतः शान्तिभाक्छ्रः सहिष्णुर्दुदिमान्नरः ॥ ६ ॥ सौम्यग्रहेक्षिते चन्द्रे पण्णवत्यब्दसंख्यया । त्रायुर्जन्तोर्विनिर्देश्यमवश्यं वचनात्सताम् ॥ ७ ॥ माघमासे नवस्यां च शुक्के पत्ते भृगोर्दिने। रोहिण्यां निधनं विद्याजन्मनीन्दौ वृषस्थिते ॥ ८ ॥ जिस के जुना का को त्राप्त महिल्ला चन्द्रमा हो तो मनुष्य अरुप के वाला, स्तब्ध, कर्म शुद्धि से हीन, सत्य वीलन वाला, धनी कामी, स्त्री के चचन में रहने चाला, दीर्घ जीवी, थोड़े केदा चाला, परोपकारी, पिता, माता श्रीर गुरु का भक्त, राजा का प्रिय, सभा में चतुर, थोड़े

से भी सन्तुष्ट होता है।

१ वर्ष में पोड़ा, ३ वर्ष में श्रिशमय, ७ वर्ष में विस्विका, ६ वर्ष में पीड़ा, १० वर्ष में रक्त विकार, १२ वर्ष में पेड़ से गिरना, १६ वर्ष में सर्प का भय, २१ वर्ष में पोड़ा, २४ वर्ष में जल भय, ३०, ३२ वर्ष में पीड़ा, कफी, शान्त, शर, समाशील तथा वुद्धिमान होता है। यह चन्द्र के ऊपर शुम ग्रह की दिए हो तो ६६ वर्ष का श्रायुद्धि होता है।

माघ मास, शुक्क पद्म, नवमी तिथि, रोहिणी नद्मत्र में मनुष्य का

मरण होता है ॥ १-८॥

मिथुनराशिस्थितचन्द्रनियीणम्-ग्रामण्यां चतुरः पाज्ञो दृढसौहृद्कार्कः। मिष्टानाशी सुशीलश्र छिन्नवाक्चललोचनः ॥ १ ॥ कुटुम्ववत्सलः कामी कुत्रहल्रतिपियः। वयसः पूर्वभागे हु सुखी मध्ये हु मध्यमः ॥ २ ॥ चरमेऽतितरां दुःखी द्विभायों गुरुवत्सलः। स्वरुपापत्यो गुर्णैर्युक्तो नरो भवति निश्चितम् ॥ ३ ॥ वृक्षाद्भीः पञ्चमे वर्षे षोडशेऽरिकृतं भयम् । अष्टादश्वमारो तु कर्णस्वपरिपीडनम् ॥ ४ ॥ विंशत्या प्रमिते वर्षे पीडात्यंतं प्रजायते । त्रष्टित्रं शन्मते नूनं पीडा स्यान्यृतुना समा ॥ ५ ॥ भोगी दानरतो नित्यं सत्यधर्मपरायणः। सुभगो विषयासक्तो गीतनृत्यप्रियः सुधीः ॥ ६ ॥ शास्त्रज्ञः शुभवाग्जीषेदशीतिः शरदां नरः। वैशाखे शुक्कपचे च द्वादश्यां बुधवासरे ॥ ७ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

मध्याहे इस्तनक्षत्रे निर्याणं खलु निर्दिशेत्। इत्युक्तं मिथुनस्थे तु जन्मकाले कलानिधौ ॥ ८ ॥

जिसके जन्म काल में मिथुन का चन्द्रमा हो वह चतुर, पण्डित, हुढ मैत्री करने वाला, मिष्टात्र भोजन करने वाला, सुशील, थोड़ा शक्य बोलाने वाला, चश्रक नेत्र वाला, वन्धुयों का पालक, कामी, हुल ग्रुक, रित का प्रेमी, पूर्व अवस्था में सुखी, मध्य में मध्यम सुख, अन्त में दुखी, दो स्त्री वाला, गुरु का भक्त, थोड़ी सन्तान वाला श्रीर गुणवान होता है। ४ वर्ष में वृक्त का भय, १६ वें वर्ष में शत्रु का भय, १८ वें वर्ष में कर्ण रोग, २० वें वर्ष में विशेष पीड़ा, ३८ वें वर्ष में मरण तुल्य कप्ट, भोगी, दाता, सत्य वर्म में निरत, सुन्दर, विषयी, गान नाच का स्नेही, वुद्धिमान, शास्त्र को जानने वाला, प्रिय वोलने वाला श्रीर ८० वर्ष की श्रायु होती है।

वैशाख मास, शुक्क पत्त, द्वादशों तिथि, वुध दिन, हस्त नत्तत्र,

मध्यान्ह समय में उस की मृत्यु होती है ॥ १-८॥

परोपकृतिकर्ता च सर्वसंग्रहतत्परः ।
प्रत्रवान्गुणवान्साधुर्भक्तः पित्रोः स्त्रिया जितः ॥ १ ॥
ग्रत्रवान्गुणवान्साधुर्भक्तः पित्रोः स्त्रिया जितः ॥ १ ॥
ग्रत्रवान्गुणवान्साधुर्भक्तः पित्रोः स्त्रिया जितः ॥ १ ॥
ग्रत्राय भवेन्नूनं लिलाटे मध्यगामिनी ।
वामाङ्गेऽग्निभयं विद्याच्छीर्षस्वपरिपोडितः ॥ ३ ॥
वान्धवैर्वहुभिर्युक्तो वहुभार्यः प्रजायते ।
भग्रहस्थितवेत्ता च बहुमित्रः प्रियंवदः ॥ ४ ॥
ग्रेगी स्यात्प्रथमे वर्षे तृतीये लिगपीडनम् ।
पक्तित्रशान्मित्त वर्षे स्तर्पति भग्नमादिकोक्ष्विष्ठितः ॥
ग्रहस्थितवेत्ता च वहुमित्रः प्रयंवदः ॥ ४ ॥

द्वात्रिंशत्प्रमिते वर्षे बहुपीडोद्भवो भवेत् । पंचाशीतिमितं ब्रूयादायुः पण्णवितश्च वा ॥ ६ ॥ माघे मासि सिते पत्ते नवम्यां भृगुवासरे । रोहिणीनामनक्षत्रे त्रजेदायुः प्रपूर्णताम् ॥ ७ ॥ प्रसुतौ कर्कराशिस्थे कुमुदानन्दने सित । पुराणैर्म्गनिभः प्रोक्तं निर्याणिमिति निश्चितम् ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में कर्क का चन्द्रमा हो वह परोपकारी, सव वस्तुओं का संग्रह करने वाला, पुत्रवान, गुणवान, सज्जन, पिता माता का भक्त, स्त्री के वहा में रहने वाला, ग्रल्पायु, वाल्य काल में निर्धन, मध्य में सुखी, अन्त में धर्म में निरत, तीर्थ यात्रा करने वाला, खलाट के मध्य में रेखा वाला, वाम श्रङ्ग में श्रिश्च का भय, मस्तक में रोग से पीड़ित, वहुत वन्धुओं से युक्त, वहुत स्त्री वाला, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, प्रिय वोलने वाला श्रीर वहुत मित्र वाला होता है। १ वर्ष में रोगी, ३ वर्ष में लिङ्ग में रोग, ३१ वें वर्ष में सर्प भय, ३२ वें वर्ष में श्रिक्त पीड़ा श्रीर ८६ वर्ष तक की श्रायु होती है। माघ मास, श्रुङ्ग पक्त, नवमी तिथि, श्रुक्त वार, रोहिणी नक्तत्र में मनुष्य की मृत्यु होती है॥ १-८॥

सिहराशिगतचंद्रनिर्याणमाह— धनधान्यसमायुक्तः श्रामांश्र समरप्रियः। विद्वान्सर्वकलाभिज्ञो विदेशगमने रतः॥ १॥ विश्वालः पिङ्गलाक्षश्र क्रोधी स्वल्पात्मजो नरः। सर्वगः शत्रुहंता च शिरोरुङ्निष्ठुरो महान्॥ २॥ भूताद्वाधादिमे वर्षे पंचमेऽब्देऽग्नितो भयम्। सप्तमे ज्वरवाधा च नृणां भवति निश्चितम्॥ ३॥ विष्वचिकोद्भवा पीडा नृणां भवति निश्चितम्। CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri विश्वन्मिते भयं सर्पादेकविशे प्रपीडनम् ॥ ४ ॥ श्रष्टाविश्वन्मिते वर्षे चापवादभयान्वितः । द्वात्रिश्वत्प्रमिते नूनं वत्सरे परिपीडनम् ॥ ५ ॥ उदरे सव्यथागे तु वातगुल्मादिसंभवः । सुश्चीत्तः कृपणोत्यंतं सत्यवादी विचक्षणः ॥ ६ ॥ शुअग्रहेक्षिते चंद्रे शतायुर्जायते नरः । फालगुनस्यासिते पत्ते पंचम्यां भौमवासरे ॥ ७ ॥ मध्याहे जलमध्ये च मृत्युर्नूनं न संश्वयः । सिहराशिस्थिते चंद्रे निर्याणमिदमीरितम् ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में सिंह राशि का चन्द्रमा हो वह धन धान्य से युक्त, श्रीमान, संग्राम का प्रेमी, विद्वान, सव कलात्रों को जानने वाला, विदेश में रहने वाला, विशाल शरीर वाला, पीत वर्ण के नेत्र वाला, कोधी, थोड़ी सन्तान वाला, सव जगह जाने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, मस्तक रोगी, श्रीर निष्ठुर होता है। १ वर्ष में मृत से पीड़ा, ४ वें वर्ष में श्रिप्त भय, ७ वें वर्ष में ज्वर विष्ट्रिवका का भय, २० वें वर्ष में सर्प भय, २१ वें वर्ष में पीड़ा, २८ वें वर्ष में लोकापवाद श्रीर २२ वें वर्ष में उदर की दाहिनी श्रीर में गुल्म रोगका भयहोता है। तथा सुशील, श्रित हुएण, सत्य वक्ता श्रीर पण्डित होता है। यदि चन्द्रमा श्रुभ ग्रह से देखा जाता हो तो मनुष्य की श्रायु १०० वर्ष की होती है। फाल्गुन मास, कृष्ण पन्न, पश्चमी तिथि, मङ्गलवार, मध्याह काल, जल मध्य में मृत्यु होती है॥ १८८॥

कन्याराशिस्थितचन्द्रकृतिनय्याणम्— स्वजनानन्दकृतित्यं धनवान्वहुसेवकः । प्रवासी च कलाभिज्ञो गुरुभक्तः प्रियंवदः ॥ १ ॥ देवताद्विजवर्याणां भक्तस्तत्परमानसः । धर्मकृम्ससुद्धको अवसानामृतिदुर्लभः॥ २ ॥ धर्मकृम्ससुद्धको अवसानामृतिदुर्लभः॥ २ ॥ कन्यकाल्पत्वमापनो भूरिपुत्रो भवेन्नरः ।

शिश्ने कण्डप्रदेशे च लाञ्छनं निश्चितं भवेत् ॥ ३ ॥
विद्विपीडा तृतीयेऽब्दे पंचमे लोचनव्यथा ।
नवमे द्वारवाधा च त्रयोदशिमतेपि च ॥ ४ ॥
तथा पश्चदशे वर्षे सर्पतो भयमादिशेत् ।
एकविंशन्मिते वर्षे पतनं दृक्षभित्तितः ॥ ५ ॥
श्चरण्ये शस्त्रधातः स्याद्वर्षे त्रिंशन्मिते श्रुवम् ।
श्चराय्यव्दं भवेदायुश्चन्द्रे सौम्यग्रहेशिते ॥ ६ ॥
चैत्रकृष्णत्रयोदश्यां निधनं रिवशासरे ।
शीतयुतौ हिथते सूतौ कन्यायामिति संस्मृतम् ॥ ७ ॥

जिसके जन्म काल में कन्या राशिका चन्द्रमा हो तो यह अपने वन्युओं को आनन्द देने वाला, धनवान, बहुत नौकर वाला, विदेश में रहने वाला, कलाओं को जानने वाला, गुरु का मक्त, प्रिय वोलने वाला, देवता ब्राह्मण का भक्त, धर्म कर्म में रत, जनों में श्रेष्ठ, थोड़ी कन्या अधिक पुत्र वाला, लिङ्ग और कण्ठ में विद्व वाला होता है। २ वर्ष में अग्नि भय, ४ वर्ष में नेत्र पोड़ा, ६ और १३ वर्ष में गुद्मार्ग में पीड़ा, १४ वर्ष में सर्प भय, २१ वें वर्ष में वृत्त और दीवाल का भय, २० वें वर्ष में जङ्गल में शक्ताधात का भय होता है। यदि चन्द्रमा के उपर श्रुभ ग्रह की दिए हो तो ५० वर्ष की आयु होती है। चेत्र मास, इच्ण पद्म, त्रयोदशी तिथि, रविवार में मरण होता है। १-७॥

तुलाराशिस्थितचन्द्रकृतिनय्यीणमाह— मान्यः सर्वजनेर्न् वस्तुसंग्रहतत्परः । भोगी धर्मपरः श्रीमान्बहुभृत्यो विचक्षणः ॥ १ ॥ वापीक्रपतदागादिनिर्मितौ सादरः सदा । माज्ञः सर्वकलाभिज्ञो नृपाणामतिवळ्ळभः ॥ २ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri मधुरान्नरसमीतिर्दिभार्यः वितृभक्तिकृत् । स्वल्पापत्योऽल्पवन्धुश्र कृषिकर्मविचक्षणः ॥ ३ ॥ क्रयविक्रयसम्प्राप्तिर्देवब्राह्मणपूजकः। भार्यावचोत्रुगामी च सप्तमेऽब्देपिजं भयम् ॥ ४ ॥ श्रष्टमे ज्वरजा पीडा द्वाद्शे च जलाद्भयम् । तरोस्तुरगतः पातः सर्पभीर्वापि विंशके ॥ ५ ॥ एकविंशन्मिते पीडा चन्द्रे सौम्यग्रहेक्षिते। पञ्चाजीतिर्भवेदायुर्वेजाखस्याचपसके ॥ ६ ॥ सार्पेष्टम्यां भृगोर्वारे निधनं पूर्वयामके । तुलाराशिस्थिते चद्रे निय्यीणिमिति स्नुचितम् ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में तुला का चन्द्र हो वह सव जनों का मान्य, वस्तुत्रों का संग्रह करने वाला, भोगो, धर्म में रत, लदमीवान, वहुत नौकरों से युक्त, पण्डित, कुआँ तालाव आदि बनवाने वाला, बुद्धिमान्, कलाश्रों को जानने वाला, राजप्रिय, विष्टान प्रिय, दो स्त्री वाला, माता पिता का भक्त, थोड़ी सन्तान वाला, थोड़े वन्धु वाला, खेती करने वाला, कय विकय से आमदनी करने वाला, देवता ब्राह्मणी का मक्त, स्त्री के वाक्य में रहने वाला होता है। ७ वर्ष में अग्निमय, प्वर्ष में ज्वर, १२ वर्ष में जल भय, २० वें वर्ष में वृत्त या घोड़ा से गिरने का और सर्प का भय, २१ वें वर्ष में अनेक कप्ट होता है। चन्द्रमा यदि शुभग्रह से देखा जाता हो तो ८४ वर्ष की श्रायु होती है।

वैशाख मास, शुक्क पत्त, अश्लेषा नत्तत्र, अष्टमो तिथि, सोमवार

में मृत्यु होती है ॥ १-9 ॥

वृश्चिकराशिस्थितचन्द्रनिय्यीणमाह-परतापपरः क्रोधी विद्वेषी कलइपियः। विश्वासघातकश्चापि मित्रद्रोही विचक्षणः ॥ १ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

श्रमन्तुष्टो नृपै: पूज्यो विव्नकर्तान्यकर्मिण ।
श्रमलक्षणसंयुक्तो गुप्तपापश्च विक्रमी ॥ २ ॥
बहुमृत्यश्चतुर्वधुर्द्दिभार्यो जायते पुमान् ।
प्रथमेऽब्दे ज्वरात्पीडा तृतीये भयमितः ॥ ३ ॥
पंचमेऽब्दे ज्वरात्पीडा तथा पंचद्योऽपि च ।
पंचविंशन्मिते वर्षे पीडा स्थान्महती श्रुवस् ॥ ४ ॥
चंद्रे सौम्यग्रहैर्दृष्टे नवत्यब्दान्स जीवति ।
ज्येष्ठमासि सिते पत्ते द्शम्यां बुधवासरे ॥ ५ ॥
इस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्यरात्रे गते सित ।
चंद्रे दृश्चिकराशिस्थे निर्याणमिति कीर्तितम् ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में वृश्चिक राशि का चन्द्रमा हो वह दूसरों को पीड़ा देने चाला, कोघो, द्वेष करने चाला, मगड़ाल, विश्वास घाती, मित्रद्रोहो, पण्डित, श्रसन्तोषो, राजा से श्चाहत, दूसरे के कार्य में चाघा डालने वाला, श्चभ लच्चण से युक्त, गुप्तपापी, पराक्रमी, बहुत नौकर चाला, चार भाई चाला, दो स्त्री चाला होता है। १ वर्ष में ज्वर पीड़ा, १ श्रीर २४ वर्ष में विशेष पीड़ा होतो है। चन्द्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ६० वर्ष श्चायु होती है। ज्येष्ट मास, शुक्क पच्च, द्शमी तिथि, बुधवार, हस्त नच्च, मध्य रात्रि में मृत्यु होती है॥ १-६॥

घतुराशि स्थितचद्रकृतिनयीणमाह— प्राज्ञो धर्मी सुपुत्रश्च राजमान्यो जनप्रियः । द्विजदेवार्चने प्रीतिर्वस्तुसंग्रहतत्परः ॥ १ ॥ सभायां च भवेद्वक्ता सुनस्ती सुमितः शुचिः । स्थुलदन्ताधरग्रीवः काव्यकर्ता प्रगल्भकः ॥ २ ॥

कुलशाली वदान्यश्च सभाग्यो दृढसौहृदः।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

निम्नपादतलः क्रेशी साहसी विनयान्वितः ॥ ३ ॥ शांतः क्षिमप्रकोपी च तापसः स्वल्पग्रुङ् नरः । स्वल्पप्रदेश पूर्वे वयसि वित्तवान् ॥ ४ ॥ सवायः प्रथमे वर्षे महापीडा त्रयोदशे । श्राष्ट्र सर्वश्रभे हेष्टे शतवर्षाण जीवति । शांत्र सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्रभे सर्वश्रभे हेष्टे सर्वश्यभे हेष्टे सर्वश्रभे हेष्टे सर्व

जिस के जन्म काल में घरु राशि का चन्द्रमा हो वह पण्डित, धर्मात्मा, पुत्रवान, राजा का मान्य, लोगों का प्रिय, ब्राह्मण देवताओं में भिक्त, वस्तुओं का संग्रह में तत्पर, सभा में बोजने वाला, सुन्दर नस वाला, सुन्दर वृद्धि वाला, पवित्र, वड़े वड़े दाँत, स्थूल श्रोठ श्रीर स्थूल श्रीवा वाला, किव, प्रोह, कुल में प्रधान, दाता, भाग्यवान, दह मित्र वाला, गहड़ा पाद तल वाला, क्लेशो, साहसी, विनयी, शान्त, जल्दी कोध करने वाला, तपस्वो, थोड़ा भोजन करने वला, थोड़ी सन्तान वाला, उत्तम कुटुम्बों से युक्त श्रीर पूर्व श्रवस्था में धनी होता है। १ वर्ष में कप्ट, १३ वर्ष में विशेष कप्ट, ६० वर्ष से ७१ वर्ष तक की श्रायु वाला होता है। चन्द्रमा यि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो १०० वर्ष की श्रायु होती है। श्राषाड मास, कृष्ण पत्न, पञ्चमो तिथि, श्रक वार, हस्त नत्त्वत्र, रात्रि के समय में मृत्यु होती है। १-७॥

मकरराशिगतचंद्रनिर्याणमाह— धीरो विचक्षणः क्षेत्री पुत्रवान्तृपतित्रियः । कृपातुः सत्यसंपन्नो वदान्यो सुभगोऽलसः ॥ १॥ कृष्णतातुः पुमान्नूनं विस्तीर्णकटिरुद्भवेत् । पंचमे वहस्से निर्द्धालस्यो स्वास्त्रे च जलाद्भयम् ॥ २॥ पंचमे वहस्से निर्द्धालस्यो च जलाद्भयम् ॥ २॥ दशमे पतनं दृक्षाद्व द्वादशे शस्त्रपीडनम् । विश्वन्मिते ज्वराद्वाधा शाखासु पश्चिविशके ॥ ३ ॥ पंचित्रशत्समाकाले वामाङ्गेऽश्विभयं दिशेत् । अब्दानां नवतिर्नृतमायुस्तस्य प्रकीर्तितम् ॥ ४ ॥ श्रावणस्य सिते पचे दशम्यां भौमवासरे । ज्येष्ठायां निधनं नृनं चंन्द्र मक्ररसंस्थिते ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में मकर राशि का चन्द्रमा हो वह धीर, पण्डित, रोगी, पुत्रवान, राज विय, दयानु, सत्य बोलने वाला, दाता, सुन्दर, श्रालसी, कृष्ण वर्ण का तानु वाला श्रीर विस्तृत कमर वाला होता है। ४ वर्ष में पीड़ा, ७ वर्ष में जलमय, १० वर्ष में चृत्त से गिरने का भय, १२ वर्ष में शस्त्र का श्राधात, २० वें वर्ष में ज्वर, २४ वें वर्ष में कप्, ३४ वें वर्ष में वामाङ्ग में श्राग्न भय होता है। ६० वर्ष की श्रायु होती है। श्रावण मास, शुक्क पन्न, द्शमी तिथि, मङ्गल वार, ज्येष्ठा नच्चत्र में उस की सृत्यु होती है ॥ १-४॥

कुम्भराशिगतचन्द्रनिर्याणमाह— दाता मिष्टान्नभोक्ता च धर्मकार्येषु सत्वरः । प्रियवनतृत्वसंयुक्तो नरः क्षीणकलेवरः ॥ १ ॥ स्वल्पापत्यो द्विभार्यश्र कामो द्रव्यविवर्जितः । वामहस्ते भवेछ्वकृम पीडा प्रथमवत्सरे ॥ २ ॥ पञ्जमेऽग्निभयं विद्याद्य द्वादश्वत्सरे । व्यालाद्वा जलतो भीतिरष्टाविंशतिमे क्षतिः ॥ ३ ॥ चौरेभ्यश्र भवेदायुर्वर्षाणां नवतिर्भुवम् । भाद्रे मास्यसिते पच्चे चतुर्थ्या शनिवासरे ॥ ४ ॥ भरणीनामनक्षत्रे गृणन्ति मरणं नृणाम् । प्रमुक्तं मुनिश्रेष्ट्रैश्चन्द्रे जन्मिन कुम्भगो ॥ ५ ॥ प्रमुक्तं मुनिश्रेष्ट्रैश्चन्द्रे जन्मिन कुम्भगो ॥ ५ ॥

जिस के जन्म काल में कुम्भ का चन्द्रमा हो वह मनुष्य दाता, मिष्टात्र भोजन करने चाला, धर्म कार्य में शीव्रता करने वाला, विय बोलने वाला, दुर्वल, थोड़ी सन्तान वाला, दो स्त्री वाला, कामी, द्रव्य से रहित और चाम हाथ में चिन्ह वाला होता है। १ वर्ष में कए, ४ वर्ष में अग्निभय, १२ वर्ष में सर्पभय, २ वष में चोरां से चति होती है। भाद्र मास, कृष्ण पत्त, चतुर्थी तिथि, शनि वार, भरणी न त्र में

मृत्यु होती है ॥ १-४॥ मीनराशिगतचन्द्रनिर्याणमाह—

धनी मानी विनीतश्र भोगी संहष्टमानसः। पितृमातृसुराचार्यगुरुभक्तियुतो नरः ॥ १ ॥ उदारो रूपवाञ्छेष्ठों गन्धमाल्यविभूषणः। पश्चमेऽब्देजलाद्भीतिरष्टमे ज्वरपीडनम् ॥ २ ॥ द्वाविंशे महती पीडा चतुर्विश्वन्मितेऽन्द्रके। पूर्वाशागमनं चायुरव्दानां नवतिः स्मृता ॥ ३ ॥ अश्विनस्यासिते पत्ते द्वितीयायां गुरोर्दिने । कृत्तिकानामनक्षत्रे सार्यं मृत्युर्न संशयः ॥ ४ ॥ इतीरितं तु निर्याणं यवनाचार्यसंगतम् । मीनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्र न संशयः ॥ ५ ॥

जिस के जन्म काल में मीन राशि का चन्द्रमा हो वह धनी, मानी, नम्र, भागी, हवित मन वाला, माता, पिता श्रीर गुरु का भक्त, उदार, सुन्दर, श्रेष्ठ, गन्धयुक्त माला श्रीर भूषण से युक्त है। १ वें वर्ष में जलभय, पूर्व वर्ष में ज्वर, २२ वें वर्ष में विशेष पीड़ा श्रीर २४ वें वर्ष में घर से पूर्व तरफ की यात्रा होती है। ६० वर्ष की आयु होती है। आश्चिन मास, कृष्ण पन्न, द्वितीया तिथि, बृहस्पति चार, कृतिका नक्तत्र सायं काल में मृत्यु होती है। इस तरह मीन राशि में स्थित चन्द्रमा का निर्याण मुनियों ने कहा है ॥ १-४॥

इति चन्द्रकृतनिर्याणाध्यायः।

### स्त्रीजातकाध्यायः।

स्रीणां फले विशेषतामाह—

यज्जन्मकालाद्गदितं नराणां होरामवीणैः फलमेतदेव ।

स्त्रीणां प्रकल्प्यं खलु चेदयोग्यं तन्नायके तत्परिवेदितव्यस् ॥ १॥

जन्म काल से ज्यौतिष शास्त्र को जानने वालों ने पुरुष के लिये जो फल कहा है, वही स्त्री का भी कहना चाहिये। किन्तु उन में जो स्त्री के लायक न हो वह उस के स्वामी को कहना चाहिए ॥ १॥

स्त्रीणां वैधव्यसीभाग्यसुखसींदर्यविचारस्थानमाह— लग्ने शशांके च वपुर्विचिन्त्यं तयोः कलत्रे पतिवैभवानि । सुताख्यभावे प्रसवोऽवगम्यो वैधव्यमस्याः किल कालगेहै ॥ २ ।।

स्त्री के जन्म काल में लग्न श्रीर चन्द्रमा से शरीर, सप्तम से पति, पञ्चम से सन्तान श्रीर श्रष्टम भाव से वैद्यव्य का विचार करना चाहिए॥

स्त्रीणामाकार्ज्ञानम्—

लग्ने च चंद्रे समराशियाते कांता नितांतं प्रकृतिस्थिता स्यात्। सद्रवभूषासहिताऽथ सौम्यैनिरीक्षितौ तौ यदि चारुशीला ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों वह स्त्री स्त्रीस्वभाव वाली, सुन्दर रत्न श्रीर श्राभरणों से युक्त होती है। सम राशि में स्थित लग्न चन्द्रमा के ऊपर यदि श्रुभ ग्रह की दृष्टि है। ता परम सुशीला होती है॥ ३॥

पुरुषाकृतियोगः ---

तयोः स्थितिश्रेद्विषमारूयराश्रौ नारी नराकारथरा कुरूपा। पापप्रहालोकनयोगयातौ तौ चेत्क्कशीला गुणवर्जिताऽलम् ॥ ४ ॥

लग्न, चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हों ते। स्त्री पुरुषाकार की होती है। यदि पूर्वोक्त साम्र, चन्द्रमा दोनों पाप मह से देखा जाता हो ते। स्त्री दुःशीला और गुणहीन होती है ॥ ४ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कुजभवने जिशांशवशात्फलम् तानेन्द्रोव लवान्कुजस्य भवने शुक्रस्य खाग्न्यं शके कन्या स्यादतिनिदिता सुर्गुरोः साध्वी नितांतं भवेत्।

दुष्टा भूतनयस्य नूनमुदिता सौम्यस्य मायाविनी
दासी तिग्ममरीचिस्तुगगनाग्न्यंशे फलानि क्रमात् ॥ ५ ॥
लग्न, चन्द्रमा दोनों में जो चलचान हो वह मङ्गल की राशि में
स्थित हो कर शुक्र के त्रिंशांश का हो तो निन्दित कर्म करने चाली,
गुढ़ के त्रिंशांश का हो तो पतिव्रता, मङ्गल के त्रिंशांश का हो तो
दुःशीला, बुध के त्रिंशांश का हो ते। मायाविनी और शनि के त्रिंशांश

का हो ते। दासी होती है। ४॥
व्यथमने लग्ने त्रिशाशवशात्फलम्—
तारानायकपुत्रभेऽविनसुतित्रश्चिवे कापटी
शौक्रे हीनमनोभवा शशिसुतस्यातीव युक्ता गुणै:।
देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेत्साध्वी नितान्तं तथा

खाग्न्यं शेऽकं सुतस्य सा निगदिता क्रीवस्य भायां बुधै: ॥६॥
लग्न, चन्द्रमा देनों वुध की राश्चि में स्थित हो कर मङ्गल के जिशांश में हो ते। छल करने वाली, शुक्र के त्रिशांश में हो ते। काम से
रिहत, बुध के त्रिशांश में हो ते। गुणवती, बृहस्पित के त्रिशांश में
हो ते। पितवता और शनि के त्रिशांश में हो ते। हिजरा की स्थी
होती है॥६॥

गुरुभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्मलम्—
देवाचार्यगृहेऽमृतांशुरथवा लग्नं खवह्नचंशके
भूस्नुनोर्गुणशालिनी सुरगुरोः ख्याता गुणनां गणैः।
तारास्वामिस्रुतस्य चारुविभवां शुक्रस्य साध्वी भवे-

तारास्वाामसुतस्य चारायनया अत्तर्रात्वा वधैः कीर्तिता ॥ ७ ॥ न्नूनं भानुसुतस्य चार्यसुरता कान्ता वधैः कीर्तिता ॥ ७ ॥ कान्त्र भन्द्रमाध्यामा स्वाप्त को कान्त्राक्षित्रं हो का मझल के

त्रिशांश में है। ते। गुणवती, यहस्पति के त्रिशांश में है। ते। गुणों से प्रसिद्ध, वुध के त्रिशांश में है। ते। कलाओं में चतुर, गुक के त्रिशांश में है। ते। पतिव्रता श्रीर शिन के त्रिशांश में है। ते। थोड़े काम किया वाली होती है ॥ ७॥

भृगुभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम्— दैत्यांचार्यगृहे सुरेन्द्रसिववस्याकाशवह्नचंशके लग्ने वाष्ट्युडुनायको गुणवती भौमस्य दौष्टचाधिका। सौम्यस्यातिकलाकलापकुशला शुक्रस्य चश्चहुगुणै-र्युक्ताचैर्निपुणैर्दिवामणिसुतस्यांशे पुनर्भूरिति॥ ८॥

लग्न चन्द्रमा देानों बृहस्पति के त्रिशांश में है। ते। गुणवती, मङ्गल के त्रिशांश में है। ते। श्रति दुष्ट, दुष्ट के त्रिशांश में है। ते। कलाश्रों में कुशल, शुक्र के त्रिशांश में है। ते। गुणों से युक्त श्रीर शनि के त्रिशांश में है। तो पुनर्भू है।ती है ॥ ८॥

श्वातिभवने लग्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम्— मन्दालये खाग्निलवे कुजस्य दासी च सौम्यस्य खला हि बाला। बृहस्पतेः स्यात्पतिदेवता सा वन्ध्या भृगोनींचरतार्कसूनोः॥९॥

जिस स्त्रों के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा शनि के राशि में स्थित हो कर मझल के त्रिशांश में हो वह दासी, वुध के त्रिशांश में हो ते। दुधा, गुरु के त्रिशांश में हो तो पतित्रता, शुक्र के त्रिशांश में हो तो चन्ध्या और शनि के त्रिशांश में हो ते। नीचों से प्रेम करने चाली होती है ॥ १॥

रविभवने लग्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम् लग्नं वा विधुरर्कमन्दिरगतो भौमस्य खाग्न्यंशके स्वेच्छासश्चरणोद्यता शशिसुतस्यातीव दुष्टाश्चया । देवाधीशपुरोधसो निगदिता सा राजपत्नी भृगोः पौत्रव्याभिरता शनेरतितरां पुंवत्प्रगलभाङ्गना ।। १० ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा सिंह राशि में स्थित है। कर मङ्गल के त्रिशांश में हो ते। वह स्वेच्छाचारिणी, वुध के त्रिशांश में हो ते। दुधा, गुरु के त्रिशांश में हो ते। राजपत्नी, गुक्त के त्रिशांश में हो ते। व्यक्षिचारिणी और शनि के त्रिशांश में हो तो पुरुष के समान प्रौढ स्त्री है। १०॥

चन्द्रभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम्-

चन्द्रागारे खाग्निभागे कुजस्य स्वेच्छाद्यत्तिईस्य ज्ञिल्पप्रवीणा। वाचां पत्युः सद्वगुणा भागवस्य साध्वी मन्दस्य प्रियपाणहन्त्री ११

जिस खी के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा कर्क राशि में स्थित है। कर मज़ल के जिशांश में है। ते। वहस्त्रेच्छाचारिणी, बुध के जिशांश में है। ते। शिल्प के। जानने वाली, गुरुके जिशांश में है। ते। गुण से युक्त, गुक्त के जिशांश में है। ते। पतित्रता श्रीर शनि के जिशांश में है। ते। पति के। मारने वाली होती है ॥ ११॥

स्त्रीसीयुनयोगमाह—

अन्योन्यभागेक्षणगौ सितार्की यद्वा सितर्क्षे तनुगे घटांशे । कन्दर्पशान्तिं कुरुते नितान्तं नारी नराकाम्कराङ्गनाभिः ॥ १२॥

शुक्त के त्रिशांश में शनि श्रीर शनि के त्रिशांश में शुक्र है। कर परस्पर एक दूसरे के। देखता है। श्रथवा तुला लग्न में कुम्म का ग्वांश है। ते। स्त्री पुरुष के श्राकार वाली दूसरी स्त्री से काम शन्ति कराती है। १२॥

कापुरुषपत्यादियोगाः—

यून्ये मन्मथमन्दिरे शुभखगैर्नालोकिते निर्वले

वालायाः किल नायको मुनिवरैः कापूरुषः कीर्तितः।

जामित्रं बुधमन्दयोर्यदि गृहं पण्ढो भवेनिश्चितं

राशौ तत्र चरे विदेशनिरतो दुव्यंगे च मिश्रस्थित: ॥ १३ ॥

जिस स्त्री के ग्रह रहित निर्वत सप्तम भाव यदि शुभ ग्रह से श्रहष्ट है। उस का स्वामी निन्दित होता है। मिथुन, कन्या, मकर या कुम्म भित्र सप्तम भाव में है। तो स्वामी नपुंसक होता है। यदि चर राशि सन्तम भाव में हो तो उस स्त्री का पति परदेशी होता है। यदि द्विस्व-भावराशि में हो ते। कभी घर कभी विदेश में रहने वाला होता है १३ पतित्यक्तादियोगाः-

सप्तमे दिनपतौ पतिमुक्ता क्षोणिजे च विध्वा खलु बाल्ये। पापखेचरविलोकनयाते मन्दगे च युवतिर्जरती स्यात ।। १४ ॥

सप्तम भाव में सूर्य है। ता पति से त्यक और मझल है। ता बाल विधवा होती है। सन्तम भाव में स्थित हो कर शनि पाप ग्रह से देखा जाता हो ते। स्त्री स्त्रविवाहिता ही वृद्धा हे। जाती है ॥ १४॥ गतालकादियोगाः—

खलै: कलत्रे च गतालका स्यात् कान्ता विमिश्रेश्च भवेतपुनर्भू:। कलत्रसंस्थे विवले खलाख्ये सौम्यैरदृष्टे विश्वना विश्वका ॥१५॥

यदि सन्तम भाव में दे। से ज्यादे पाप श्रह हों ते। शिर में वाल नहीं होते हैं। सप्तम भाव में पाप ग्रह, ग्रुभ ग्रह देानों हों तो उस का विवाह फिर होता है। सप्तम भाव में निर्वे पाप ग्रह हो कर यदि ग्रम ग्रह से नहीं देखा जाता है। ते। पति से त्यक्त स्त्री है। ती है। १४॥ परपुरुषगामिनीयोगः-

अन्योन्यांशावस्थितौ भौमशुक्रौ स्यातां कान्ता सङ्गताऽन्येन नृनम्। चन्द्रोपेतौ शुक्रवक्रौ स्मरस्थावाज्ञैव स्यात्स्वामिनश्चामनन्ति ॥१६॥

जिस स्त्री के जन्म काल में मङ्गल, शुक्र देशों परस्पर नवांश में है। तो वह पर पुरुष गामिनी होती है। चन्द्रमा सहित शुक्र, मङ्गल दोनों सन्तम भाव में हों ता स्त्री अपने पति की आज्ञा से ही पर पुरुष गामिनी होती है ॥ १६॥

लग्ने सितेन्दू कुजमन्द्भस्यौ क्र्रेक्षितौ सान्यरता जघन्या। स्मरे कुजे सार्केसुते न दृष्टे विनष्टियोनिश्च शुभाशुभाख्यै: ॥ १७॥

जन्म काल में शुक्र, चन्द्रमा दोनों वृष, तुला, मकर या कुम्म लग्न में स्थित हों तो स्त्री पर पुरुष गामिनी होती है। मङ्गल, शनि दोनों सप्तम भाव में हों श्रीर उन पर शुभ पाप दोनों में से किसी की भी दृष्टि नहीं हो तो स्त्री नष्ट योनि वाली होती है ॥ १७॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सप्तमभावस्थनबांशफलमाह— भानोर्थं यदि वा लवः स्मरगृहे सम्भोगमन्दः पति-श्चन्द्रस्यातियदो सृदुः क्षितिसुतस्य स्त्रीमियः क्रोधयुक् । विद्वान् इस्य गुरोर्वशी गुणयुतः शुक्रस्य भाग्यान्वितो

यन्दर्य प्रवयास्तु सूढमतिरित्युक्तो वुधैहौरिकैः ॥ १८ ॥ स्प्रम आब में सूर्य की राशि या नवांश हो ते। उस स्त्री का पति काम रहित होता है। चन्द्रमा की राशि या नवांश हो ते। उस स्त्री का पति श्रिति गौरवी श्रीर केामल प्रकृति वाला होता है। मङ्गल का नवांचा या राचि हो ते। कोधी, वुध की राचि या नवांचा हो ते। पण्डित, बुहरपति की राशि या नवांश है। ते। गुणी, गुक्र की राशि या नवांश है। ता आग्यवान् श्रीर शनि की राशि या नवांश है। ते। उस स्त्री का पति वृद्ध ग्रीर सूर्ख होता है ॥ १८ ॥

ईं व्यान्वितादियोगः—

शुक्रेन्दू स्मरगौ स्त्रियं प्रकुरुत: सेर्व्या सुखेनान्वितां सौम्येन्दू च कलासुखोत्तमगुणां शुक्रेन्दुपुत्रावथ । चञ्चद्भाग्यकलाज्ञताभिकचिरां सौम्यग्रहेन्द्रास्तनौ

नानाभूषणसद्भगुणाम्बरसुखां पापग्रहैस्त्वन्यथा ॥ १९ ॥

जिस स्त्री के सप्तम भाव में शुक्र श्रीर चन्द्रमा है। वह इच्छा युक्त तथा सुख युक्त होती है। वुध श्रीर चन्द्रमा हों ते। कलाश्रों के। जानने वाली तथा उत्तम गुणों से युक्त होती है। ग्रुक्त श्रीर वुध हों ते। भाग्य-वती, कलाओं का जानने वाली तथा सुन्दरी होती है। यदि लग्न में अधिक शुभ प्रह हों ते। अनेक भूषणों से युक्त, गुणवती तथा वस्त्र सुख से युक्त होती है। लग्न में पाप ग्रह हों ते। इस से विपरीत फल जानना चाहिये ॥१६॥

वैधव्ययोगमरणयोगौ— वैधर्चं स्यात्पापखेटेऽष्टमस्थे रन्ध्रस्वामी संस्थितो यस्य चांशे। प्रत्युः पान्ने तस्य वाच्योक्तात्याः सौहर्यर्थस्थानगैः स्यात्स्वयं हि२०

यदि श्रष्टम स्थान में पाप ब्रह हों ते। विधवा है।ती है। श्रष्टम स्थान का पति जिस ब्रह के नवांश में हो उस की व्या में स्त्री का मरण होता है। द्वितीय भाव में ग्रुभ ग्रह स्थित हों ता पति से पहिले स्री का मरण होता है ॥ २०॥

श्रथान्ये मर्गयोगाः—

सूर्यारी खजलाश्रितौ हिमवतः शैलाग्रपातान्यृतिः

भौमेन्द्रर्कसुताः स्वसप्तजलगाः स्यात्क्रपवाण्यादितः । सूर्याचन्द्रमसौ खजेक्षितयुतौ कन्यास्थितौ वन्धनात्

तौ चेद्रद्वचंक्कविलप्रसंस्थितिकरौ तोये निमग्रात् स्वतः ॥२१॥

जिस स्त्री के सूर्य, मङ्गल क्रम से दशम और चतुर्थ भाव में हों पर्वत से गिर कर उस की सृत्यु है। यदि मङ्गल, चन्द्रमा, शनि कम से द्वितीय, सप्तम, चतुर्थ भाव में हों ते। कूप या तालाव में मृत्यु होती है। यदि सूर्य, चन्द्रमा दोनों कन्या राशि में स्थित होकर पाप ग्रह से दृष्ट हों ते। वन्धन से मृत्यु होती है। यदि सूर्य, चन्द्रमा दोनों कन्येतर द्विस्वभाव लग्न में हों ते। स्वयं जल में डूवः कर मृत्यु पाती है ॥ २१ ॥

रविद्युतो यद् कर्कमुपागतो हिमकरो मकरोपगतो भवेत्।

किल जलोद्रसञ्जनिता तदा निधनता वनितासु च कीर्तिता।।२२॥ यदि कर्क राशि में शनि और मकर में चन्द्रमा है। ते। जलेदिर रोग से मृत्यु होती है ॥ २२ ॥

निशाकरः पापखगान्तरस्थः शस्त्राग्नियृत्युं कुजमे करोति ॥ २२:॥

यदि चन्द्रमा दे। पाप प्रहों के मध्य में स्थित हो कर मेष या बृश्चि-क राशि में स्थित हो ते। शस्त्राधात या श्रम्ति से मृत्यु हे।ती है ॥२२६॥ संन्यासिनीयोगः—

पापै स्मरस्थेऽन्यखगे च धर्मे किलाङ्गना प्रत्रजितत्वमेति ॥ २३ ॥ यदि सप्तम भाव में पाप यह और नवम भाव में शुभ यह हों ते। स्त्री संन्यास धारण करने वासी होती है ॥ २३॥

श्रथाल्पवुत्रवहुपुत्रयोगौ—

कन्यालिगे सिंहगते शशाङ्के पङ्केरुहाशी खलु स्वरंपपुत्रा ।

पुत्रालयं चेच्छुभलेचरेन्द्रैर्दष्टं युतं वा वहुता च तेषास् ॥ २४ ॥

कत्या, दृश्चिक या सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो थोड़े पुत्र वाली होती है। यदि ग्रुभ ग्रह से युक या दृष्ट पञ्चम भाव हो तो स्त्री की बहुत पुत्र होते हैं॥ २४॥

पुरुषस्वभावाप्रगत्भायोगः—

शुक्रेन्दुसौस्या विवला भवेयुः शनैश्वरो मध्यवलो यदि स्यात्। शेषाः सवीर्या विषये च लग्ने योषा विशेषात्पुरुषप्रगत्था ॥ २५ ॥

यदि शुक्र, जन्द्रमा, बुध तीनों निर्वल हों, शनि मध्य वली हो, शेष ग्रह चली हों ग्रौर विषम राशि का लग्न हो ते। स्त्री पुरुष के समान प्रगल्भ होती है ॥ २४ ॥

व्रह्मवादिनोयोगः--

समे विलग्ने यदि संस्थिताः स्युर्वलान्विताः शुक्रवुधेन्दुजीवाः। स्यात्कामिनी ब्रह्मविचारचर्चापराऽआमज्ञानविराजमाना ॥ २६॥

यदि सम राशि के लग्न में वली शुक्र, वुध, चन्द्रमा श्रीर बृहस्पति हों तो स्त्री ब्रह्म विचार श्रीर श्रागम शास्त्र का जानने वाली होती है ॥

पूर्वेर्यन्मुनिभिः सविस्तरतया स्त्रोजातके कोर्तितं

सम्यग्वाप्यशुभं च यन्मतिमता वाच्यं विदित्वा बलम्।

योगानां च नियोजयेत्फलिपदं पृच्छाविलग्ने तथा पाणिमग्रहणे तथा च वरणे सम्भूतिकालेऽपि च ॥ २७॥

इस तरह स्त्री जातक के सम्बन्ध में प्राचीन मुनियों ने विस्तार पूर्वक जो फल कहे हैं, उन में वलावल देख कर तारतम्य से फल कहना चाहिये। श्रीर प्रश्न लग्न, विवाह, वरण श्रादिकाल में भी

उन योगों के फल कहना चाहिए॥ २०॥

नारीचक्रमाह—

नारीचक्रे मस्तके त्रीणि भानि वक्त्रे भानां सप्तकं स्थापनीयम्। भत्येके स्युवद्तारा उरोजे किस्वतास इत्युद्धेशे जिन्देश्याः ॥ २८॥ नाभौ देयं अत्रयं त्रीणि गुह्ये आनोधिष्ण्याचन्द्रधिष्ण्यावधीत्थम् । सत्सन्तापः जीर्षभे वक्त्रसंस्थे नित्यं मिष्टाचानि सौख्योपलिष्धः २९ कामं स्वामित्रेमष्टद्धिः स्तनस्थे वसोदेजावस्थितेऽत्यन्तहर्षः । पत्युश्चिन्तानन्तष्टद्धिश्च नाभौ गुह्यस्थे स्यान्यन्यथाधिक्यमुचैः।। ३०॥

श्रव यहाँ वस्यमाण रीति से नारी चक्र कहते हैं। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस से ३ नक्षत्र शिर में, ७ नक्षत्र मुख में, ४, ४ नक्षत्र दोनों स्तनों में, ३ नक्षत्र हदय में, ३ नक्षत्र नाभि में श्रीर ३ नक्षत्र गृहा स्थान में स्थापन करे। इस तरह स्थापित नारी चक्रमें चन्द्र नक्षत्र जिस श्रक्ष में पड़े उस के श्रनुसार जन्म काल या प्रश्न काल में फल कहना चाहिये। जैसे—शिर में पड़े तो सन्ताप, मुख में पड़े तो मिष्टात्र भोजन श्रीर सुख का लाभ, स्तन में पड़े तो पित से स्नेह, हदय में पड़े तो श्रत्यन्त श्रानन्द, नाभि में पड़े तो पित की चिन्ता तथा गृहा स्थान में पड़े तो काम की श्रिधिकता होती है। २ ८ - ३०।

ग्रन्थकारस्य देशवर्णनपूर्वकग्रन्थसमातिस्चनम्
गोदावरीतोरविराजमानं पार्थाभिधानं पुटभेदनं यत् ।
सद्दगोलविद्यामलकीर्तिभाजां मत्पूर्वजानां वसतिस्थले यत् ॥३१॥
तत्रत्यदैवज्ञनृसिंहस्रनुर्यजाननाराधनजाभिमानः ।

श्रीद्विण्डिराजो रचयांवभूव होरागमेऽनुक्रममाद्रेण ॥ ३२ ॥
गोदाचरी नदी के किनारे पार्थ नामक नगर में गोल गणित में
लब्ध कीति मेरे पूर्वजों का स्थान है । वहाँ मुस्तिह दैवज्ञ का पुत्र श्री
गणेश जी का पृजक श्री दुण्डिराज दैवज्ञ ने फलों के श्रमुक्तम से
युक्त "जातकाभरण" नामक ग्रन्थ को वनाया ॥ ३१-३२॥
इति "दरमङ्गा" सण्डळान्तर्गत "जिरसो" ग्रामिवासि-ज्यौतिषाचार्थ-साहित्याचार्य-

त ्र्यंभक्षां सण्डलान्त्रगत "जारसांग प्रामनिवासि-ज्योतिषाचार्य-साहित्याचार पोष्टाचार्यादिपदवीक प्राप्त "रीपन्" स्वर्णपदक "खुर्जा"स्थ "श्रीराधाकृष्णसंस्कृतः महाविद्यालयग्त्रिस्कन्धज्यौतिषप्रधानाध्यापक पण्डित श्री "अच्युतानन्दझा" शर्मणा विरचितया सोदाहरण "विमला" भाषाटीकया सहितं जातकाभरणं समाप्तम ।

<sup>-</sup>

# परिशिष्टस

श्यामां भने बालशशाङ्कचूडां मुग्डं कृपाणं ह्यभयं वरख्र । हस्तैर्वहन्तीं रिपुसंघहन्त्रीं स्मेराननां कामरिपोः सुकान्ताम्।। जातकाभरणसंज्ञपुस्तकं बृंद्यतेऽथ परिशिष्टवस्तुना । अच्युतावद्ननन्द्संझकेनाधुना गण्कवृन्द्संमुदे ॥ वराह मिहिरोक्त प्रहोंके नैसगिक मित्रादि—

शत्रू मन्द्सितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे-स्तोच्यांशुर्हिमर्श्मिजश्च सुहृद्ौ शेषाः समाः शीतगोः। जीवेन्दृष्ण्कराः कुजस्य सुदृदो ज्ञोऽरिः सिताकी समी मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे ॥ १॥ सूरे: सौम्यसितावरी रिवसुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा सौम्याकी सुहदौ समी कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी। शुक्रज्ञौ सुदृदौ समः सुरगुरुः सौरस्य चान्येऽरयो ये प्रोक्ताः सुहृद्श्चिकोण्भवनात्तेऽमी मया कीर्तिताः ॥ २॥

रवि के शुक्र और शनैश्वर शत्रु, बुध सम, शेष ग्रह (चन्द्रमा, मंगळ और गुरु ) मित्र हैं।

चन्द्रमा के रिव और बुध मित्र हैं, शेष सव ग्रह ( मंगल, बृहस्पति, शुक्र और

शनि ) सम हैं। इस का कोई शत्रु नहीं है।

मङ्गल के गुरु, चन्द्रमा और रिव मित्र हैं। बुध शत्रु है। शुक्र और शनि सम हैं। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं। चन्द्रमा शत्र है। शेष प्रह (मंगल, बृहस्पति और शनि ) सम हैं।

बृहस्पति के बुध और शुक्र शत्रु हैं। शनि सम है। शेष ग्रह (रवि, चन्द्रमा

शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मंगल और मृहस्पति सम है, शेप ग्रह (रवि और मंगल ) मित्र हैं।

श्चित के शुक्र और बुध मित्र हैं, बृहस्पति सम हैं, शेष ग्रह (रिव, चन्द्र और और चन्द्रमा ) शत्रु हैं। मंगल ) शब्व हैं। यह स्वाभाविक मित्रादि हैं।

#### जांतकाभरणस्य

### स्पष्टार्थ के लिये चक्र-

| of the second |                          | -                       |                            |                           |                             | and the same      |                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| प्रह          | रवि                      | चन्द्र                  | मङ्गल                      | बुध                       | गुरु                        | शुक               | शनि                       |
| मिः           | चन्द्रमाः<br>मङ्गलः गुरु | सूर्य-बुध               | सूर्य. चन्द्र-<br>मा. गुरु | स्यं. शुक                 | सूर्य. चन्द्र-<br>मा. मज्जल | चुध.<br>शनि       | वुध. शुक                  |
| सम            | बुध                      | मङ्गल. शुक<br>शनि. गुरु | शुक्र. शनि                 | मङ्गल. बृह-<br>स्रति. शनि | शनि                         | मङ्गल<br>गुरु     | वृहस्पति                  |
| शत्रु         | शनि शुक                  | ! ×                     | बुध                        | चन्द्र                    | वुध-शुक                     | सूर्य<br>चन्द्रमा | सूर्य चन्द्रः<br>मा.मङ्गल |

#### तात्कालिक मित्रादि-

अन्योन्यस्य धनव्ययायसहजव्यापारबन्धुस्थिताः तत्काले सुहृदः स्वतुङ्गभवनेऽप्येकेऽर्यस्वन्यथा। द्वचेकानुक्तमपान्युहत्समरिपून्संचिन्त्य नैसगिकां-स्तत्काले च पुनस्तु तानिधसुद्दन्मित्रादिभिः कल्पयेत् ॥ ३॥

जिस स्थान में ग्रह हो उस से द्वितीय, द्वादश, एकादश, तृतीय, दशम और चतुर्थं स्थान में स्थित ग्रह परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं।

किसी आचार्य का मत है कि अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह भी तात्कालिक मित्र होते हैं, और उक्त स्थानों से भिन्न स्थान (१,५,६,७,८,९) में स्थित ब्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं।

नैसर्गिक मित्र, सम, शत्रु जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्काछिक मित्र हों तो क्रम

से अधि मित्र, मित्र, सम, रात्रु और अधिरात्रु जानना चाहिये।

जैसे—नैसर्गिक मित्र जो ग्रह है वह यदि तात्काछिक मित्र भी हो तो वह अधि-मित्र होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह प्रह मित्र ही होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह अह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो शतु होता है। अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो अधिशत्रु होता है॥ ३॥

तात्कालिक मित्राटि जानने के निर्म

| <b>मित्र</b> | 3 | ą. | 8 | 90 | 99 | 93 | उच | स्थान में प्रह |
|--------------|---|----|---|----|----|----|----|----------------|
| शत्रु        | 4 | Ę  | 0 | 6  | 9  | 9- | ×  | स्थान में प्रह |

## उदाहरण किसी की जन्म पत्री



तात्कालिक मैत्री चक-

| प्रह  | रवि                   | चन्द्र                           | मङ्गल                     | बुध                    | गुरु                            | शुक                  | शनि                     |
|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| मित्र | चन्द्र. वुध,<br>शुक्र | सूर्य. बुध<br>गुरु. शुक्र<br>शनि | गुरु, शनि                 | सूर्यं, चन्द्र<br>गुरु | वन्द्र.मङ्गल<br>वुध. शुक<br>शनि | सूर्य.चन्द्र<br>गुरु | चन्द्र<br>मङ्गल<br>गुरु |
| शत्रु | मङ्गल गुरु<br>शनि     | मङ्गल                            | सूर्य, चन्द्र<br>वुध, शुक | मङ्गल, शुक<br>शनि      | सूर्य                           | मङ्गल शुक<br>शनि     | स्. बुध<br>शुक          |

## अब तात्कालिक मैत्री के लिये उदाहरण-

यहां पर सूर्यं का चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डलीमें सूर्यं से दशम स्थान में चन्द्रमा स्थित है, अतः सूर्यं का चन्द्रमा तात्कालिक मित्र भी हुआ। अब दोनों जगह मित्र होने के कारण सूर्य का चन्द्रमा अधिमित्र सिद्ध हुआ।

स्य का मंगळ नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डळी में सूर्य से पष्ट स्थान में स्थित है, अतः तारकाळिक शत्रु हुआ। अव एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से गत होने के कारण सूर्य का मंगळ सम सिद्ध हुआ।

सूर्यं का बुध नैसर्गिक सम है और जन्म कुण्डली में सूर्यं से द्वादश स्थान स्थित है अतः तास्काळिक मित्र हुआ, अव एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से मित्र होने के कारण सूर्य का बुध मित्र सिद्ध हुआ।

सूर्य का बृहस्पति नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से नवम में स्थित CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

होने से तात्कालिक शत्रु हुआ। अब एक प्रकारसे मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु होने के कारण सूर्य का बृहस्पति सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का शुक्र नैसर्गिक शब्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश में स्थित होने से तात्कालिक मित्र सिद्ध हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु होने के कारण सूर्य का शुक्र सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का शनि नैसर्गिक शत्रु है रखी जन्म कुण्डली में सूर्यसे अप्टम स्थान में होने के कारण तात्कालिक शत्रु हुआ। अब दोनों जगह शत्रु होने से सूर्य का शनि अधिशत्रु सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के सी तात्कालिक मित्रादि जानना चाहिये।

#### संस्कृत श्रधिमित्रादि चक-

| प्रह           | सूर्य                      | चन्द्रमा              | मङ्गल                   | बुध               | वृहस्पति          | शुक                    | शनि                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| श्रधि<br>मित्र | चन्द्रमा                   | बुध                   | ×                       | सुर्य             | चन्द्रमा<br>मङ्गल | ×                      | ×                         |
| मित्र          | बुध                        | शुक, वृह<br>स्पति शनि | शनि                     | बृह-<br>स्पति     | शनि               | बृहस्पति               | वृहस्पति                  |
| सम             | मङ्गल. वृह-<br>स्पति शुक्र | सुर्थ                 | स् चन्द्रमा<br>वृहस्गति | चन्द्रमा<br>शुक्र | सूर्य             | स् चन्द्रमा<br>वुध शनि | चन्द्रं मङ्गल<br>बुधः शुक |
| शत्रु          | ×                          | भङ्गल                 | शुक                     | मङ्गल<br>शनि      | ×                 | मञ्जल                  | ×                         |
| श्रवि<br>शत्रु | शनि                        | ×                     | बुध                     | ×                 | बुध. शुक          | ×                      | सूर्य                     |

## मेषादि राशियों के स्वामी-चितिजसितज्ञचन्द्ररविसौम्यसितावनिजाः। सुरगुरुमन्दसौरिगुरवश्च गृहांशकपाः ॥

मङ्गल, ग्रुक, बुध, चन्द्र, रवि, बुध, ग्रुक, संगल, बृहस्पति, शनि, शनि और गुरु मेपादि राशियों के स्वामी हैं।

जैसे मेपका स्वामी मङ्गल, घृषका शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का सङ्गल, धनु का गुरु, सकर का श्रानि, कुम्म का श्रानि और मीन का स्वामी बृहस्पति है ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

| राशि   | मेष   | बृष     | मिथुन | कर       | सिंह  | कन्या |
|--------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|
| स्वामी | मङ्गल | शुक     | बुध   | चन्द्रमा | सूर्य | बुध   |
| राशि   | तुला  | वृक्षिक | धनु   | मकर      | कुम्भ | मीन   |
| स्वामी | शुक   | मङ्गल   | गुरु  | शनि      | शनि   | गुर   |

मेपादि राशियों में होरा-राशेरर्धं भवेद्धोरास्ताश्चतुर्विशतिः स्मृताः। मेषादि तासां होराणां परिवृत्तिद्वयं भवेत्।। सूर्येन्द्रोविषमे राशौ समे तद्विपरीतकम्। पितरश्चन्द्रहोरेशा देवाः सूर्यस्य कीर्तिताः ॥

राशि का आधा होरा होती है, अतः वे बारह राशियों में चौबीस होती हैं, उन होराओं की दो परिवृत्ति होती हैं। विषम राशियों में पहले १९ अंश तक सूर्य होरा होती है। उस के बाद ३० अंश तक चन्द्र की होरा होती है।

सम राशि में उस के विपरीत होरा होती है। अर्थात् पहले १५ अंश तक चन्द्र की और उस के बाद ३० अंश तक रिव की होरा होती है। चन्द्र होरा के स्वामी पितर और सूर्य होरा के स्वामी देवता हैं।

विषम राशियों में होरा चक्र-

| स्वामी | राशि | मेष      | मिथुन    | सिंह     | तुता     | धनु      | कुम्म .  |
|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| देव    | 9 %  | सूर्य    | सूर्य    | सूर्य    | सूर्य    | सूर्य    | सूर्य    |
| पितर   | 30   | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा |

# सम राशियों में होरा चक

|          |       |            | 44        |            | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |          |          |
|----------|-------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| स्वामी   | राशि  | वृष        | - कर्क    | कन्या      | वृक्षिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मकर      | मीन      |
| 100 m 15 |       | चन्द्रमा   | चन्द्रमा  | चन्द्रमा   | चन्द्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चन्द्रमा | चन्द्रमा |
| पितर     | 9 %   | - office - |           | सूर्य      | सूर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सूर्य    | सूर्य    |
| देव      | ₹ €00 | -0. Jangam | wadi Math | Collection | Digitized t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | y eGango | tri      |

मेषादि राशियों में द्वेष्काण-राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च षट्त्रिंशदीरिताः। परिवृत्तित्रयं तेषां मेषादिक्रमशो भवेत्।। स्वपञ्चनवमानानां विषमेषु समेषु च। नारदागस्तिदुर्वासा द्रेष्कार्यशाश्चराद्याः ॥

एक राशि का तीसरा भाग द्रेप्काण होता है, इसिंख्ये वारह राशियों में ३६

द्रेष्काण होते हैं। मेषादि क्रम से उन की तीन परिवृत्ति होती हैं।

विषम और सम दोनों राशियों में प्रथम द्रेष्काणेश उसी राशि का स्वामी, द्वितीय देष्काणेश उस से पञ्चम स्थान का स्वामी और वृतीय देष्काणेश स्वस्थान से नवम स्थान का स्वामी होता है।

इसी तरह प्रथम द्रेष्काण का स्वामी नारद, द्वितीय का स्वामी अगस्ति और वृतीय देष्काण का स्वामी दुर्वासा है।

## स्फटार्थ चक-

| स्वामी   | राश्यंश | मे  | 펼. | मि. | क. | सिं. | ন. | ਰੁ. | ą. | घ. | म. | कुं. | मी. |
|----------|---------|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|----|----|------|-----|
| नारद     | 90      | 9   | २  | ą   | 8  | પૂ   | Ę  | b   | ۲  | 9  | 90 | 99   | 9 २ |
| अगस्य    | २०      | પ્ર | Ę  | હ   | 6  | 9    | 90 | 99  | 93 | 9  | २  | 3    | 8   |
| दुर्वासा | . ३०    | 3   | 90 | 99  | 92 | 9    | 2  | 3   | 8  | ×  | 8  | 9    | 6   |

मेपादि राशियों से सप्तांश-

सप्तांशपास्त्वोजगृहे गगानीया निजेशतः। युग्मराशौ तु विज्ञेयाः सप्तमर्जादिनायकात्।।

चारचीरौ च दध्याज्यौ तथेक्षुरससम्भवः।

मद्यशुद्धजलावोजे समे शुद्धजलादिकाः॥

विषम राशि में उस राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं। सम राशि में उस राशि से सप्तम राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं।

प्रथम आदि सप्तांश क्रम से विषम राशि में चार, चीर, दिश, आज्य, इच्चरस, मंच और शुद्ध जल स्वामी होते हैं। सम राशि में शुद्ध जल, मच, इचुरस, आज्य, द्धि, चीर, और चार प्रथम आदि क्रम से स्वामी होते हैं। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

परिशिष्टम् । स्फुटार्थं के लिये विषम गशियों में सप्तांश चक्र—

| स्वामी   | राश्यंश   | मेष | मिथुन | सिंह | तुला | धनु | कुम्भ |
|----------|-----------|-----|-------|------|------|-----|-------|
| क्षार    | ४।१७      | ٩   | ą     | 9    | v    |     | 99    |
| क्षीर    | ८।इ४      | ۹.  | 8     | 8    | 6    | 90  | 92    |
| द्धि     | १२।५१     | ą   | ų     | v    | 9    | 99  | 9     |
| ग्राज्य  | १७१८      | 8   | Ę     | 6    | 90   | 92  | २     |
| इक्षुरस  | २१।२५     | 4   | . 0   | 9    | 99   | 9   | ą     |
| मद्य     | रप्राप्टर | ę   | 6     | 90   | 92   | २   | 8     |
| शुद्ध जल | 3010      | e   | 9     | 99   | 9    | ą   | X     |

सम राशियों में सप्तांश चक-

| स्वामी       | राश्यंश       | वृष | कर्क                   | कन्या | वृक्षिक | मकर | मीन      |
|--------------|---------------|-----|------------------------|-------|---------|-----|----------|
| <b>एपामा</b> |               | • • |                        |       |         |     |          |
| शुद्ध जल     | 8190          | 6   | 90                     | 92    | 2       | 8   | <b>E</b> |
| मद्य         | 8\$15         | 9   | 99                     | 9     | 1       | ¥   | 9        |
| इक्षुरस      | 92129         | 90  | 92                     | 2     | 8       | Ę   | 6        |
| श्राज्य      | 9016          | 99  | 9                      | 3     | Ä       | U   | 9        |
| द्धि         | <b>२९।२</b> ४ | 92  | २                      | 8     | Ę       | 6   | 90       |
| क्षीर        | २५।४२         | 9   | 3                      | ¥     | v       | 5   | 99       |
| क्षार        | 3010          | 2   | <b>४</b><br>di Math Co | Ę     | 6       | 90  | 35       |

#### नवांश पति कथन---

# नवांशेशाश्चरे तस्मात्स्थिरे नवमराशितः।

उभये तत्पञ्चमादिरिति चिन्त्यं विचच्चणैः।।

चर राशि में उसी से, स्थिर में उस के नवम राशि से और दिस्वभाव में उस से पञ्चम राशि से नवांश पति होते हैं।' अगर ग्रह चर राशि में हो तो देवता, स्थिर में हो तो मनुष्य और हिस्सभाव में

| ता शक्           | स स्वाम | ी होता            | ह॥             |                 |                  |                |                |                  |                |
|------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| मी.              | 6 सं.   | 5                 | (a)            | o शु.           | ८ मं.            | े सं           | १० श.          | ११ स             | १२ सु.         |
| · (÷3)           | o H.    | ८ मं.             | 5 E            | १० श.           | ११ था.           | १२ मु.         | १ मं.          | र शु.            | ল<br>টে)       |
| मि               | १ ० श.  | 992.              | १२ स           | 9 मं.           | ا<br>ا           | (a)            | ्रहें<br>अ     | 7 5              | (a)            |
| <b>ā</b>         | 9<br>H. | असे               | نب<br>روا      | <b>⇔</b>        | بن<br>بر         | (a)            | ७ शु.          | n<br>H.          | % स            |
| ம்               | ंषं•    | 15                | რ.<br>დე       | क्र             | と中.              | ا<br>ارجا<br>ا | 9०स.           | १ १ थ.           | १२ जु.         |
| l <del>c</del> ) | क्र     | د <del>با</del> . | <b>₹</b>       | १०श.            | ११श.             | १२ मु.         | न मं           | ्रस्             | টি?<br>শ       |
| l÷               | न व्यः  | ११ स.             | १२ सु.         | १ मं.           | र शु             | m<br>(cg       | चं.            | 10               | ल              |
| सि               | ٩.      | ٠<br>ربع          | ج<br>روا       | % वं.           | *                | ें<br>एग       | हैं<br>हिं     | с <del>н</del> . | े सं           |
| H <del>.</del>   | वं      | 4 4.              | स्ट<br>ख       | ر<br>الط<br>الط | ٥ <del>١</del> , | हों<br>हिं     | ी ॰ श.         | 9 श्याः          | १२गु.          |
| मि.              | ब्रुस.  | , H.              | ्र<br>सं       | १०श.            | ११श              | १२ मु.         | 9 मं.          | अं श्र           | (0)            |
| lino.            | १ ॰ श   | ११ श.             | १२ सु.         | 9 मं.           | र शु.            | روا<br>(وا     | ४ वं.          | h)               | (a)            |
| मं               | 6       | 50<br>50          | س<br>(ما       | <u>ظ</u><br>م   | نم<br>بر         | (a)            | ्रं            | ਸ <b>ੰ</b><br>ਪ  | हैं।           |
| स्बामी           | देवता । | मधिक<br>स्थापुरा  | राक्षा<br>१०।० | देवता<br>ग्रहार | मनुष्य<br>१६।४०  | राक्षस<br>१०।० | देवता<br>१३१२० | मनुस्य<br>इहा ४० | राक्षस<br>३०।० |

#### त्रिशांश के पति-

कुजरविजगुरुज्ञशुक्रभागाः पवनसमीरणकौर्प्यजूकलेयाः। स्रयुजि युजि भे विपर्य्ययस्थाः शशिभवनालिमधान्तमृत्तसन्धः॥

विषम राशियों (मेप, मिथुन, सिंह, तुला, धतु, कुम्म) में पांच, पांच, आठ, सात और पांच इन अंशों के कम से मंगल, शनैश्वर, बृहस्पति, बुध और शुक्र त्रिंशांश पति होते हैं।

तथा सम राशियों ( घृष, कर्क, कन्या, घृश्चिक, मकर, मीन ) में विपरीत

क्रम से ज़िशांश पति होते हैं।

अर्थात् पांच, सात्, आठ, पांच और पांच इन अंशों के क्रम से शुक्र, बुध,

बृहस्पति, शनैश्वर और मंगल त्रिशांश पति हैं।

जैसे विषय राशियों में पांच अंश तक मङ्गल, छुटे अंश से दश अंश पर्य्यन्त शनैश्चर, ज्यारहवें अंश से ले कर अठारह अंश तक गृहस्पति, उन्नीसवें अंश से ले कर पच्चीसवें अंश तक छुध और छुव्वीसवें अंश से ले कर तीस अंश पर्य्यन्त शुक्र त्रिशांश पति होता है।

तथा सम राशियों में आरम्भ से पांच अंश पर्व्यन्त शुक्र, छुटे अंश से छे कर बारहवें अंश पर्व्यन्त खुध, तेरहवें अंश से छे कर वीस अंश पर्व्यन्त बृहस्पति, इक्कीसवें अंश से छे कर पचीसवें अंश तक शिन और छुब्वीसवें अंश से छे कर तीसवें अंश पर्व्यन्त मङ्गळ त्रिंशांश पित होता है ॥

|        |                 |          | and the second | ALC IN COLUMN TO THE OWNER. |           | 100000000000000000000000000000000000000 |
|--------|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| श्रंश  | मेष             | मिथुन    | सिह            | तुला                        | धनु       | कुम्भ                                   |
| Ä      | मङ्गल           | मङ्गल    | मङ्गल          | मङ्गल                       | मङ्गल     | मङ्गल                                   |
| 90     | शनि             | श्रीन    | शनि            | शनि                         | शनि       | शनि                                     |
| 96     | <b>बृहस्पति</b> | बृहस्पति | बृहस्पति       | बृहस्पति                    | बृहस्पति  | बृहस्पति                                |
| રપ્    | बुध             | बुध      | बुध            | बुध                         | बुध       | बुघ                                     |
|        | - 10 miles      | 100 m    | शुक            | शुक                         | गुक       | शुक                                     |
| \$ 0 C | -0. Jungan      | wadfMath | Collection     | Digitized                   | by eGango | otri                                    |

## सम राशियों में त्रिशांश चक्र-

|             | श्रंश | वृष      | कर्क     | कन्या             | वृक्षिक  | मकर              | मीन             |
|-------------|-------|----------|----------|-------------------|----------|------------------|-----------------|
|             | ч     | शुक      | शुक      | शुक               | शुक      | शुक              | शुक             |
|             | 92    | बुध      | बुध      | बुध               | बुध      | बुध              | बुध             |
|             | २०    | बृहस्यति | वृहस्पति | <b>बृह्स्प</b> ति | बृहस्पति | <b>बृहस्प</b> ति | <b>बृहस्पति</b> |
|             | २५    | शनि      | श्रनि    | शृनि              | शनि      | शनि              | शनि             |
| Sales Sales | ३०    | मङ्गल    | मङ्गल    | मङ्गल             | मङ्गल    | मङ्गल            | मङ्गल           |

#### द्वादशांश पति-

द्वादशांशस्य गण्ना तत्तत्त्त्रेत्राद्विनिर्दिशेत्। तेषामधीशाः क्रमशो गणेशाश्वियमाहयः॥

अपने २ राशि से द्वादशांश की गणना करनी चाहिये। उन के स्वामी कम से गणेश, अश्विनी कुमार, यम और अहि होते हैं।

(द्वादशांश चक्र ४०१ ए० पर देखें)

## सप्तवर्गी बल-

स्वभे प्रहेऽर्घं ०।३० त्वधिमित्रराशौ
त्रयो गजांशा ०।२२।३० हितभे तु पादम् ०।१४।०।
समेऽष्टमांशाः ०।७।३० खलु वैरिगेहे
कलांशका ०।३।४४ श्राध्यिरभे रदांशाः ०।१।४२।३०॥
समवर्गोद्भवं वीर्यं गृहाधिपवशाद् वुधैः।
तदेक्यं खचरस्यात्र निरुक्तं मिहिरादिभिः॥

अपनी राशि में ग्रह हो तो ०।३०।०, अधिमित्र की राशि में ०।२२।३०, मित्र राशि में ०।१९।०, सम राशि में ०।७।३०, शत्रुराशि में ०।३।४१ और अधि शत्रु की राशि में ०।१।५२।३० वळ होता है। राशीश के वश सस वर्गी वळ होता है। गृह, होरा आदि सात वर्गों का वळ ळाकर योग करने से ग्रह का वळ होता है। इस में— CC-0. Jangamwadi Math Collection Digitized by होता है। इस में— शून्य से ०।१२।३० तक हीन वली। ०।५२।३० से १।४५।० तक मध्य बली। १।४५।० से २।३७।३० तक वली। २।३७।३० से ३।३०।० तक पूर्ण वली। इस तरह ग्रह के चार तरह के वल सिद्ध होते हैं।

स्फुटता के लिये द्वादशांश चक-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7         | एंज       | 1 -1   | : 1        | क्रं        | 1                                     | ارضا        | ंबं ।      | 4         | \ L      | 10        | संग        | 4.     |            | 1 64      | ᆑ                        | 4          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|--------|------------|-----------|--------------------------|------------|----------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 93        |        | -          | 4           |                                       | ן אח        | >          | 5         | 10000    | 0         | 9          | 2      |            | 0         | 0                        | 5          |          |
| ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50        | 99 सा.    | 100    | ी हैं      | 9 मं.       | 2.0                                   | 2 E.        | ्र<br>ह्य  | थः        | 1        | ١٠١       | क तम       | 5      | 100        | C #.      | हते<br>॰                 | 100        |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 9 0 ET. 9 | ÷      | 99 21.     | १२ मु.      |                                       | 9 म.        | र शु       | عا<br>اوا |          | 1 4       | 25         | 3000   | 9          | ्र<br>स्र | 6 H.                     | 4          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जं<br>रहे | े सं      | T      | १० श.      | 993         | 1                                     | १२ झ.       | मं.        | 2         | 20 1     | 187<br>m' | ≪ वं.      |        | 5          | क<br>ह्या | 8                        | 1          |          |
| The State of the S | loù       | :a:       | T      | ्र सं      | 1 5         | 11                                    | 9 श         | १२ स       | - h       | 17.0     | 2 EE      | ioi<br>(oi | 6.5    | q          | 5         | io                       | 1 3        | -1       |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | छ         | h         | 0      | ८ मं.      | 1           | 20                                    | १० श.       | 99 2       | St. D. Ka | 7        | न मं:     | 2 21.      | ALC: T | (c)        | व         |                          | 1 .        | क्र      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩.        | lite      |        | क्र        | 1.          | ر<br>ب <del>ا</del> :                 | ्र<br>शु    | 100        | 1         | 99 21.   | १२ झु.    | 4.         | 76 2   | असे स्ट    | m,        | ·   ×                    | •   •      | 5        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 连         | 1 1       | ان     | हुं।<br>एक |             | in<br>2                               | (<br>中<br>一 | F          | ' i       | १० श.    | 19 श.     |            | 7      | - H        | × 19      | 0                        | 10         | × 4      |
| A STATE AND A STAT | le:       | 1.1       | ÷      | *          |             | روا<br>روا                            | 1 5         | H.   C     |           | <b>€</b> | 9 ० श     | 1          | 12     | 19 र स     | - H       | 1                        | #  <br>  W | - A CE   |
| The state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fit.      |           | lo'9   | विः        |             | *                                     | i           | SET ! HERE |           | ८ मं.    | A 4.      |            | 90     | 1392       | 9 र ग्र   | 1                        | -          | . 3      |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | k         | +         | (ta)   | >o         | 200         | ·19                                   | 1 10        | : 1 1      | 39        | 6 (4)    | / H.      | 2000       | र्भ    | 9 ० श      | 1 5       |                          | . १२ स     | 13. 9 H. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         |           | भं     | 6          | 1 8         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1           | ÷ 1        | 1 1       | (a)      | 1 5       |            | ~ 井・   | 5 H        | 0         | j                        | 0 99 E     | 93       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           | 80     | 10         |             |                                       | 1           |            | 2130      | 1410     | 1         | 16130      | 3010   | 23130      |           | 0 1×                     | र्धाइ      | 300      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 200       | 1 213  |            | 5           | 613                                   | İ           |            | 13年       | F 16:    |           | वम         | 知底     | 1 5        |           | 169  <br>Tr              | वस         | 明        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | खाम       | ग्रम्य | oc-        | 69<br>0• Ja | nge                                   | imwa        | K Ma       | E.C.      | la di    | 200       |            |        | THE PERSON | Gan       | DESTRUCTION OF THE PARTY | 13/00      |          |

प्रसंग वश राहु और केतु के उच्च आदि— कन्या राहुगृहं प्रोक्तमुच्चं तु मिथुनं स्मृतम् । मूलित्रकोणं माधमं केतोस्तत्सप्तमं परे ॥

राहु का अपना घर कन्या है, उच्च स्थान मिथुन है, मूळ त्रिकोण मीन है। तथा राहु से ससम स्थान केंतु का गृह आदि है॥

किसी का मत यह है-

राहोस्तु वृषमः केतोर्वृश्चिकस्तुङ्गसंज्ञकः । मूलित्रकोणं कुम्मश्च क्रियं मित्रमगुच्यते । कन्या च स्वगृहं केतोमीनश्च स्वगृहं स्मृतम्॥

किसी आचार्य का मत है कि राहु का घुप और केंतु का घृश्चिक उच्च स्थान है।

इस्स मूळ त्रिकोणऔर मेष मित्र चेत्र है। राहु का घर कन्या और केंतु का घर सीन है॥

कोई इस तरह कहता है-

कन्या गृहं कुम्भमथ त्रिकोण्यमुचं नृयुग्मं परमं नखांशम् । मनीषिण्यः केऽपि वदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ॥ किसी आचार्यं का मत है कि राहुका घर कन्या, मूळ त्रिकोण कुम्म, उच्च मिथुन के २० अंश तक है। राहु के गृहादि से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है॥

अन्य का मत यह है-

उच्चं नृयुग्मं घटमं त्रिकोणं कन्या गृहं शुक्रशनी च मित्रे । सूर्यः शशाङ्को घरणीसुतश्च राहोरिपुर्विशतिकः परांशः ॥ किसी का मत है कि राहु का उच्च मिथुन, मूळ त्रिकोण कुम्म, कन्या स्वगृह, शुक्र, शनि मित्र, रवि, चन्द्रमा, मङ्गळ शत्रु हैं। २० अंश परमोच है॥

एक आचार्य का मत है-

सिंहिश्विकोणं घनुरुच्चसंज्ञं भीनो गृहं शुक्रशनी विपन्तौ । सूर्यारचन्द्राः सुदृदः समाख्यौ जीवेन्दुजौ षट् शिखिनः परांशः ॥ किसी का मत है कि केतु का मूळ त्रिकोण सिंह, उच्च धनु, स्वगृह मीन, शुक्र, श्रावि शञ्ज, सूर्यं, मङ्गळ, चन्द्र मित्र और बृहस्पति, बुध सम हैं । परमोच्चांश छः है॥

किसी का मत यह है—
तुङ्गं युगं जगुरगो गृहमस्य कन्यां कोदण्डमण्डनमिहोच्चगृहे तु केतोः।
तुङ्गं कचित्त्वित्तमगोः शिखिनश्च कुम्भम्।।
किसी का मत है कि राहु का उ॰व मिथुन और स्वगृह कन्या है। तथा केतु का
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

उच्च धतु और स्वगृह मीन है। किसी का मत है कि राहु का उच वृश्चिक और केतु का कुम्स है ॥

राहु के विषय में वाराही संहिता में-अमृतास्वाद्विशेषाच्छिन्नमपि शिरः किलासुरस्येदम्। प्राणैरपरित्यक्तं प्रहतां यातं वदन्त्येके ॥ इन्द्रकम्पडलाकृतिरसितस्वात्किल न दृश्यते गगने। श्चन्यत्र पर्वकालादु वरप्रदानात्कमलयोनेः। मुखपुच्छविभक्ताङ्गं भुजङ्गमाकारमुपदिशन्त्यन्ये ॥ कथयन्त्यमूर्तमपरे तमोमयं सेंहिकेयाख्यम्।।

किसी का सत है कि राहु नामक राज्ञस का मस्तक कट जाने पर भी असत पीने के कारण प्राण नाश नहीं होकर प्रहत्व को प्राप्त किया।

चन्द्र और रवि के मण्डल के समान राहु को काला होने के कारण ब्रह्मा जी के वर प्रदान से भिन्न समय में आकाश में नहीं दिखाई देता है।

किसी का मत है कि मुख और पुष्कु से विभक्त है अङ्ग जिसका ऐसा जो सर्प का आकार वही राहु का आकार है ।

किसी का मत है कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, केवल अन्धकार मय है। इस्यादि अनेक प्रमाण राहु के विषय में मिळते हैं।

नचन्न के वश दशापति का ज्ञान— गगायेत्क्वतिकाभाच्च यावद्वे जन्मभाविध । नविभश्च हरेद्वागं शेषं प्रहदशा भवेत्। आ चङ्कु रा जी श बु के शु पूर्वी क्रमाद्भवेयुः स्वद्शाधिनाथाः ।

कृत्तिका नचत्र से लेकर अपने जन्म नचत्र तक गिने, जो संख्या हो उस में नव का भाग देने से एकादि शेष में क्रम से सूर्य, चन्द्र, मङ्गळ, राहु, गुरु, शनि, बुध केतु और शुक्र की दशा होती है॥

प्रहों के दुशा वर्ष प्रमाण-रसा आशाः शैला वसुविधुमिता भूपतिमिताः । नवेलाः शैलेला नगपरिमिता विश्वतिमिताः॥ रवाविन्दावारे तमसि च गुरौ भानुतनये। बुघे केतौ शुक्रे क्रमश उदिताः पाकशरदः ॥

सूर्य के हैं, चन्द्रमा के १०, मङ्गळ के ७, राहु के १८, बृहस्पति के १६, शनि के १९, बुध के १७, कर्त के अधिका के काल्यात हैं होते हैं angotri

#### दशा ज्ञान के लिये चक-

| नक्षत्र | कृ.<br>उ. फा.<br>उ. षा. | रो.<br>इ. श्र. | मृ.<br>चि. ध. | श्रा.<br>स्वा.श. | पु. वि.<br>पू. भा | पु.<br>श्रनु.<br>उ. भा. | श्ररते.<br>ज्ये. रे. | म.<br>मू. श्र. | पू.का.<br>पू.षा.<br>स. |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| दशापति  | ₹.                      | चं             | कु.           | रा.              | ગુ.               | श-                      | बु-                  | के.            | शु.                    |
| वर्ष    | Ę                       | 90             | v             | 96               | 98                | 98                      | 90                   | v              | २०                     |

उदाहरण—श्रीमन्तृपतीन्द्र विक्रम संवत्सरे १९६५ शालिवाहन शके १८३० यावनीयसनाब्दे १३१६ तत्राश्वन-शुक्क-सप्तम्यां घट्यादि-मानम् ३६।१ मूळनचत्रे ५०।६ सौभाग्य योगे २४।२४ गढ़ करणे ७।४२ ऑंक्लीयदिनाचे म-१०-१९०८ ई. ग्रुकवासरे श्रीस्योंदयादिष्टघट्यादि मानम् १७।२६ दिनमानम् २१।३० तात्काछि-कोऽर्कः ११९९१४६१३१ अयनांशाः २१।८।३०।९९ प्रथमलग्नं राख्यादि ८।१८।२१।२३ दिवा पश्चिमनतम् २।४१ उन्नतम् २७।१९ दशमलग्नं रास्यादि ६।३।८।५७। भयातस् २४।२९ समोगः १८।९

#### जन्माङ्गम्



पूर्वोक्त उदाहरण में जन्म नचन्न मूळ है । क्रुक्तिका से मूळ पर्यन्त गिनने से १७ आया. इसमें नौ का भाग देने से शेष ८ रहा अतः क्रम गणना से केतु की दशा हुई।

## अथ अक्तमोग्यद्शावर्षान्यनमाह-

भयातनाडी निहता दशाब्देर्भभोगनाड्या विहता फलं यत्। वर्षादिकं भुक्तमिह प्रवीणैर्भोग्यं दशाब्दान्तरितं निरुक्तम् ।। जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दशा वर्ष संख्या से भयात को गुणा कर मभोग से भाग देवे लिध कम से वर्ष, मास, दिन, दण्ड, पल उस ग्रह की अक दशा होती है। इस को ग्रह दशा वर्ष में घटाने से भोग्य दशा होती है।

जन्माङ्ग में जन्म नचन्न मूळ भयात २१। २९ और मभोग ५८।९ इतना है, यहां द्शाधीश केतु है, अतः केतु की दशा वर्ष संख्या ७ को भयात के एक जातीय (२५×६०+२९=१४२९) से गुणा किया तो १५२९×७= १०७०३ हुआ, इस में भमोग के एक जातीय=४८×६० +१=३४८०+९=३४८६ से भाग दिया तो छठ्य वर्ष ३, शेष २३६ को १२ से गुणा किया तो गुणन फळ २८३२ हुआ, इस में ३४८६ का आग नहीं छगता अतः मास ०, शेष २८३२ को ३० से गुणा किया तो इतना ८४९६० हुआ, इस में भमोग का भाग दिया तो छठ्यि दिन २४, शेष १२२४ को साठ से गुणा किया तो ७३४४० इतना हुआ, इस में भमोग का भाग दिया तो छठ्य घटी २१ आई। शेष १७१ को फिर साठ से गुणा कर १०२६० हुआ, इसमें अभोग का भाग दिया तो छठ्य घटी २१ आई। शेष १७१ को फिर साठ से गुणा कर १०२६० हुआ, इसमें अभोग का भाग दिया तो छठ्य पळा २, शेष ३२८२ "अद्धिषे रूपं ग्राह्मम्" इस नियम से पळा ३ आई।

अतः छठ्ध अक्क द्शा वर्षा दि = ३।०।२४।२१।३ इस को केतु के महादशा वर्ष ७ में घटाने से भोग्य वर्षादि ३।११।१८।१७॥

स्फुटार्थ दशा चक-

|            | •                   | टाप प्रता गा            |              |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| प्र.       | दशा वर्षाद          | तारीख से                | तारीख तक     |
| के.        | ३।११।४।३८।३७        | 6-90-9906               | 93-9-9997    |
| शु.        | 201010              | 93-9-999                | १३-९-१९३२    |
| ₹.         | Éloio               | 93-8-9532               | 93-9-9936    |
| <b>ā.</b>  | 901010              | 93-9-9936               | 93-9-9886    |
| मं.        | <b>9</b>  0 0       | 92-9-9886               | 93-9-9544    |
| रा.        | 961010              | 93-8-9888               | १३-९-१९७३    |
| <u>a</u> . | 9 81010             | 93-9-9903               | 93-9-9968    |
| श.         | 991010              | 93-9-9969               | 93-9-2006    |
| बु.        | CC-0 planganawadi M | Math Sale&lock Digitize | by eGangotri |

# जातकाभरणस्य-

अन्तर्दशा आनयन पद्य-दशा दशाहता कार्या दशिभर्गगमाहरेत्। यल्लब्धं तद्भवेनमासिखंशित्रव्नं दिनं भवेत्॥

जिस ग्रह की अन्तर्दशा लानी हो उस ग्रह के दशा वर्ष को ग्रह के दशा वर्ष से गुणा कर दश का भाग देवे, छव्धि सास, शेष को तीस से गुणा कर फिर दश का भाग देवे तो छब्ध दिन होगा। इसी तरह घटी पछा आदि निकळ आते हैं।

उदाहरण—

जैसे रिव की दशा में रिव आदि प्रहों की अन्तर्दशा लानी है, अतः रिव महाद्शा वर्ष ६ को रिव की महादशा वर्ष ६ से गुणा किया तो ३६ हुआ, इस में दश का आग दिया तो छब्ध मास ३, दिन १८, इस तरह रवि की दशा में रिव की अन्तर्दशा मासादि = ३।१८।०।०, इसी तरह रिव की दशा में चन्द्र आदि ष्रहों की अन्तर्दशा लानी चाहिये।

> अन्तर्दशा में ध्रुवा लाने के लिये मेरा पच-पाकवर्षप्रमाणं यत्त्रिष्मं रूपहृतं फलम्। श्चन्तर्शायां विज्ञेयं दिनाद्यं घ्रुवकं बुधैः॥ यदशावर्षमानेन विनिष्नं ध्रुवकं भवेत्। श्रन्तर्दशा दिनाचा तदशायां हि ध्रुवापतेः ॥

महाद्शा वर्ष को तीन से गुणा करने से अन्तर्दशा में दिनादि धुवा होगी। जिस ग्रह का दशा वर्ष मान से धुवा को गुणा करे उस ग्रह की अन्तर्दशा हो जायगी।

उदाहरण-

जैसे रिव महादशा वर्ष ६ को तीन से गुणा करने से सूर्य का ध्रुवक दिन १८ हुये। इस अवक को सूर्य के दशावर्ष ६ से गुणा किया तो अन्तर्दशा दिन १०८, हुये। इन में ३० तीस का भाग देने से सूर्य की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा मासादि ३।१८ हुआ । इसी तरह धुवा पर से अन्य प्रहों की भी अन्तर्दशा सूर्य की महाद्शा में छानी चाहिये॥

प्रहों के ध्रवक चक-

| मह             | रवि  | चन्द्र          | मङ्गल  | बुध     | बृहस्पति       | शुक       | शनि          | राहु              | केतु |
|----------------|------|-----------------|--------|---------|----------------|-----------|--------------|-------------------|------|
| ध्रुवनः<br>विन | 19 C | C- <b>R</b> 9an | amwadi | Mail Co | ollection. Dig | itized by | y v<br>eGang | <b>XX</b><br>otri |      |

सूर्य महादशा में सूर्यादि प्रहोंकी अन्तर्दशा-

| प्रह | र्वि | चन्द्र | मंगल | राहु | गुरु | शनि | बुध | केतु | शुक |
|------|------|--------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
| वर्ष | 0    |        | 0 ,  | •    | 0    | 0   | 0   | 0    | 9   |
| मास  | 8    | Ę      | 8,   | 90   | 9    | 99  | 903 | 8    | 0   |
| दिन  | 96   | 0      | Ę    | 28,  | 96   | 92. | Ę   | Ę    | 0   |

चन्द्र महादशा में चन्द्रादि प्रहों की अन्तर्दशा—

| प्रह |    | मंगल | राहु | गुर | शनि        | बुध | बेतु | शुक      | रवि |
|------|----|------|------|-----|------------|-----|------|----------|-----|
| वर्ष | 0  | 0    | 9    | 9   | 9:         | 9,  | •    | 9        | •   |
| मास  | 90 | 9    | Ę    | 8.  | <b>9</b> : | X.  | ७,   | <b>4</b> | Ę   |
| दिन  | 0  | 0,7  | . 00 | 0   | 0          | 0   | 0    |          | 0   |

कुज महादशा में कुजादि प्रहों की अन्तर्रशा-

| प्रह | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि    | बुध | वेतु | शुक | रवि | चन्द्र |
|------|-------|------|------|--------|-----|------|-----|-----|--------|
| वर्ष | 0.    | 97   | 0    | 9      | 0.0 | •    | 9   | 0   | 1000   |
| मास  | 8     | 0    | 99   | , 9.5' | 99  | 8    | ₹ . | 8   | 9      |
| दिन  | २७    | 96   | Ę    | 3      | २७  | 20   | 0   | Ę'  | •      |

राहु महादशा में राहु ब्रादि की ब्रन्तदंशा—

|      |      | राष्ट्र भर          | शक्रा | 1 113      |      |          |                |        |     | 100 |
|------|------|---------------------|-------|------------|------|----------|----------------|--------|-----|-----|
| प्रह | राहु | गुरु                | शनि   | बुघ        | वेतु | शुक      | रवि            | चन्द्र | कुज |     |
| वर्ष |      |                     |       | 2          | 9    | 3        | •              | 7      | 9   |     |
| -    | 3    | 2.                  |       | <u> </u>   |      |          | 90             | Ę.     | 0   | ١   |
| मास  | 6    | <b>X</b><br>Jangami | 9 o   | th Collect |      | iditized | v <b>«</b> Sar | ngotrė | 96  | 1   |
| दिन  | 93   | २४                  | 4     | th Collect | 198  | 1        | 1.             | 1      | 12  |     |

# गुरु महादशा में गुरु श्रादि प्रहों की श्रन्तर्दशा —

| प्रह | गुरु | शनि | बुध | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राहु |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-------|------|
| वर्ष | २    | 2   | २   | 0    | ₹.  | •   | 9      | 0     | 2    |
| मास  | 9    | É   | 3   | 99   | n   | 9   | 8      | 99    | 8    |
| दिन  | 96   | 93  | Ę   | €.   | 0   | 96  | •      | Ę     | २४   |

शनि महादशा में शनि ब्रादि प्रहों की ब्रान्तर्दशा-

| प्रह | शनि | बुध        | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | रा | गुरु |
|------|-----|------------|------|-----|-----|--------|-------|----|------|
| वर्ष | ą   | <b>3</b> 0 | 9    | 3   | 0   | 90     | 9     | २  | २    |
| मास  | 0   | e          | 9''  | 2   | 99  | 9      | 9     | 90 | ę    |
| दिन  | 3   | 9:         | 9    | 0   | 93  | 00     | 80    | Ę. | 92   |

बुध महादशा में बुध आदि प्रहों की अन्तर्दशा-

| मह   | बुघ | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि |
|------|-----|------|-----|-----|--------|-------|------|------|-----|
| वर्ष | 7   | 0    | 2   | 0.3 | 9      | 0,1   | २    | २    | 2   |
| मास  | 8.  | 99   | 90  | 90  | 4      | 9,9   | ę.   | 3    | 6   |
| दिन  | २७  | २७   | ø'  | Ę,  | 0,0    | २७    | 96   | Ę    | 9   |

# केतु महादशा में केतु आदि प्रहों की अन्तर्दशा-

| प्रह | केतु | शुक     | रवि        | चन्द्र       | मङ्गल      | राहु          | गुरु      | शनि    | बुध |
|------|------|---------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------|-----|
| वर्ष | . 0  | 9       | 0          | 07           | 0          | 9             | •         | 9      | 0   |
| मास  | 8    | 3       | 8          | 9            | 8          | 0.            | 99        | 9      | 99  |
| दिन  | २७   | C-0 .la | Ę<br>ngamw | o<br>adi Mat | ₹ <b>७</b> | 96<br>tion Di | nitized h | y eGan | 30  |

# शुक्र महादशा में शुक्र श्रादि प्रहों की श्रन्तर्दशा-

| प्रह | शुक   | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि | बुघ | केतु |
|------|-------|-----|--------|-------|------|------|-----|-----|------|
| वर्ष | ny ny | 9   | 9      | 9     | 3    | २    | ą   | 3   | 9    |
| मास  | 8     | 0   | 6.     | ર     | 0    | 6    | 3   | 90  | 3    |
| दिन  | 0     | 0   | •      | 0     | 0    |      | 0   | 0   | •    |

आयु का विचार—

आयुः पितृदिनेशाभ्याम् ॥ १॥ प्रथमयोक्तरयोर्वा दीर्घम् ॥ २॥ प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यम्।।३॥ मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्।।४॥ ल्यनेश, अप्टमेश इन दोनों पर से आयुर्दाय का विचार करना चाहिये। लग्नेश, अप्टमेश दोनों चर राशि में या स्थिर, द्विस्वमाव इन दोनों में हों तो दीर्घायु योग होता है।

सर्थात् लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं भी चर राशि में स्थित हों तो

दीर्घायु योग होता है।

अथवा लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर राशि में जैसे छरनेश स्थिर में हो तो अप्टमेश द्विस्वमाव में, अथवा छरनेश द्विस्वमाव

में हो तो अष्टमेश स्थिर में तब मी दीर्घायु योग होता है।

छानेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोनों में स्थित हो अथवा दोनों केवछ द्विस्वमाव राशि में स्थित हों तो मध्यायु योग होता है। जैसे छग्नेश चर में और अष्टमेश स्थिर में या अष्टमेश चर में और छानेश स्थिर में अथवा छानेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं द्विस्वमाव में हों तो मध्यायु योग होता है।

अगर लग्नेश, अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में अथवा दोनों में से कोई एक चर में

दूसरा द्विस्वभाव में हो तो हीनायु योग होता है।

एवं मन्द्चन्द्राभ्याम् ॥ ४ ॥ पितृलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्द्राभ्याम् ॥ ६ ॥

पितृकालतश्च ॥ ७॥ जिस प्रकार लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों के वश दीर्घ आदि आयु का विचार किया गया है, उसी तरह शनि, चन्द्र या छप्न, चन्द्र से विचार करना चाहिये।

अर्थात् यदि लग्न या सप्तम में चन्द्र बैठा हो तो छम्न, चन्द्र से अन्यथा शनि चन्द्र से आयु का विचार करना चाहिये।

जन्म छप्त और होरा छप्त से वृतीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिये।

संवादात् प्रामाण्यम् ।। ८ ।। विसंवादे पितृकालतः ।। ६ ।। अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आवे तो निर्विवाद वही आयु प्रहण करनी चाहिये। यदि संवाद हो अर्थात् दो प्रकार से एक तरह की एक प्रकार से भिन्न तरह की आयु आती हो तो दो प्रकार से आई हुई आयु का प्रहण करना चाहिए।

अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न र आयु आती हो तो छप्न, होराछप्न इन दोनों

के वश सिद्ध आयु का ग्रहण करना चाहिए॥

## स्पष्ट के लिये चक्र-

|          | १ योग                  | २ योग                  | ३ योग                    |  |  |  |
|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|--|
| दीर्घायु | चर में लग्नेश          | स्थिर में लग्नेश       | दिस्वभाव में लग्नेश      |  |  |  |
|          | चर में श्रष्टमेश       | द्विस्वभाव में ऋष्टमेश | स्थिर में श्रष्टमेश      |  |  |  |
| मध्यायु  | चर में लग्नेश          | स्थिर में लग्नेश       | द्विस्वभाव में लग्नेश    |  |  |  |
|          | स्थिर में श्रष्टमेश    | चर में श्रष्टमेश       | द्विस्वभाव में श्रष्टमेश |  |  |  |
| हीनायु   | वर में लग्नेश          | द्विस्वभाव में लग्नेश  | स्थिर में लग्नेश         |  |  |  |
|          | दिस्वभाव में श्रष्टमेश | चर में श्रष्टमेश       | स्थिर में श्रष्टमेश      |  |  |  |

# ग्रायुर्दाय प्रमाण श्रीर खण्ड चक्र-

| दीर्घायु         | १ योग में ६६ | २ योग में १०८ | ३ योग में १२० |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| मध्यायु          | १ योग में ६४ | २ योग में ७२  | ३ योग में ८०  |
| हीनायु           | 9 योग में ३२ | २ योग में ३६  | ३ योग में ४०  |
| प्रथमादि<br>खण्ड | . १२         | ३६            | 80            |

स्पष्ट आयु साधन प्रकार—पहले अभीष्ट कुण्डली में सूर्य आदि सात ग्रह और लग्न को स्पष्ट कर लेना चाहिये। बाद उक्त तीनों योगों के द्वारा लाये हुये आयुर्दायों से दीघें आदि आयुर्दाय का निश्चय कर लेना चाहिये। बाद वचयमाण प्रकार से आयु की स्पष्टता करनी चाहिये।

जैसे योग कारक ग्रह जितने हों उनके अंशादिकों के योग में योग कारक की संख्या से भाग देना (अर्थात् एक योग से आयुर्वाय सिद्ध हो तो दो से, दो योगों से सिद्ध हो तो ना सो अर्थात् कारक के से सिद्ध हो तो ना सो कारक के

अंशादि योग में भाग देना ), इस तरह भाग देने से जो अंशादि छा हों उसको यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर तीस का भाग देने से छब्ध वर्ष आदि जो हो उसको यथा प्राप्त आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जाता है॥

> उदाहरण-जःमानम् ।



प्रथम प्रकार-छानेश और अष्टमेश से विचार करते हैं। यहाँ पर छानेश रिक और अष्टमेश गुरु है। रवि चर (तुला) में और गुरु द्विस्वमाव (धतु) में है। अतः "मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्" इस सूत्र से अल्पायु योग सिद्ध हुआ।

द्वितीय प्रकार—छम्न और होरा छम्न से विचार करते हैं। यहाँ छम्न स्थिर राशि (सिंह) में और होरा लग्न चर (कर्क) में है, अतः "प्रथमहितीययोरन्तयोर्वा

मध्यम्" इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

वृतीय प्रकार-शनि और चन्द्रमा से विचार-यहां शनि स्थिर (सिंह) में और चन्द्रमा चर (कर्क ) में है, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ। यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण "संवादाध्प्रामाण्यम्" इस सूत्र से मध्यायु योग ही सिद्ध हुआ।

अंशादियोगकारक प्रह— लग्न = २५।३३।४३ होरा लग्न = १०।२१।४५ शनि = ११।१।५१९ चन्द्र = १४।१८।२६

योग = ६१।२९।१६ इसमें योग कारक संख्या ४ का भाग दिया तो छज्ध अंशादि = (१५°।४'४।१"९) इतनां हुआ । इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड ३६ से गुणा किया तो angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

$$= ( \xi i \delta_{o} + \frac{\partial c}{\partial o} + \frac{\Xi o}{\partial o} )$$

$$= ( \xi i \delta_{o} + \frac{\xi i}{\delta_{o}} + \frac{\xi \xi i}{\delta_{o} i} )$$

$$= ( \xi i \xi_{o} i \xi i \xi_{o} i \xi i \xi_{o} i$$

इसमें तीस का माग दिया तो छन्ध वर्ष=१८,

वर्षावरोष = 33 + ६६ + २ ७ इसको बारह से गुणा किया तो

$$= \frac{\frac{38(33 + \frac{34}{94} + \frac{3}{9})}{80}}{\frac{80}{4}}$$

प्रथम खण्ड में भाग देने से छन्ध मास = ४,

मासावशेष = 
$$\frac{2 + \frac{3}{9} + \frac{3}{9}}{2}$$
,

इसको तीस से गुणा किया तो दिनात्मक-

$$=\frac{30\left(2+\frac{3}{94}+\frac{9}{4}-\frac{9}{20}\right)}{9}=8\left(2+\frac{3}{94}+\frac{9}{80}\right)$$

$$=32+\frac{3}{94}+\frac{5}{4}=32+\frac{4}{4}+\frac{3}{80}$$

अतः छब्ध दिन = १२,

दिनावशेष = ५ + ३ ठ, इसको साठ से गुणा किया तो घट्यात्मक

=
$$\xi \circ (\frac{L}{x} + \frac{2}{3}) = 35 \times 3 + 6 = 40 = 211$$

अतः छन्ध वर्षादि = १८।४।१२।४७।०, इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष ७२ में घटाया तो

स्पष्टायु वर्षादि = ७२—( १८।४।१२।५७।० ) = ५३।७।१७।३० यहां पर मेरा सुल्म प्रकार—

यदंशादिकं योगकर्णप्रहाणां भवेद्योगमानं हृतं कर्णुसंख्यैः ।
गुणं प्राप्तखर्ष्वैः पुनद्वीदशस्तं दिनाद्यं फलं भुक्तमायुःप्रमाण्म् ॥
विहीनं सदा तेन वर्षीकृतेन यथा लब्धमायुर्भवेत्प्रस्फुटं तत् ।
अकार्षि ह्यहं छात्रन्यहातिप्रीत्ये प्रकारं नितान्तं क्रियालाघवं वे॥
मापा—खेडाकाक्कृक्तिके।अहादिक्रीक्ष्मके अंद्यादिकी के प्रेगामिकी योग कारक

प्रहादिकों की संख्या से भाग देकर जो अंशादि छन्ध हो उस को यथा प्राप्त खण्डः से गुणाकर फिर बारह से गुणा करें तो दिनादि आयु हो जायगी। उसको यथा प्राप्त

आयुर्वाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्वाय हो जायगा॥

उदाहरण—पूर्वोक्त योग कारक प्रहादिकों का योग = (६११२९११६), इस में योग संख्या (४) से भाग देकर छठ्ध अंशादि = (१४ १४४११९११) इस को यथा प्राप्त खण्ड ३३ से गुणा किया तो (९९°११४११९११) इतना हुआ। इस को बारह से गुणा किया तो दिनादि फळ = (६६१२१४८१४४०) = (६६१२१४७०), दिन में तीस से आग देने से मास आदि फळ = (१२०१११९७०) मास में वारह का माग देने से वर्ष आदि फळ = (१८१४१९१९७०) हुआ। इस को यथा प्राप्त मध्यायु वप ७२ में घटाने से पूर्व तुत्त्य स्पष्टायु = (४३।७१३७१३०)॥

अव यहां प्रसंगवश छग्नेशादि का फर्छ छिखते हैं।

अथ लग्नेशफलम् । तत्रादौ लग्गतल्गेशफलम्— लग्नेशे लग्नगे जन्तुः सुदेहः स पराक्रमी । मनस्वी चातिचाञ्चल्यो द्विभार्योपरिगाम्यसौ ॥ १॥

जिसके जन्म काल में लग्नेश लग्न में वैठा हो वह मनुष्य सुन्दर देहवाला, पराक्रमी, मनस्वी, अतिशय चञ्चल और दो खियों के साथ गमन करने वाला होता है। ततो हितीयैकादशगतलग्नेशफलम्—

लग्नेशे च धने लाभे लाभवान् परिडतो नरः। सुशीलो धर्मविन्मानी बहुदारगणैर्युतः॥ २॥

जिसके जन्म काल में द्वितीय या एकादश स्थान में लग्नेश बैठा हो वह मनुष्य आमध्नी करने वाला, पण्डित, सुन्दर स्वभाव वाला, धर्म को जानने वाला, मानी-और अनेक श्चियों से युत होता है ॥ २॥

तत्रत्तीयषष्टगतल्यनेशफलम्— लग्नेशे सहजे षष्टे सिहतुल्यपराक्रमी।

सर्वसम्पयुतो मानी द्विभायों मतिमान् सुखी ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में वृतीय या षष्ठ स्थान लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य सिंह के समान प्राक्रमी, सब प्रकार के सम्पत्तियों से युत, मानी, दो स्त्रियों से युत, बुद्धिमान् और सुस्ती होता है॥ ३॥

ततो दशमचतुर्थंगतलग्नेशफलम्— लग्नेशे दशमे तुर्थे पितृमातृसुखान्वितः । <sup>CC-0</sup> वहुभातृसुतः क्षामा भुषासौन्द्र्यसंखुत्रः । जिसके जन्म काल में दशम या चतुर्थ स्थान में स्थित लग्नेश हो वह मनुष्य माता पिता के सुख से युत, बहुत माईयों से युत, कामी और गुण तथा सुन्दर स्वरूप से युत होता है ॥ ४ ॥

ततः पञ्चमभावगतल्ग्नेशफलम्— लग्नेशे पञ्चमे मानी सुतैः सौख्यं च मध्यमम् । प्रथमापत्यनाशः स्यात्क्रोधी राजप्रवेशिकः ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में पद्मम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य मानी, छड़के से साधारण सुख पाने वाला, प्रथम सन्तान से रहित, क्रोधी और राजा के द्रवार में प्रवेश करने वाला होता है ॥ १ ॥

ततः सप्तमभावगतल्यनेशफलम्— लग्नेशे सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीवति । विरक्तो वा प्रवासी च दरिद्रो वा नृपोऽपिवा ॥ ६ ॥

जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में लग्नेश स्थित हो उस की स्त्री नहीं जीती है अर्थात् बहुत जल्दी मरण को प्राप्त करती है तथा वह मनुष्य विरक्त पर खेश में चूमने वाला दिरद्व या राजा होता है ॥ ६ ॥

ततोऽष्टमद्वादशभावगतल्यनेशफलम् क्यानेशे व्ययगे चाष्टे शिल्पविद्याविशारदः।
द्यतो चौरो महाकोधी परभार्यातिभोगकृत्॥ ७॥

जिसके जन्म काठ में अष्टम या द्वादश मान में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य चित्रकारी, विद्या में पण्डित, जुआरी, चोर, अतिशय क्रोधी और दूसरे की स्त्री में अत्यन्त गमन करने वाला होता है॥ ७॥

ततो नवमभावगतङग्नेशफ्डन्— लग्नेशे नवमे जन्तुः भाग्यवान् राजवञ्चभः । विष्णुभक्तो पटुर्वाग्मी पुत्रदारधनैर्युतः ॥ ८॥

जिसके जन्म काल में नवम माव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य भाग्यवान् राजाओं का प्रिय, विष्णु भगवान् का भक्त, चतुर, योलने वाला और पुत्र, स्त्री, धन इन सबों से युत होता है ॥ ८ ॥

श्रथ धनेशफलम्।

तत्रादौ धनमावगतधनेशफलम्-धनेशे धनगे जन्तुर्धनवान् गर्वसंयुतः । भार्योद्वयं त्रयं लापि सुतद्दीत्रोद्धपि लाग्नद्रोत्।। १८॥ ngotri जिसके जन्म काल में द्वितीय भाव में घनेश स्थित हो वह मनुष्य घनवान्, गौरव से युत और दो या तीन श्वियों से युत हो कर भी पुत्र रहित होता है ॥ १ ॥ ततस्तृतीयचतुर्थभावगतधनेशफळम्—

धनेशे सहजे तुर्थे विक्रमी मतिमान्गुणी। परदाराभिगामी च निश्चलो देवभक्तियुक्।। २।।

जिसके जन्म काल में तृतीय या चतुर्थ भाव में धनेश बैठा हो वह मनुष्य पराक्रमी, बुद्धिमान्, गुणवान्, पर स्त्री में गमन करने वाला, स्थिर प्रकृति वाला स्रीर देवताओं के भक्त होता है ॥ २ ॥

ततः पञ्चमषष्ठभावगत्धनेशफ्लम् । धनेशे पञ्चमे शत्रौ धनप्राप्तिभवेद् ध्रुवम् । शत्रुतो वित्तनाशस्तु गुदे चौराद् भवेद्रुजा ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में पञ्चम या घष्ट भाव में द्वितीयेश स्थित हो उस मनुष्य को निश्चय कर के धन प्राप्ति होती है। किन्तु शत्रु या चोर से उस धन का नाश होता है और गुद्द मार्ग में रोग होता है॥ ३॥

ततः सप्तमभावगतधनेशफलम्— धनेशे सप्तमे वैद्यः पराजयाभिगाम्यसौ । जाया तस्य भवेद्वेश्या मातापि व्यभिचारिगी ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में घनेश स्थित हो वह मजुष्य वैद्य तथा पर स्त्री में गमन करने वाला होता है। उस की स्त्री वेश्या होती है और माता भी व्यभिचारिणी होती है॥ ४॥ ततोऽष्टमभावगतधनेशफलम्—

धनेशे मृत्युगेहस्थे भूमि द्रव्यमवाप्नुयात् । जायासौख्यं भवेदल्पं ज्येष्टभ्रातृसुख न हि ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में अष्टमभाव में द्वितीयेश बैठा हो तो वह मनुष्य भूमि तथा दृष्य का लाभ करने वाला, स्त्री से थोड़ा सुख पाने वाला और ज्येष्ठ भाई के सुख से रहित होता है ॥ ५ ॥

ततो नवमैकादशभावगतधनेशफल्य — घनेशे नवमे लाभे धनवान् धार्मिकः पटुः ।

बाल्ये रोगो सुखी पश्चात् यावदायुः समाप्यते ॥ ६॥

जिसके जन्म काल में नवम या एकादश भाव में द्वितीयेश स्थित हो तो वह मनुष्य धनवान, धार्मिक, पण्डित, बाल्यकाल में रोगयुत, पीछे मरण काल तक मुखी रहता है ॥ ६ ॥

ततो दशमभावगतधनेशफलम् धनेशो दशमे यस्य कामी चापि स परिडतः।

बहुदारघनैर्युक्तः सुतहीनोऽपि जायते ॥ ७॥

जिसके जन्म काल में दशम भाव में धनेश गत हो तो वह मनुष्य कामी, पण्डित, बहुत स्त्री और धन से युत होने पर भी पुत्र से रहित होता है ॥ ७ ॥

त्तो व्ययभावगतधनेशफलम्-धनेशे व्ययगे मानी साहसी धनवितः। विक्रमी चातिमेघावी ज्येष्ठपुत्रसुखं न हि ॥ ८॥

जिसके जन्म काल में द्वादश भाव में घनेश स्थित हो तो वह मनुष्य मानी, साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिशय बुद्धिमान् और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से रहित होता है ॥ ८ ॥

ततो लग्नगतधनेशफलम्-

धनेशे च तनौ पुत्री स्वक्रुटुम्बस्य पोषकः। घनवान् निष्ठुरः कामी परकार्येषु तत्परः ॥ ६॥

जिसके जन्म काल में लग्न में धनेश बैठा हो तो वह मनुष्य पुत्र युत्त, अपने कुटुम्बों का पालन करने वाला, धनवान् , निष्ठुर, कामी और दूसरे के काम करने में संख्य होता है ॥ ९ ॥

अथ तृतीयेशफलम् । तत्रादौ तृतीयगततृतीयेशफलम्—

वृतीयेशे वृतीयस्थे विक्रमी भृत्यसंयुतः।

घनयुक्तो महाहृष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम् ॥ १॥ जिस जातक के जन्म काल में तृतीय भाव में तृतीयेश स्थित हो तो वह पराक्रमी, मृत्यों से युत, धन से युत, अतिशय हर्षित और सुख भोगने वाला होता है ॥ १ ॥

ततश्चतुर्थपञ्चमभावगततृतीयेशफ्रस्—

रतीयेशे सुखे खे च पद्धमे वा सुखं सदा । श्रतिक्रूरामवेद्भार्या धनाढ्यो मतिमान्महान् ॥ २॥

जिस जातक के जन्म कार्क में चतुर्थ, पद्धम या दशम स्थान में तृतीयेश स्थित हो तो वह सदा सुखी, अतिकाय दुष्टा स्त्री वाला, धन से युत और अत्यन्त बुद्धिमान् होता है॥ २॥ ततः षष्ठभावगततृतीयेशफळम्—

वृतीयेशे रिपौ यस्य भ्राता शत्रुर्महाधनी। <sup>CC</sup>-भातुलामां पुर्विश्व स्थान्मातुल्यां भोगफिन्छकि॥ ३॥ जिस जातक के जन्म काल में तृतीयेश षष्ठ भाव में स्थित हो तो उसका भाई शत्रु होता है तथा खुद वह धनी, मातुल के सुख से रहित और मातुली (भामी) के साथ सम्भोग की इच्छा करने वाला होता है॥३॥

ततो द्वादशनवमभावगतवृतीयेशफलम् वृतीयेशे व्यये भाग्ये स्त्रीभिर्भाग्योदयो भवेत्। पिता तस्य महाचौरः सुसेवी दुःखदः सताम् ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में द्वाद्वा या नवम भाव में तृतीयेश वैठा हो तो उसको खियों से भाग्योदय होता है तथा उसका पिता अस्यन्त चोर, दास- इस करने वाला और सज्जनों को दुःख देने वाला होता है ॥ ४ ॥

ततः सप्तमाष्ट्रमभावगततृतीयेशफलम्—
तृतीयेशेऽष्टमे चूने राजद्वारे मृतिर्भवेत् ।
चौरो वा परगामी वा बाल्ये कष्टं दिने दिने ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में सप्तम या अष्टम स्थान में तृतीयेश वैठा हो तो वह राजदरवार में मृत्यु पाने वाला होता है तथा चोर या दूसरे कि स्नो के साथ सम्भोग करने वाला और वाल्य काल में कष्ट भोगने वाला होता है ॥ ९ ॥

ततो छप्नैकादशभावगतनृतीयेशफळम्—

तृतीयेशे तनौ लाभे स्वभुजार्जितवित्तवान्। सुखी कृशो महाक्रोधी साहसी जनसेवकः॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में लग्न या एकादश भाव में तृतीयेश बैठा हो तो वह अपने भुज बल से धन पैदा करने वाला, सुखी, दुर्वल, अतिशय क्रोधी, साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता है ॥ ६ ॥

ततो धनभावगतवृतीयेशफलम्—
गुदामञ्जनिकः स्थूलो परभायोधने रुचिः।

स्वल्पारम्भी सुखी न स्यात् वृतीयेशे धने गते ॥ ७॥

जिस जातक के जन्म काल में द्वितीय भाव में तृतीयेश बैठा हो तो वह गुद्र मार्ग को भजन करने वाला (लींडे बाज) मोटे शरीर वाला, पराई स्त्री तथा पराये धन की अभिलापा करने वाला, थोड़े में काम को प्रारम्भ करने वाला और सुख से रहित होता है ॥ ७॥

त्र्रथ चतुर्थेशफलम् । तत्रादौ चतुर्थमावगतचतुर्थेशफलम्— तुर्येशे तुर्यगे मन्त्री भवेत्सर्वजनाधिपः । ्चतुराःशीसवाम्भानोध्यनात्व्यक्षस्त्रिभिग्रक्षस्त्रिका। १॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश चतुर्थं भाव में वैठा हो वह राजा के मन्त्री, राजा अथवा चतुर, सुन्दर स्वभाव वाला, मानी, धन से युत, स्त्री का प्रिय और सुखी होता है ॥ 9 ॥

ततः पञ्चमनवमभावगतचतुर्थेशफलम् तुर्येशे पद्धमे धर्मे सुखी सर्वजनप्रियः। विष्णुभक्तिरतो मानी स्वमुजार्तिविनाशकृत्।। २।।

जिस जातक के जन्म काल में पद्मम या नवम भाव में चतुर्थंश बैठा हो वह सुखी, सब जनों का प्रिय, विष्णु के भक्ति में स्नेही, मानी और अपने खुजाओं के बरु से क्लेश हटाने वाळा होता है ॥ २ ॥

ततः षष्ट्रभावगतचतुर्थेशफ्डम्-सुखेशे शत्रुगेहस्थे तदा स्याद्रहुमातृकः। क्रोधो वैरी व्यमिचारी दुष्टचित्तो मनस्व्यपि ॥ ३ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश षष्ठमाव में गत हो तो वह बहुत माताओं से युत, क्रोधी, शञ्चता करने वाळा, व्यभिचारी, दुष्ट अन्तःकरण वाळा और मन-स्वी होता है ॥ ३ ॥

ततः छग्नसप्तमभावद्वयगतचतुर्थेशफलम्— सुखेशे सप्तमे लग्ने बहुविद्यासमन्वितः। पित्राजितधनत्यागी सभायां मूकवद्भवेत् ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश सप्तम या लग्न में बैठा हो तो वह बहुत विद्याओं से युत, गुरु, पिता के अजित धन को त्याग करने वाळा और समा में गूँगे के समान होता है ॥ ४ ॥

> ततो दशमभावगतचतुर्थेशफलम्-सुखेशो दशमे यस्य मातृसौख्येन संयुतः। धनधान्यसमायुक्तो धर्मे प्रीतिश्च जायते ॥ १ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश दशम भाव में वैठा हो तो वह माता से युत, धन धान्य से युत और धर्म में प्रीति करने वाळा होता है ॥ ६ ॥

> ततो द्वादशाष्ट्रमभावगतचतुर्थेशफलम्-मुखेशे व्ययरन्ध्रस्थे मुखहीनो भवेन्नरः। पितृसौस्यं भवेदल्पं दीर्घायुर्जायते ध्रुवम् ॥ ६ ॥

जिसके जन्म काल में द्वादश या अष्टम भाव में चतुर्थेश वैठा हो तो वह मनुष्य सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाळा और दीर्घायु होता है ॥ ६ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ततस्तृतीयैकाद्शमावगतचतुर्थेशफ्लम्— सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी धनी भवेत्। उदारो गुण्वान् दाता स्वभुजार्जितवित्तवान् ॥ ७॥

जिसके जन्म समय में चतुर्थेश तृतीय या एकादश भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणवान्, दानी और अपने अजाओं से पैदा किया हुआ धन से धनी होता है॥ ७॥

ततो द्वितीयभावगतचतुर्येशफलम्— सर्वेसम्पयुतो मानी साहसी कुमुखान्वितः । कुटुम्बैः संयुतो भोगी सुतेशे च द्वितीयगे ॥ = ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश द्वितीय भाव में वैठा हो तो वह सब सम्पर् तियों से युत, सानी, साहसी, पृथ्वी को लेकर सुखी, कुदुम्बों से युत और भोगी होता है ॥ ८॥

ग्रथ पञ्चमेशफलम्।

तत्रादौ पञ्चमभावगतपञ्चमेशफलम्— सुतेशः पञ्चमे यस्य तस्य पुत्रो न जीवति । न्तिगिकः क्र्रभाषी च धामिको मतिमान्भवेत् ॥ १॥

जिसके जन्म समय में पद्ममेश पद्मम भाव में बैठा हो उस मनुष्य का पुत्र नहीं जीता है। तथा चण मात्र समय को भी अपने काम में छाने वाछा, बुरे वचन बोछने वाछा, धर्मारमा और बुद्धिमान् होता है॥ १॥

ततः षष्ठद्दादशभावगतपञ्चमेशफ्छम्— सुतेशे षष्ठरिःफस्थे पुत्रः शत्रुत्वमाप्न्पुयात् । मृत्युतो प्राह्मपुत्रो वा धनपुत्रोऽथ वा भवेत् ॥ २ ॥

जिसके जन्म समय में पञ्चमेश पष्ट या द्वादश भाव में चैठा हो उस मनुष्य को पुत्र के साथ शत्रुता या पुत्र की मृत्यु हो जाती है पुत्र मर जाने के बाद दत्तक या धन देकर पुत्र बनाता है ॥ २॥

ततः सप्तमभावगतपञ्चमेशफ्डम्— सुतेशे कामगे मानी सत्यधमसमन्वितः। तुङ्गस्थिते जनस्वामी भक्तियुक्तैकतेजसा॥ ३॥

जिस जातक के जन्म समय में पञ्चमेश सप्तम माव में स्थित हो तो वह मानी, सत्य बोळने वाळा और धर्मात्मा होता है। यदि उच्च स्थान गत पञ्चमेश हो तो मिक युत प्रतिष से अनी का स्थान शिक्षा हो तो स्थान स्यान स्थान स्थ

ततोऽष्टमद्वितीयमावगतपञ्चमेशफलम् सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशयः।

उद्रच्याधिसंयुक्तः क्रोधयुक्तो धनान्वितः ॥ ४॥

जिस के जन्म समय में पञ्चमेश अष्टम या द्वितीय आव में बैठा हो वह मनुष्य बहुत मित्र वाला, पेट की विमारी से युत, क्रोध युत और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं ॥ ४॥

ततो नवमदशमभावगतपञ्चमेशफलम्—
सुतेशे नवमे खे च पुत्रो भूपसमो भवेत्।

श्रथवा प्रन्थकर्ता च विख्यातः कुलदीपकः ॥ ५॥

जिसके जन्म समय में पञ्चमेश नवम या दशम भाव में बैठा हो उसका छड़का राजा के समान होता है। अथवा प्रन्थ वनाने वाळा प्रसिद्ध और अपने कुछ को उज्जवछ करने वाळा होता है॥ ५॥

तत एकादशभावगतपञ्चमेशफलम् सुतेशे लाभभवने पण्डितो जनवल्लभः। प्रन्थकर्ता महादच्चो बहुपुत्रो धनान्वितः॥ ६॥

जिस के जन्म काल में पञ्चमेश प्कादश भाव में वैठा हो वह मनुष्य पण्डित, जनों का स्तेही, प्रन्थ बनाने वाला, अतिशय चतुर, बहुत पुत्र वाला और घन से युत होता है।

ततो छप्ततृतीयभावगतपद्भमेशफ्छम्—

सुतेशे लग्नसहजे मायावी पिशुनो महान्। यशोऽपि दीयते नैव किञ्चिद् द्रव्यस्य का कथा।। ७।।

जिसके जन्म काल में लग्न या तृतीय मान में पञ्चमेश बैठा हो वह मनुष्य मायानी, चुगुल खोर, कोई कितना भी उपकार करे उसको यश न देने वाला और द्रुच्य तो बिरुकुल ही नहीं देने वाला होता है॥ ७॥

ततश्रतुर्थंभवनगतपञ्चमेशफलम्— सुतेशे भारुभवने चिरं मारुमुखं भवेत्। लच्मीयुक्तो सुवृद्धिश्च सचिवश्च गुरुस्तथा॥८॥

जिसके जन्म काल में पञ्चमेश चतुर्थमाव में बैठा हो वह मनुष्य बहुत काल तक माता से मुख पाने वाला, लदमी से युत, सुन्दर बुद्धि वाला और राजा के मन्त्री तथा गुरु होता है ॥ ८॥

श्रथ षष्टेशफलम् । तत्रादौ रिपुभावगतपष्टेशफलम्— पृष्टेशे द्विपुभावस्थे सवज्ञातिः सामुज्यस्ते तत् by eGangotri परज्ञातिभैवेन्मित्रं भूमौ न चलति ध्रुवम् ॥ १॥ जिसके जन्म काल में पष्टेश पष्टभाव में हो तो उसका अपना बन्धुवर्ग शत्रु के समान, तथा दूसरे का बन्धुवर्ग मित्र के समान होता है और निश्चय करके वह पैदल नहीं चलता है ॥ १॥

ततः सम्प्रैकाद्शभावगतपष्टशफ्लम्— षष्टेशे सप्तमे लाभे लग्ने वा पशुमान् भवेत्। धनवान् गुणवान् मानी साहसी पुत्रवर्जितः॥ २॥

जिसके जन्म काल में बहेश सप्तम या एकादश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य पशुकों से युत, धनवान्, गुणवान्, सानी, साहसी और पुत्र हीन होता है ॥ २ ॥

ततो द्वादशाष्ट्रमभावगतपष्टेशफलम्— , षष्टेशेऽष्ट्रमरि:फस्थे रोगी शत्रुर्मनीषिग्णाम् । प्रकाराधिगामी च जीवहिंसास तत्परः ॥ ३

परजायाभिगामी च जीवहिंसासु तत्परः ॥ ३ ॥ जिसके जन्म समय में अष्टम या द्वादश भाव में षष्ठेश वैठा हो तो रोगी, पण्डितों का दुश्मन, परस्ती गामी और जीवों का वध करने वाळा होता है ॥ ३ ॥

ततो नवसभावगतपष्ठेशफलम्— षष्ठेशो नवसे यस्य काष्ट्रपाषाण्विक्रयी। व्यवहारे कचिद्धानिः कचिद्वृद्धिभवेत्किल् ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में पछेश नवम भाव में वैठा हो वह लकड़ी और पत्थर बेचने वाला होता है। तथा उसको न्यापार से कहीं हानि कहीं बृद्धि होती है॥

ततो द्वितीयद्शमभावगतपष्ठेशफळम्

षष्ठेशे कर्मवित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतः।
परदेशी शुचिर्वक्ता स्वधर्मेष्वेकनिष्ठकः॥ १॥

जिसके जन्म काल में षष्ठेश द्वितीय या दशम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य साहसी, अपने कुल में प्रसिद्ध, परदेशी, पवित्र, वक्ता और अपने धर्म में विश्वास करने वाला होता है ॥ ९ ॥

ततस्तृतीयचतुर्थंभावगतपष्टेशफल्स— षष्टेशे सहजे तुर्ये क्रोधनो रक्तलोचनः । मनस्वी पिशुनोऽधर्मी चलचित्तोऽतिवित्तवान् ॥ ६॥

जिसके जन्म समय में पष्टेश वृतीय या चतुर्थ भाव में वैठा हो तो वह जातक कोषी, लाक बाँखा जाका जाता है। वाला कोर स्थाप का कीर स्थाप की होता है है।

ततः पञ्चमभावगतषष्ठेशफलम् षष्टेरो पञ्चमे यस्य चलं मित्रधनादिकम्।

कफ्युक्तः सुखी सौम्यः स्वकार्ये चतुरो महान् ॥ ७ ॥

जिसके जन्म काछ में पष्टेश पद्धम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य पद्धछ मत्री और चञ्चळ धन वाळा, कफी, सुखी, सुन्दर स्वमाव वाळा तथा अपने कार्य में अत्यन्त चतुर होता है ॥ ७॥

अथ सप्तमेशफलम्। तत्रादौ सप्तमभावगतसप्तमेशफलम्-सप्तमेशे तनौ चास्ते परजायासु लम्पटः। निष्ट्ररो वचसा धीरो वार्ता न स्थीयते हृदि ॥ १॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य परस्त्री गामी, बोळने में निष्हर, धीर और किसी गुप्त वात को हृदय में न रखने वाला होता है ॥ १॥

ततोऽष्टमभावगतससमेशफलम्— जायेशे चाष्ट्रमे षच्ठे सरोषा कामिनी भवेत्। क्रोधयुक्तो भवेद्वापि न सुखं लभते कचित्।। २।।

जिसके जन्म काल में सप्तमेश अष्टम या पष्ट भाव में वैठा हो तो उसकी स्त्री रोष करने वाळी होती है। अथवा स्वयं क्रोधी होता है और सदा सुख हीन रहता है॥

ततो द्वितीयनवसभावगतसप्तमेशफलम् युनेशे नवमे वित्ते नानास्त्रीभिः समागमः।

श्रारम्भी दीर्घसूत्री च स्त्रीषु चित्तं हि केवलम् ॥ ३॥

जिसके जन्म काळ में सप्तमेश द्वितीय या सप्तम भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने वाला, छोटे कार्य को आरम्भ कर देर में समाप्त करने वाला और सदा स्त्रियों के तरफ मन रखने वाला होता है ॥ ३ ॥

ततश्चतुर्थमावगतससमेशफलम्-

चुनेशे दशमे तुर्ये तस्य जाया पतित्रता । धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवलं वातरोगवान् ॥ ४॥

बिसके जन्म काळ में सप्तमेश चतुर्थं या दशम भाव में बैठा हो तो उसकी ची पतिवता तथा त्वयं धर्मात्मा, सत्य बोळने वाळा और सिर्फ वात रोग से दुखी रहता है ॥ ४ ॥

ततस्त्रतीयैकादशमावगतसम्मेशफ्लम् -चूनेशे सहजे लाभे मृतपत्रोऽपि जामहोर्रेट d by eGangotri कद्विजीवति कन्या पश्चात्पुत्रोऽपि जीवति ॥ ५॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश तृतीय या एकादश भाव में बठा हो तो उस का लहका मर जाता है। अगर कहीं कन्या जन्म छेकर जीवे तो बाद में पुत्र भी जीवित रहता है॥१॥

ततो ह्यादशभावगतसप्तमेशफल्य— द्वादशे सप्तमेशे तु दरिद्रः कृपणो महान् । चौरकन्या अवेद् भार्या वस्नाजीवी च नीचधीः ॥ ६॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश द्वादश भाव में बैठा हो तो मनुष्य दरिद्र, अस्यन्त कृषण, चोर के कन्या से सादी करने वाला, वस्र के न्यापार करने वाला और नीच बुद्धि वाला होता है ॥ ६॥

तत पश्चमभावगतपञ्चमेशफ्डम्— सर्वेर्गुजैर्युतो मानी भवेत्सर्वगुणाधिपः। सदैव हर्षसंयुक्तः सप्तमेशे सुतस्थिते॥ ७॥

जिस जातक के जन्म काल में सप्तमेश पंचम भाव में वैठा हो तो वह सब गुणों से युत, मानी, सब गुणों का स्वामी और सदा आनन्द युत रहता है ॥ ७ ॥

अथाष्ट्रमेशफलम्।

तत्रादावष्टमभावगताष्टमेशफलम्-

चूत्रश्चौरोऽन्यथावादी गुप्तिनन्दामु तत्परः।

म्रष्टमेरोऽष्टमस्थाने भार्या पर्ता भवेत्।। १॥ जिसके जन्म काल में अष्टमेश अष्टम भाव में वैठा हो तो वह जातक जुआ

खेळने वाळा, चोर, असत्य बोळने वाळा और चुगुळ खोरी में तत्पर होता है ॥ १ ॥ ततश्रतुर्थदशमभावगताष्टमेशफळम्—

ब्रष्टमेशे तपस्थाने महापापी च नास्तिकः।

सुताढ्या त्वथवा वन्ध्या भार्या परघनं हृदि।। २।।

जिसके जन्म काल में अप्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य महापापी और नास्तिक होता है। उसकी स्त्री कन्या जनने वाली या वन्ध्या और दूसरे के धन की अभिलाषा करने वाली होती है॥ २॥

ततश्चतुर्यद्शमभावगताष्टमेशफलम् — श्रष्टमेशे सुखे खे वा पिशुनो बन्धुवजितः।

CC-0 मातापित्रोसेवेन्मृत्यः स्वल्पकालेन भीतियुक् ॥ ३॥ क्षित्रे आसी Collection Digitized by e Gango में बैठा हो तो वह जिसके जन्म काल में अष्टमेश चतुर्थ या दुशम सामि में बैठा हो तो वह

मनुष्य चुगुरू खोर, बन्धुओं से रहित, बाल्य कारू में माता पिता दोनों की मृखु पाने वारू। और भय से युत होता है ॥ ३ ॥

ततः सप्तमैकादशभावगताष्टमेशफलम्— अष्टेशे सप्तमे लाभे कृतौ वृद्धिः प्रजायते । द्रव्यं न स्थीयते गेहे स्थिरवृद्धिभेवेच न ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में अष्टमेश सप्तम या एकादश आव में स्थित हो तो वह मनुष्य कोई व्यापार करने से घृद्धि को पाता है, किन्तु द्वन्य उस के घर में नहीं उहरता अतएव उस की घृद्धि स्थिर पूर्वक कभी नहीं होती है ॥ ४॥

ततो द्वादशषष्ठभावगताष्टमेशफळम्— श्रष्टमेशे व्यये षष्ठे नित्यं रोगी प्रजायते । जलसर्पादिकाद्धातो भवेत्तस्यैव शैरावे ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश षष्ठ या द्वादश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य सदा रोग युत और वाल्य काल में उस के ऊपर जल, सर्प आदि जीवों का आंघात होता है ॥ ५ ॥

ततो लग्नवृतीयभावगताष्टमेशफलम्— श्रष्टमेशे तनौ सोत्थेभार्याद्वयं समादिशेत्। विष्णुद्रोहरतो नित्यं व्रण्रोगः प्रजायते॥ ६॥

जिसके जन्म समय में अष्टमेश लग्न या तृतीय भाव में वैठा हो वह मनुष्य दो स्त्री वाला, विष्णु का द्रोही और घाव सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ १॥

ततो द्वितीयपञ्चमभावगताष्ट्रमेशफ्लम्—

श्रष्टमेशे धने ज्ञाने बलहीनः प्रजायते । धनं तस्य भवेत्स्वल्पं गतं वित्तं न लभ्यते ॥ ७॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश नृतीय या पद्धम भाव में बैठा हो वह मनुष्य निर्बंड होता है। तथा उसके पास में थोड़ा धन रहता है और गया हुआ धन फिर छौटता नहीं है॥७॥

श्रथ नवमेशफलम्। तत्रादौ नवमभावगतनवमेशफलम्— धनधान्ययुतो नित्यं गुणसौन्दर्यसंयुतः। बहुआत्मुखर्युक्तो भाग्येशे नवमे स्थिते ॥ १॥

जिसके जन्म काल में नवमेश नवम भाव में बैठा हो वह मनुष्य सदा धन धान्य से युव, गुणी, सुन्दर और वहुत भाई के सम्बन्धी सुख् से युवबहोता है ॥ १॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection Diguster से युवबहोता है ॥ १॥

ततो दशमचतुर्थंभावगतनवमेशफलम्-भाग्येशे दशमे तुर्ये मन्त्री सेनापतिर्भवेत्। पुण्यवान्पशुमांश्चापि साहसी क्रोधवर्जितः॥२॥

जिसके जन्म काल में नवमेश दशम भाव में वैठा हो वह मनुष्य मन्त्री या सेनापति होता है। तथा पुण्यवान् पशुओं को रखने वाला, साहसी और क्रोध से रहित होता है ॥ २ ॥

ततः पञ्चमेकादशभावगतनवमेशफ्लम् भाग्येशे पद्धमे लाभे भाग्यवान् जनवल्लभः। गुरुभक्तिरतो मानी धीरोदारगुणैर्युतः॥ ३॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश पद्धम या एकादश भाव में गत हो तो वह आग्यवान्, सर्वों का प्रिय, गुरु के भक्ति में रत, मानी, धीर और उदार गुण से युत होता है ॥ ३॥

ततः षष्टाष्टमद्वादशभावगतनवमेशफलम् भाग्येशे मातुले रिष्फे भाग्यहीनस्तथाष्टमे ।

मातुलस्य सुखं न स्यात् व्येष्ठभ्रातुः सुखं तथा ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश षष्ट, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और अपने वहे माई से सुख पाने वाला होता है॥ ४॥

ततो छग्नससममावगतनवमेशफलम्-भाग्येशे सप्तमे कल्ये गुणवान् पशुमान् भवेत्। कदाचित्र भवेत्सिद्धियत्कार्यं कर्तुमिच्छति ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश सप्तम या लग्न में बैठा हो तो वह गुणवान् और पशुओं वाला होता है तथा जिस काम को करने की इच्छा करे वह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५॥

ततो द्वितीयतृतीयभावगतनवमेशफलम्

भाग्येशे सहजे वित्ते सदा भाग्यानुचिन्तकः। धनवान् गुणवान् कामी परिडतो जनवञ्जभः ॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश द्वितीय या तृतीय भाव में बैठा हो वह अपने भाग्य को सराहने वाला, घनी, गुणी, कामी और सवका प्रिय होता है ॥

अथ दशमेशफलम्।

CC-0. Jangamwadi Math Collection Pigitized विक्रमी qotri दशमेशे युवे खे वा ज्ञानवान् संच्ये विक्रमी प्राप्त

गुप्तदेवार्चनरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १॥

जिसके जन्म काल में दशमेश चतुर्थ या दशम में माव बैठा हो तो वह मनुष्य ज्ञानवान्, पराक्रमी, गुप्त रूप से देवताओं का पूजन करने वाला, धर्मात्मा और सत्यवादी होता है ॥ १ ॥

ततोऽष्टमभावगतद्शमेशफलम्— कर्मेशऋष्टमे यस्य चिन्तायुक्तो भवेन्नरः । धनादिकं सुखं मध्यं शरीरं कष्टसंयुतम् ॥ २॥

जिसके जन्म काल में अष्टम भाव में दशमेश वैठा हो तो वह अनुष्य चिन्ता से युक्त, धन आदि के सुख मध्यम रूप से और शरीर कृष्ट से युत होता है ॥ २॥

ततो दशमैकादशमावगतदशमेशफछम्— दशमेशे शुभे लाभे धनवान् पुत्रवान् भवेत्। सर्वदा हर्षसंयुक्तः सत्यवादी सुखी नरः॥ ३॥

जिसके जन्म काल में दशमेश नवम या एकादश भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य धनवान्, पुत्रवान्, सर्वदा हर्ष से युत, सत्य वोलने वालाऔर सुखी होता है।

ततः पश्चमषष्टमावगतदृशमेशफलम् कर्मेशस्तनये षष्टे धर्मकर्मसु तत्परः । देवद्विजेषु भक्तिश्च तीर्थयोगेषु तत्परः ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में दशमेश पञ्चम या पष्ठ भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य धर्म कर्म में लगा रहता है। तथा ब्राह्मण देवताओं में भक्ति करने वाला, तीर्थ स्थान में भक्ति रखने वाला और योग किया करने वाला होता है॥ ४॥

> ततो द्वादशमावगतकर्मेशफलम्— कर्मेशश्च व्यये यस्य रात्रुभिः पीडितः सदा । चातुर्यगुर्यासंपन्नः कदाचिन्न सुखी भवेत् ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में दशमेश द्वादश भाव में बैठा हो वह शत्रुओं से पीड़ित, चतुर, किन्तु सर्वदा सुख रहित होता है ॥ ९ ॥

ततो छप्नगतद्दशमेशफ्छम्— दशमाघिपतौ लग्ने कवितागुणसंयुतः।

बाल्ये रोगी सुखी प्रश्चाद्यवृद्धिद्ने दिने ॥ ६॥

जिसके जन्मकाल में दशमेश लग्न में बैठा हो तो वह मनुष्य कविता बनाने बाला, बाल्य काल में रोगी, किन्तु पीछे सुखी होता है और उसके प्रतिदिन धन की चृद्धि होती है॥ ६॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ततो द्वितीयतृतीयसप्तमभावगतदृशमेशफल्म् धने मदे च सहजे कर्मेशो यदि संस्थितः । मनस्वी गुगावान् वाग्मी सत्यवर्मसमन्वितः ॥ ७॥

जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, वृतीय या सप्तम भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य गुणवान, मनस्वी, वक्ता, सत्य और धर्म से युत होता है ॥ ७ ॥

श्रयैकाद्शेशफलम्।

तन्नादावेकाद्शभावगतैकाद्शेशफल्य-लाभेशे संस्थिते लाभे स वाग्मी जायते ध्रुवम् । पारिष्डत्यं कविता चैव वर्धते च दिने दिने ॥ १॥

जिलके जन्म काल में एकादशेश एकादश भाव में बैठा हो तो उसका पाण्डित्य और काट्य निर्माण करने की शक्ति प्रतिदिन बढती रहती है ॥ १ ॥ ततो द्वादशस्थानगतेकादशेशफलम्—

प्राप्तिस्थानाधिपे रिष्फे स्लेच्छसंसर्गकारकः। कामुको बहुकान्तस्र चिंगकः कामलम्पटः॥ २॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वादश भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य म्लेच्छ्री का संग करने वाला, कामी, बहुत सुन्दर, चञ्चल और काम से लम्पट होता है ॥२॥ ततो लग्नगतैकादशेशफलम्—

लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान् सात्त्विको महान्। समदृष्टिमहावका कौतुकी च भवेत्सदा॥ ३॥

जिसके जन्म काल में एकादरोश लग्न में वैठा हो वह धनवान , बदे सारिवक, सब पर समान दृष्टि रखने वाला, वोलने वाला, और क्रीडा करने वाला होता है ॥३॥ः ततो द्वितीयपद्ममभावगतैकादरोशफलम्—

लाभेशे च धने पुत्रे नानासुखसमन्वितः।

पुत्रवान् धार्मिकश्चैव सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ४॥ जिसके जन्म काल में एकाद्रशेश द्वितीय या पद्मम भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य नाना तरह के सुखों से युत, पुत्रवान्, धार्मिक और सब कामों को साधन करने वाला होता है॥ ४॥

ततस्त्तीयचतुर्थभावगतैकादशेशफल्य— लाभेशे सहजे तुर्ये तीर्थेषु तत्परो महान्। कुशलः सर्वकार्येषु केवलं शूलरोगवान्॥ ४॥

जिसके जन्म काल में एकावरोश तृतीय या चतुर्थ भाव में बैठा हो तो तीर्थ में जाने वाला, सब कामों में चतुर और शूल लोगा से शुति होता है ॥ ९ ॥ ततः पष्टभावगतैकादशेशफ्छम्— लाभेशे षष्टभवने नानारोगसमन्वितः । सर्वे सुखं भवेत्तस्य प्रवासी परसेवकः ॥ ६ ॥

जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश षष्ठ आव में वैटा हो तो वह नाना अकार के रोग से युत, सब तरह के सुख पाने बाला, पर देश में रहने बाला और नोकरी करने बाला होता है ॥ ६॥

ततः सप्तमाष्टमभावगतैकादशेशफलम्— लाभेशे सप्तमे रन्ध्रे भार्या तस्य स्वरूपिणी। खदारो धनवान् कामी भूसुरो भवति ध्रुवम्॥ ७॥

जिसके जन्म काल में एकाद्शेश सप्तम या अष्टम आव में बैठा हो तो उसकी स्त्री सुन्दरी होती है। तथा स्वयं वह उदार, धनी, कामी और निश्चय करके बाह्मण होता है॥ ७॥

ततो नवमदशसभावगतैकादशेशफलम्— लाभेशे गगने धर्मे राजपुत्रो धनाधिपः। चतुरः सत्यवादी च निजधर्मसमन्वितः॥ ८॥

जिसके जन्म काल में नवम या दशम भाव में एकादशेश बैठा हो तो वह राजा के पुत्र अथवा धर्नों का स्वामी, चतुर, सत्य वोलने वाला और अपने धर्म से युत होता है ॥ ८॥

त्रश्य द्वादशेशफलम् । तत्रादौ द्वादशपष्टभावगतद्वादशेशफलम्— व्ययेशेऽरिव्यये पापी मातृमृत्युविचिन्तकः । क्रोधी सन्तानदुःखी च परजायासु लम्पटः ॥ १॥

जिसके जन्म काल में द्वादशेश पष्ट या द्वादश भाव में बैठा हो वह पापी अपने आता की मृत्यु को चाहने वाला, कोधी, सन्तान के सम्बन्ध लेकर दुखी और परस्त्री के साथ मौज उड़ाने वाला है होता है॥ १॥

ततो छन्ससमभावगतद्वादशेशफ्छम्— व्यथेशे मद्ने लग्ने जायासौख्यं भवेन्नहि । दुबंतः कफरोगी च धनविद्याविशारदः॥ २॥

जिस जातक के जन्म समय में द्वादशेश छरन या सप्तम भाव में स्थित हो वह स्त्रीसुख से रहित, दुवंछ, कफ रोग से युत, धनी और विद्याओं में निपुण होता है ॥२॥

ततो हि तीयाष्ट्रमभावगतन्ययेशफलम्— व्ययेशे च अते अतिकार्धिमानिकस्मन्तिकारं eGangotri धार्मिकः प्रियवादी च गुणैः सर्वैः समन्वितः ॥ ३ ॥ जिसके जन्म काळ में व्ययेश द्वितीय या अष्टम भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य विष्णु अगवान् का अक्त धार्मिक, प्रिय वोळने वाळा और सव गुणों से युत होता है॥३॥

ततस्तृतीयनवमभावगतब्ययेशफलम्-

आतृद्वेषी प्रियद्वेषी गुरुद्वेषी भवेन्नरः । व्ययेशे सहजे धर्मे स्वशरीरस्य पोषकः ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में नृतीय या नवम भाव में न्ययेश बैठा हो तो वह मनुष्य आई, गुरू और अपने मित्रों से शत्रुता करने वाला और अपने शरीर का पोषण करने वाला होता है ॥ ४ ॥

ततो दश्चमैकादश्वभावगतन्ययेशफलम्— व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौक्यं भवेन्नहि । मणिमाणिक्यमुक्ताभिर्धनं किञ्चित्समाप्नुयात् ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में व्ययेश दशम या एक।दश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य पुत्र के सुख से रहित, तथा मणि, माणिक्य, मुक्ता आदि के ऋय विक्रय से कुछ धन पैदा करने वाला होता है ॥ ९ ॥

ततश्चतुर्थपन्चमभावगतन्ययेशफलम्— व्ययेशे च सुते तुर्ये नीचबुद्धिर्भवेन्नरः। गृहभूमिसुखैर्हीनो जनन्याः क्लेशकारकः॥ ६॥

गृहमूामसुखहाना जनन्याः प्रताराकारका । प्राप्त 
इति भावेशफल्म् ।

होरागमे प्रथितजातकभूषणस्य शिष्टैः प्रभूतविषयैः परिशिष्टमेतत् । पूर्णीकृतं गग्राकवृन्दमुदे मनोज्ञं होराप्रबन्धनिकुरम्बगृहीतसारैः ॥ इति "मिथिला" देशस्य "दरभङ्गा" मण्डलान्तर्गत "जिरसो" प्रामनिवासिज्यौतिकाः वार्य-पेष्टावार्य-साहित्यावार्यादि-पदवीक-प्राप्त "रीपन्" स्वर्णं पदक "उत्तरप्रदेशान्तर्गत "खुर्जा" स्य "श्रीराधाकृष्ण" संस्कृत-महा- विद्यालय-त्रिस्कन्ध-ज्यौतिषशास्त-प्रधानाच्यापक-पण्डित "श्री श्रव्युतानन्द का शर्मणा विरिवतं परिशिष्टप्रकरणं समाप्तम् ।

--070500-

## परिचयः-

विद्भें देशेऽसौ कतिचिद्तिहृष्टेन मनसा पुरा रामो यस्मिन् जनकसुतया साकमवसत्। प्ररीद्भंङ्गाया नगपरिमिते पूर्वहरिति पुरुख्याता क्रोशे बुधजननुताऽस्तीह "जरिसो" ॥१॥ त्तिमन्मनोज्ञनगरेऽखिळळोकद्त्वः श्रीकश्यपान्वयभवोऽतिविशुद्धकर्मा । क्लोपाह्न"देवन" इति प्रथितः पृथिन्यां जातः समैर्नरवरैरनिशं सुपूज्यः॥ २॥ जातेष्वनेकविधकौशलगुग्फितेषु पुत्रास्त्रयः समभवन् सुतरां सुयोग्याः । तेष्वप्रजस्य कुशलस्य "भवी"ति संज्ञा तस्यानुजस्य विदुषो हि "रुद्गे"ति संज्ञा ॥३॥ तत्रानुजो निखिळळोकनितान्तशान्तो धीरोऽतिरूपगुणवान् वहुकीर्तिकान्तः। स्व च्छाशयो द्विजवरो "जयद्त्त"संज्ञोऽनेकप्रवन्दितपदोऽखिळदानविज्ञः ॥ ४॥ तस्याभवस्मुतकद्ग्वकसर्वयोग्यो वैज्ञानिकः सहद्यः सरको वदान्यः । विद्यातपोविनयकीत्युँतुलोऽचलायामस्मित्पितामहपिता किल "आतृनाथः" ॥ ५॥ जातो विशुद्ध्राणवर्थ्यपितामहो मे स्वच्छाशयो गिरिशपादविलयचेताः। वित्तः क्रती फल्टितशास्त्रविधौ नितान्तं "गोस्वामि"संज्ञ इह शान्तगुणैकसूर्तिः॥ ६॥ तस्यामविश्वखिळलोकहितैकद्चाः पुत्रा विवेकनिपुणा ह्यतिशान्तकान्ताः । पञ्चानवद्यगुणसंविकतास्त्वमीषु सर्वानुजो सम पिता "वलदेव"नामा ॥ ७॥ तञ्जातेषुसुतेषुसससुकुछाछङ्कारमृतेष्वहंज्येष्ठाच्छ्री"रघुवंश"काद्वरजो विद्वञ्जनानांसतां। वाच्छन्प्रेमसुधारसाईहृद्यानां संततं सत्कृपां श्रीकालीपद्पवासेवनकृती श्रीअच्युतानन्द् झा "चळनकळन"नाम्नि ग्रन्थराने ह्यकार्षं विवरणमतिसूचमं सर्वंप्रश्नोत्तराणास् । तद्तुधवलटीकायुग्मकं "चोह्नदाये" तद्तु च रुचिरं तद् "वास्तुरत्नावली"के ॥ ९ ॥ तद्तु च सक्छानां मानवानां नितान्तमुपकृतिकरणार्थं "पद्धतीनां" प्रकाशम् । तद्तु विबुधवर्ष्याः! "जैमिनेः सूत्रके" च रुचिरयुगळटीका पञ्चमे पुस्तकेऽस्मिन् ॥१०॥ अथ "भावफ्राध्यायो" छोमशोक्तोऽतिमञ्जुरुः।मया 'विम्रख्या'षष्ठष्टीक्रया विम्रलीक्कृतः॥ "चापन्निकोणगणिते" ह्यथ ससमेऽस्मिन् नीलाम्बरेण रचिते गणकाग्रगेण। युक्तिः कृताऽतिल्लिता विवृताऽवदाता छात्रोपकारजनिका मथका पुलाका ॥ १२ ॥ कृता "बृहज्जातक"संज्ञकेऽष्टमे ग्रन्थे प्रसिद्धे विमलाऽभिधानिका । टीका मया वासनया समेता सोदाहृतिः सर्वजनिप्रया च ॥ १३ ॥ "बीजगणिते" च नवमे सवासनोहेशिका टीका ।

"वीजर्गाणते" च नवम सवासनिहिशका टीका । अथ "जातकामरण"के दशमे "विमला" मया विहिता ॥ १४ ॥ " रमलनवरत्न"संज्ञे टीका चैकादशेऽथ "विमले"व । " सरलिक्रोण" संज्ञं द्वादशकं प्रस्तकं ततो रचितम् ॥ १५ ॥ "गोलीयरेखागणिते त्रयोदशेऽकारीह् ग्रन्थे विमलाथ वासना । अन्यास्त्रिचन्द्रप्रमिताः प्रकाशिता सुद्वापयिखा विदुषां सुद्दे मया ॥ १६ ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ACCH 5055



## सुलभपारितज्योतिषग्रन्थाः—

| १ मानसागरी । 'मुबोधिनी' दिन्दी व्याख्या सहित                                                                   | 9-00                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| क्र क्रांक्याल्योतिषञ्जान । देवज्ञ वासुदेव सदाशिव खान खोजे                                                     | 12-00                |
| ३ सहर्तपारिजात । देवज्ञ सोहनलाल व्यास । सं० ज्यो० सीताराम झा                                                   | 12-00                |
| ४ जन्मपत्रदीपकः । सोदाहरण हिन्दी टीका सहित । शोधपूर्ण संस्करण                                                  | 9-40                 |
| ४ जातकपारिजातः । स्रधाशालिनी-विमला संस्कृत-हिन्दी टीका                                                         | 92-00                |
| ६ जातकाभरणम् । सपरिशिष्ट 'विमला' हिन्दी टीका सांहत                                                             | X-00                 |
| • जातकालङ्कारभ-इरभानुदत्तकृत संस्कृत तथा भावबोधिनी हिन्दी टीका                                                 | 9-00                 |
| ं जिमिनीयस्प्रम् । सोदाहरण 'विश्वका' संस्कृत हिन्दी टीकाह्योपेत                                                | 4-00                 |
| ९ प्रश्नमूषणम् । 'विमला'-'सरलां' संस्कृत हिन्दी टीका सहित                                                      | 0-0X                 |
| १० बृहज्योतिषसारः । हिन्दां माध्य, विपरण व्याख्या सहित                                                         | 8-X0                 |
| १० बृहज्ज्यातिथसारः । हिन्त सान्तः । सन्ति । सन्ति । सन्ति । सन्ति । सोदाहं जोपपति 'विस्रहा' हिन्दी डीखा साहेत | ¥-00                 |
| ११ बुहुज्जातकम् । साराहरणायनारा त्याचा रहेरा                                                                   | 97                   |
| १९ वृहस्संहिता । सोदाइरण 'विमला' हिन्द्। टोका गरित                                                             | ₹-00                 |
| १३ सुहुर्त्तमार्तण्यः । 'मार्तण्डप्रकाशिका' संस्कृत हिन्द ा सहित                                               | 8-00                 |
| १४ मुद्धतंबिन्तामणिः । पीयूषधारानुसारं हिन्दी व्याख्या सहित                                                    | ₹-00                 |
| १५ रमलनवरसम्। 'विमला' हिन्दी द्वीका सहित                                                                       | CONTRACTOR OF STREET |
| १६ लयुपाराश्वरी-मध्यपाराश्वरी। सोदाहरण-'सुवोधिनी' सं हि॰ बीय                                                   | 99-00                |
| १६ लयुपाराशराम्भव्यपारावारा । 'सुबोधनी' संस्कृत-हिन्दी बीका सहित                                               | 9-00                 |
| र जीद्यान्थः। अनुपर्मिश्रकृत 'खर्जा' हिन्दा देखा पहित                                                          | •-Xo                 |
| क्षांच्या विकास स्कृत-हिन्हा देका बाह्य                                                                        | <b>1-</b> 40         |
| १० बास्तुर बावली । सोदाहरण 'सुबाधना' संस्कृतनहन्द, ज्याखना                                                     | 8-00                 |
| ३ व साह्यवस्थाकर । अहिबलच्छसाईत                                                                                |                      |
| अविकार स्वातिमाना । 'विमला' हिन्दी ब्याख्या (श्रातप्राचीन प्रन्थ                                               | 1 1-00               |
| २३ व्यावहारिक-ज्योतिषतस्वम् । सविवरण तस्वप्रमा ।हन्दा टाका                                                     |                      |
| ३४ गौरीजातकम् । हिन्दी ठीका सहित                                                                               |                      |
| २५ पञ्चसिद्धान्तिका । संस्कृत व्याख्या-श्रांग्कोनुवाद सहित                                                     | ₹0-00                |

प्राप्तिस्थानम् चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१